| XX   | वीर                   | सेवा | मि  | न्दर |
|------|-----------------------|------|-----|------|
| XXXX |                       | विहल | ग   |      |
| XXX  |                       |      |     |      |
| XXX  | 4.1                   | *    | 99° |      |
| 88   | क्रम संख्या           | -31  |     | Ē,   |
| X    | क्रम संख्या<br>काल नं | N88. | 3   | 37)7 |
| XX   | खण्ड                  |      |     |      |
| 8    | 4 V 8                 |      |     |      |

#### THE

## HISTORY OF THE BIKANER STATE

PART II.



BY

### MAHĀMAHOPĀDHYĀYA RĀI BAHĀDUR SĀHITYA-VĀCHASPATI Dr. Gaurishankar Hirachand Ojha, D. Litt. (Hony.)

\_\_\_\_\_\_

PRINTED AT THE VEDIC YANTRALAYA,
A J M E R.



(All Rights Reserved.)

First Edition } 1940 A, D. { Price Rs. 9.

**ब्या**स एण्ड सम्स, अजमेरः

#### Published by

Mahamahopadhyaya Rai Bahadur Sahitya-Vachaspati, Dr. Gaurishankar Hirachand Ojha, D. Litt, Ajmer.

#### Apply for Author's Publications to:-

- (i) The Author, Ajmer.
- (ii) Vyas & Sons, Book-sellers,

AJMER.

# बीकानेर राज्य का इतिहास

#### दूसरा भाग

अन्थकर्त्ता महामहोपाध्याय रायबहातुर साहित्य-बाचस्पति बॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद स्रोक्षा, डी० क्विद्० (स्रॉनरेरी)

> बाबू चांदमल चंडक के प्रबन्ध से बैदिक-यन्त्रालय, श्रजमेर में छुपा

> > सर्वाधिकार सुरिचत

प्रथम संस्करण

वि० सं० १६६७

मूल्य २० ६)



महाराजा अनूपसिंह

# आर्थ-संस्कृति के परम उपासक संस्कृत भाषा के धुरंधर विद्वान् अनेक ग्रन्थों के रचयिता

श्रौर

विद्वज्जनों के आश्रय-दाता किश्वकर

महाराजा ग्रानूपसिंह

की

पवित्र स्मृति को साद्र समर्पित

# भूमिका

प्रस्तुत पुस्तक मेरे राजपूताने के इतिहास की पांचवीं जिल्द के अन्त-गैत प्रकाशित बीकानेर राज्य के इतिहास का दूसरा खंड है। राजपूताने के इतिहास में बीकानेर राज्य के राठोड़ों के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। युद्ध-वीरता, दान-वीरता, विद्या-प्रेम, नीति-चातुर्य्य आदि की दृष्टि से यहां के नरेशों का सदा उच्च स्थान रहा है। वैसे तो उनका सारा गौरवपूर्ण इतिहास ही पाठकों के सामने है और वे उसका अवलोकन करेंगे ही, पर यहां संज्ञेप में उसपर प्रकाश डालना अनुचित न होगा।

प्रथम खंड के आरंभ में हमने इस राज्य की भौगोलिक स्थिति, राठोड़ों से पूर्व के राजवंशों और दिल्लिण आदि के राठोड़ राजवंशों का संलेप से उल्लेख करते हुए जोधपुर राज्य के मूल पुरुष राव सीहा से राव जोधा तक का संज्ञित (संज्ञित इसिलए कि उनका विस्तृत इतिहास राजपूताने के इतिहास की चौथी जिल्द अर्थात् जोधपुर राज्य के इतिहास के अन्तर्गत आ गया है) वृत्तांत देकर राव बीका से लगाकर महाराजा प्रतापसिंह तक बीकानेर राज्य के नरेशों का सविस्तर वर्णन किया है।

यह कहा जा सकता है कि राव बीका-द्वारा बीकानेर राज्य की

स्थापना होने के पूर्व इस मरुप्रदेश की आवादी बहुत कम थी और जल का अभाव होने से यहां बाहरी आक्रमणकारियों को अनेक कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता था। महाभारत के पीछे यहां स्वतंत्र गण राज्य थे. जिनमें यौद्धेय (जोहिया) मुख्य थे। परमारों के पीछे चौहानों की उन्नति के युग में इस प्रदेश के चौहान साम्राज्य के अन्तर्गत होने के प्रमाण मिलते हैं। फिर मुसलमानों का भारत पर अधिकार होने के समय यह प्रदेश कई खंडों में विभक्त होकर, यहां के मूल निवासी जोहिये, जाट श्रादि स्वतंत्र हो गये। उसी समय के श्राम-पाम निकट बसतेवाले भारियों श्रीर परमारों की एक शास्त्र सांखलों ने भी इसके कुछ भाग पर अधिकार स्थापित किया। फिर उन्हीं जातियों से मारवाड़ के स्वामी राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र बीका ने अपने बाहु-वल से विकम की सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में यह प्रदेश श्रीनकर अपने वंशजां के लिए बीकानेर राज्य की स्थापना की। इतिहास बतलाता है कि बीका को उसके पिता राव जोधा ने जोधपुर राज्य के पैतृक स्वत्व से वंचित रखकर नवीन राज्य की स्थापना के लिए उत्तेजित किया, जिसपर उसने थोड़े से साथियों के साथ मारवाड़ से उत्तर की श्रोर जाकर तत्कालीन जोधपूर राज्य से भी कई ग्रुना बड़े राज्य की स्थापना की, जो भूभाग की दृष्टि से भारतवर्ष के वर्तमान देशी राज्यों में भी उल्लेखनीय है। वह बड़ा बीर, रणकुशल, पितु-भक्त, त्यागी और उदार नरेश था और उसका नाम भारत के इतिहास में सदा सुवर्णाचरों में श्रंकित रहेगा।

राव वीका के बहुत समय पूर्व ही भारतवर्ष में मुसलमानों का प्रवेश हो चुका था और पंजाब, श्रजमेर तथा कई श्रन्य प्रदेशों पर उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया था। पेसी दशा में उनमें श्रीर बीकानेर के राजाओं में संघर्ष होना स्वाभाविक ही था। बीकानेर पर मुसलमानों का सबसे पहला श्रीर बड़ा श्राकमण राव बीका के पीत्र राव जैतसी (जैतसिंह) के राज्यकाल में हुआ, जिसमें उसने हुमायूं के भाई कामरां की विशाल फ्रीज को परास्तकर काफ़ी यश प्राप्त किया। इसके बाद ही जोधपुर के राव मालदेव के साथ की लड़ाई में वह मारा गया और बीकानेर राज्य का

अधिकांश भाग जोधपुरवालों के अधिकार में चला गया। तब राव कल्याण-मल ने सर्वप्रथम शकिशाली मुसलमानों की मित्रता से लाभ उठाकर शेरशाह की सहायता से अपना गया हुआ राज्य वापस लिया । यहीं से बीकानेर राज्य के इतिहास का नया युग प्रारम्भ होता है। शेरशाह के वंश के अंत के साथ मुगलों का किर बोतबाला हुआ और हुमायूं ने पुनः मुगल साम्राज्य की बाग डोर संभाली। उसके पुत्र अकबर के समय मुगलों की स्थिति सुदृढ़ होकर उनका प्रभुत्व बहुत बढ़ा। राजपूताना के राज्यों के बीच पारस्परिक वैर विरोध की भावना बहुत बढ़ी हुई होने से राव कल्याग्रमल ने मुगल सम्राट् अकबर के साथ मैत्री स्थापित कर ली, जो मुगलों के हुन्स के समय तक बनी रही । इसका परिग्राम बीकानेर राज्य के लिये अच्छा ही हुआ। राज्य की अभिवृद्धि और आन्तरिक स्थिति के इड़ होने के साथ ही बीकानेर के महाराजा समय-समय पर मुगल-वाहिनी का सफलतापूर्वक संचालन कर प्रतिष्ठा और यश के भागी बने। बीकानेर के नरेशों में से महाराजा अनुपसिंह, महाराजा गजसिंह तथा महाराजा रज-सिंह को मुगल बादशाहों की तरफ़ से विभिन्न अवसरों पर "माही मरा-तिब" का सन्वींच सम्मान प्राप्त हुआ था, जो इस बात का सूचक है कि मुगलों के राज्य में बीकानेर के नरेशों का स्थान बढ़ा ऊंचा रहा । इस युग में बादशाह श्रीरंगज़ेब के समय तक बीकानेर राज्य में साहित्य, कला श्रीर वैभव का श्रच्छा विकास हुआ। महाराजा रायसिंह, सुरसिंह, कर्ण-सिंह, और अनुपसिंह इस युग के बड़े प्रभावशाली राजा हुए श्रीर उनका मुपल साम्राज्य के निर्माल एवं विकास में काफ़ी हाथ रहा तथा समय-समय पर उन्हें ऊंचे मनसब मिले। उक्त राजाओं के राज्य-समय में बीकानेर के साहित्यक जीवन में वड़ी उन्नति हुई । वे स्वयं साहित्यिक रुचि संपन्न थे और उनके आश्रय में कई बाहरी विद्वानों ने अनेक अमृत्य प्रन्थों की रचता की।

अक बर-द्वारा जमाई हुई मुगल साम्राज्य की नींव भोरंगज़ेब के राज्य-समय में उसके अनुचित व्यवहार और धार्मिक कहरता के कारण हिल गई। पेसी प्रसिद्धि है कि उसके विश्वासघात से अन्य नरेशों की महाराजा कर्णसिंह ने रक्षा की, जिसके एवज़ में उन्होंने उसे ''जय जंगसधर पादशाह" का विरुद्द दिया। उसकी निर्भीकता, स्वाभिमान और वीरता का यह उपयुक्त पुरस्कार था। बीकानेर के कई एक नरेश पादशाहों की तरफ़ से दिख्य के प्रबंध के लिए नियुक्त रहे, और वहीं उनका देहांत हुआ।

वि० सं० की श्रद्वारहर्षी शताब्दी के उत्तराई से ही मुगल सम्राज्य की श्रवनती होने लगी। मुगल बादशाहों की कमज़ोरी से उनके विरोधियों की संख्या बढ़ गई श्रीर चारों झोर अराजकता का साम्राज्य फैल गया। ऐसी श्रवस्था में स्वभावतः ही राजपूताना के राजाओं ने भी मुगल बादशाहों के साथ के अपने संबंध में कमी कर दी। फलस्वरूप राजपूताना के विभिन्न राज्यों के पारस्परिक कलह में फिर वृद्धि हो गई, जिससे उनकी पर्याप्त हानि हुई। उन्हीं दिनों जोधपुर राज्य के स्वामियों ने बीकानेर राज्य को हस्तगत करने का कई बार उद्योग किया, परंतु इसमें उन्हें सफलता न मिली।

उसी समय भारतवर्ष के कई भागों पर विलायत की ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। क्रमशः उसका प्रभुत्व बढ़ने लगा। साथ ही मरहटों की संगठित शक्ति के कई दुकड़े हो गये और गायकवाड़, सिंधिया होलकर आदि राज्यों का अलग-अलग आविर्भाव होकर देश में अव्यवस्था और लूट-मार का बाज़ार गर्म हो गया। सिखों ने अपने लिए पंजाब में एक प्रबल राज्य कायम कर लिया। ऐसे समय में बीकानेर के आन्तरिक कगड़ों पर काबू रखते हुए बाहरी इमलों से उसको सुरक्तित रखने का अय महाराजा गजसिंह को है, जो वीर और नीतिकुशल होने के साथ ही विद्वान और योग्य शासक था। उसके ज्येष्ठ आता अमरसिंह के होते हुए भी वह अपनी योग्यता के कारण ही सरदारों-द्वारा बीकानेर का महाराजा बनाया गया था। उसने अस्त-प्राय मुगल शक्ति से भी मेल बनाये रक्खा और दिल्ली के बादशाह अहमदशाह को अवसर एड़ने पर सैनिक सहायता

भी पहुंचाई, जिसके पवज़ में उसे बादशाह की तरफ़ से "राजराजेश्वर, महाराजिश्वराज, महाराजिश्वरोमिष्" की उपाधियां प्राप्त हुई। उसके पीछे महाराजा राजिस और प्रतापसिंह बीकानेर के स्वामी हुए, पर वे अधिक समय तक राज्य न कर पाये। प्रतापसिंह के साथ ही बीकानेर राज्य के इतिहास का पहला खंड समाप्त होता है।

प्रस्तुत दूसरे खंड में महाराजा स्रतिसिंह से लगाकर महाराजा सर गंगासिंहजी तक का विस्तृत इतिहास और बीकानेर राज्य के सरदारों का वृत्तांत सिक्षेविष्ट है। महाराजा स्रतिसिंह ने योग्यतापूर्वक शासन प्रबंध कर, जो थोड़ी बहुत अञ्चवस्था राज्य में फैलगई थी, उसे दूर किया। उसके समय में राजपूताना में भी मरहटों का आतंक बहुत बढ़ गया था और वे राजपूताना के कई राज्यों—उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बूंदी और कोटा—को पददित्तत कर बहां के नरेशों से खिराज बस्त करने लगे थे। ऐसे समय में बीकानेर राज्य का उनके प्रभाव से अछूता बच जाना महा-राजा स्रतिसिंह की शिक्त और नीति-चातुर्य्य का ही द्योतक है।

उसी समय के आस-पास अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कम्पनी का बढ़ता हुआ प्रभुत्व देखकर राजपूताना के राज्यों के स्वामी अपनी रत्ना की सालसा से अंग्रेज़ सरकार के संरक्षण में जाने लगे। ई० स० १८१८ में लॉर्ड हेस्टिग्ज़ के समय अंग्रेज़ सरकार और राजपूताना के राज्यों के बीच अलग-अलग संधियां स्थापित हुई। बीकानेर राज्य का अंग्रेज़ सरकार के साथ मैत्री-संबंध स्थापित होने पर, वहां की आंतरिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ और अराजकता पयं डाकेज़नी बन्द होकर शांति, सुज्यबस्था तथा समृद्धि का विकास होने लगा। क्रमशः शासन-शैली में भी परिचर्तन होकर प्रजा-हितेषी कार्यों की योजनाएं हुई। इस पारस्परिक मैत्री का बीकानेर के नरेशों ने अब तक पूर्ण कप से निर्वाह किया है और आवश्य-कता पड़ने पर समय-समय पर उन्होंने धन और अन से अंग्रेज़ सरकार को पूरी सहायता पहुंचाई है। प्रत्येक युद्ध के अवसर पर उन्होंने जिस तत्परता का प्रदर्शन किया वह राठोड़ों के गौरव के अनुकप ही है। ई० स० १ = १७ का सिपाही विद्रोह अंग्रेज़ों के लिए बड़े संकट का और भारतीय नरेशों के लिए परीक्षा का अवसर था, जिसमें महाराजा सरदार-सिंह ने स्वयं संसैन्य विद्रोहियों के दमनार्थ जाकर अपना कर्तव्य पालन किया।

बीकानेर राज्य में जो सुधार आजकल दिखाई देते हैं उनमें से अधि-कांश का श्रेय महाराजा इंगरसिंह को है। देश में शांति और सुव्यवस्था का आविर्भाव तो हो ही गया था। महाराजा ने प्रजा के हितों को ध्यान में रखते इए अनेक प्रकार की सुविधा पहुंचानेवाली योजनाएं तैयार कीं, पर उनके कार्यक्रप में परिवात किये जाने का अवसर उसके जीवनकाल में न आया। इसके कोई सन्तान न होने से उसने अपने आता सर गंगासिंहजी को अपना उत्तराधिकारी निर्वाचित किया, जो सात वर्ष की आयु में वि० सं० १६४४ में बीकानेर राज्य के स्वामी हुए। इन्होंने अपने ४३ वर्ष के सुदीर्घ शासनकाल में जो-जो प्रजाहित के कार्य किये, विगत महायुद्ध तथा श्रन्य कई युद्धों में अंग्रेज़ सरकार को जो सहायता पहुंचाई एवं इनके समय में बीकानेर राज्य की जो स्नाधिक, राजनैतिक और सामाजिक उन्नति हुई वह पाठकों से आविदित नहीं है। फिर भी यहां इतना कहना अनुचित न होगा कि वीरता, नीति-कुश्रुलता, उदारता, सत्यपरायणता, व्याख्यान-पद्भता श्रावि गुणों के कारण महाराजा साहब भारत के एक रत्न हैं और इनकी कीर्ति केवल हिन्दस्तान में ही नहीं अपित सुदूर देशों में भी फैली हुई है। गंग-नहर-द्वारा बीकानेर राज्य के उत्तरी भाग के जल-कप्त को दूर कर उसे पंजाब के समान उपजाऊ बनाने का इनका भगीरथ प्रयत्न केवल प्रशंसा के योग्य ही नहीं बल्कि अनुकरणीय भी है। बीकानेर की अभूतपूर्व उसति और अनुपम शोभा जो इस समय नज़र आती है उसका श्रेय भी महाराजा सर गंगासिंहजी को ही है।

उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन-द्वारा पाठकों को यह द्वात हो गया होगा कि भारतवर्ष के इतिहास में बीकानेर राज्य का भारम्म से ही यहा गौरवपूर्ण स्थान रहा है और समय-समय पर यहां के शासकों ने बीरता, उदारता भीर श्रात्मोत्सर्ग के अभूतपूर्व उदाहरण लोगों के सामने रक्से हैं।

जो नीति हमने राजपूताना के इतिहास की पिछली जिल्हों में रक्षी है उसका बीकानेर राज्य के इतिहास में भी पालन किया गया है। कपोल-किएत और मन-गढ़न्त बातों को पूर्व नीति के अनुसार इतिहास में समावेश न करने के नियम का निर्वाह करते हुए हमने प्रमाणोक्त बातों को ही प्रहण किया है और जहां से कोई वर्णन लिया गया यथास्थान उसका उन्नेष कर दिया गया है। इतिहास के दोनों पहलुओं पर दृष्टि रखते हुए पच्च और विपन्न की बातों पर विचार कर युक्ति एवं तर्क से जो बात माननीय जान पड़ी उसे ही हमने प्रहण किया है और जहां-कहां मत-भेद हुआ वहां हमने अपने विचार भी प्रकट कर दिये हैं। केवल एक पन्नीय मत पर विहान लोग अक्सर विश्वास नहीं करते, अतपव पेसे कई विवाद-प्रस्त विषयों को, जिनका अन्यत्र तो उन्नेख है पर वहां की प्राचीन ख्यातों आदि में कुछ भी वर्णन नहीं है, हमको छोड़ देना पड़ा है, क्योंकि हम उन्हें सन्देह-रहित नहीं कह सकते।

प्रस्तुत पुस्तक के लिखने में हमने जिन जिन साधनों का उपयोग किया है उनका विश्वद विवेचन प्रथम खंड की भूमिका में आ गया है, इसिलए उसकी पुनरावृति करना अनावश्यक है। परन्तु बीकानेर राज्य की विस्तृत ख्यात, जो दयालदास की ख्यात के नाम से प्रसिद्ध है और "देशद्र्पण" एवं "आर्य आख्यान कल्पद्रुम" के रचयिता दयालदास का यहां कुछ परिचय देना अप्रासंगिक न होगा। अधिकांश प्राचीन रचनाओं में उनके लेखकों का कुछ न कुछ परिचय अवश्य मिलता है, किंतु दयालदास ने अपनी ख्यात के प्रारंभ अथवा अंत में कहीं भी अपना परिचय नहीं दिया है। इससे तो यही अनुमान होता है कि वह अपनी प्रसिद्ध का विशेष अभिलापी न था। मारू चारण जाति की मादलिया शास्त्रा की एक उपशास्त्रा सिंदायच है। ऐसी प्रसिद्ध है कि नरसिंह भावलिया को नाहदराव पढ़िहार ने कई सिंहों को मारने के एवज़ में "सिंहढाहक" की उपाधि दी थी, जिसका अपभ्रंश "सिंद्रायच" है। इसी वंश में बीकानरे राज्य के

कृषिया गांव में वि० सं० १८४४ (ई० स० १७६८) के सगमग सिंदायच दयालदास का जन्म हुआ था। यह महाराजा रत्नासिंह का विश्वासपात्र होने से राज्य संबंधी कार्यों में भाग लिया करता था और इस प्रसंग में बद्यपुर, रीवां चादि राज्यों में भी गया था। उसे इतिहास से बड़ा श्रेम था और वह बीकानेर राज्य ही नहीं बाहर की भी कई रियासतों के इतिहास का अञ्छा द्वान रसता था। महाराजा रत्नसिंह ने समय समय पर उसका भच्छा सम्मान कर उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। अंग्रेज़ सरकार के साथ संधि होते के पीछे राजपूताना के राजाओं को अपने अपने यहां का इति-हास संग्रह करवाने की आवश्यकता जान पड़ी, तब महाराजा रत्नसिंह ने दयालदास को ही इस कार्य के लिए उपयुक्त समभ अपने राज्य का इतिहास तैयार करने की आहा दी । इसपर उसने प्राचीन वंशावितयां, वहियां, शाही फ़रमान, प्राचीन क्रायज्ञ-पत्र, पट्टे, परवाने आदि संप्रह कर परिश्रमपूर्वक बीकानेर राज्य का विस्तृत इतिहास लिखा, जिसको "दया-लदास की ख्यात" कहते हैं। इसमें सरदारसिंह के राज्यारोहण तक का हाल है, जिससे कहा जा सकता है कि यह वि० सं० १६०६ (ई० स० १८४२) के आस-पास सम्पूर्ण हुई होगी। कर्नल पाउलेट ने अपने ''गैज़ेटियर ऑक् दि बीकानेर स्टेट" के तैयार करने में अधिकतर इसी का आधार लिया है। इसके श्रतिरिक्त उस( द्यालदास)ने धैद मेहता जसवंतर्सिह के श्रादेशानुसार वि० सं० १६२७ में "देशदर्पण" की रचना की । महाराजा डुंगरासिंह ने इन दो वेतिहासिक प्रन्थों से ही संतोव न कर उसे समस्त भारतवर्ष का प्रान्तीय भाषा में इतिहास लिखने की श्राह्मा दी। इसपर वि० सं०१६३४ में उसने ''श्रार्य श्राख्यान कल्पदम'' की रचना की। द्यालदास नन्बे से अधिक वर्षों की आयु में वि० सं० १६४८ (१८६१) के वैशास मास में काल-कवित हुआ। वह महाराजा सूरतसिंह, रत्नसिंह, सरदारसिंह श्रीर हुंगरसिंह का छपापात्र रहा । उसके प्रपीत्र ब्रावड्यान के पास इस समय भी बीकानेर राज्य की तरफ़ से मोकलेरा, वासी और कृषिया गांच विद्यमान हैं।

विद्यवृद्धंद को प्रारंभ से ही मेरे प्रंथों के अबसोकन करने की विश्व रही है। मुक्ते आशा है कि मेरा बीकानर राज्य का इतिहास भी उन्हें रुचिप्रद होगा। यह सर्वागपूर्ण है, इसका दावा तो में नहीं कर सकता, यर इसमें आधुनिक शोध को यथासंभव स्थान देने का प्रयत्न किया गया है। शोध का श्रंत हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी बहुत कुछ करना बाक़ी है और भविष्य में और भी नवीन महत्वपूर्ण वृत्त ज्ञात होने की पूरी आशा है। ऐसी दशा में भी मुक्ते विश्वास है कि मेरा यह इतिहास भावी इतिहास-लेखकों के पथ-प्रदर्शन में अवश्य सहायता पहुंचायेगा।

श्रुटियां रहना संभव है, क्योंकि भूत मनुष्य मात्र से होती है श्रीर में इसका श्रुपवाद नहीं हूं। फिर इस समय मेरी वृद्धावस्था भी है। कुछ त्रुटियों के लिए शुद्धि-पत्र लगा दिया गया है, फिर भी जो श्रशुद्धियां पाठकों की नज़र में श्रायें उनकी सूचना मुक्ते मिलने पर दूसरी श्रावृश्वि के समय उनका यथाशक्य सुधार कर दिया जायगा।

जैसा कि मैं इस पुस्तक के प्रथम खंड की भूभिका में लिख चुका हूं यह वर्त्तमान बीकानेर नरेश जेनरल राजराजेश्वर नरेन्द्र शिरोमणि महाराजाधिराज श्रीमान् महाराजा सर गंगासिंहजी साहब बहादुर की श्रासीम रूपा और इतिहास प्रेम का ही फल है कि यह इतिहास श्रपने वर्तमान रूप में पाठकों के समस्त प्रस्तुत है। मुक्ते इसके प्रण्यन में जिस समय जिस सामग्री की आवश्यकता पड़ी वह श्रविलम्ब मुक्ते प्राप्त हुई। मैं इसके लिए श्रीमानों का विरकृतझ रहूंगा। इसी प्रकार में बीकानेर के सुयोग्य रेवेन्यू मिनिस्टर मेजर महाराज मान्धातासिंह; सांडवा के स्वामी मेजर जेनरल सरदार बहादुर राजा जीवराजसिंह; विद्याप्रेमी ठाकुर रामित्तह, प्रम० प०; स्वामी नरोत्तमदास, प्रम० प० और बीठू रिड़मलदान का भी अस्यन्त श्राभारी हूं, क्योंकि उनसे मुक्ते सदैव सत्परामर्श और प्रोत्सा-हन मिलता रहा है।

श्रंत में मैं काशी-निवासी श्रीहृद्यनारायण सरीन, बी० ए०, जो गत छ: वर्षों से मेरे सहकारी हैं तथा पं० नायूलाल ज्यास का, जिन्होंने आरंभ से ही मेरे इस इतिहास के प्रणुपन में मनोयोग-पूर्वक कार्य किया है, नामो-क्षेत्र करना आवश्यक समस्तता हूं। मुक्ते अपने पुत्र प्रो॰ रामेश्वर स्रोक्ता, एम॰ ए॰, एवं निजी इतिहास विभाग के कार्यकर्ता पं॰ चिरंजीताल व्यास से भी पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है, अतएव उनका नामोक्षेत्र करना भी आवश्यक है।

श्रजमेर, ज्येष्ठ कृष्णा द्वितीया वि० सं० १६६७

गौरीशङ्कर हीराचन्द क्रोका

## विषय-सूची

### आठवां अध्याय

### महाराजा स्रतिसंह श्रीर महाराजा रत्नसिंह

| विषय                             |                                         |           | पृष्ठांक    |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------|
| महाराजा स्रतसिंह                 | ***                                     | ***       | 2६७         |
| जनम तथा गद्दीनशीनी               | •••                                     | ***       | ३६७         |
| राज्य में विद्रोह करनेवालों को स | इंड देना                                | 400       | 2६७         |
| जोधपुर से मेल स्थापित होना       | •••                                     | ***       | 38=         |
| जयपूर से मेल स्थापित होना        | ***                                     |           | ३६८         |
| भट्टियों से साड़ाई               | ***                                     | a * \$    | ३६=         |
| जयपुर के महाराजा की सहायत        | करना                                    | ***       | <b>300</b>  |
| जॉर्ज टामस की वीकानर पर च        |                                         | ***       | ३७२         |
| धीकानेर पर जॉर्ज टॉमस की दूर     |                                         | ***       | ३७३         |
| सुरतसिंह का भट्टियों से फ़तहर    | _                                       | था आस-पास |             |
| नये थाने स्थापित करना            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ***       | त्रध        |
| मीजगढ़ के खुदाबस्य की सहार       | यता करना                                | ***       | ¥9£         |
| स्नानगढ़ पर छुल से श्रधिकार      |                                         | •••       | ३७७         |
| चूर के स्थामी से पेशकशी लेन      |                                         | ***       | 30=         |
| भटनेर से भट्टियों का निकाला      |                                         | ***       | ३७=         |
| जोधपुर के महाराजा मानसिंह        | _                                       | ***       | 30 <b>E</b> |
|                                  |                                         |           |             |

i

| विषय                                     |                         | ं पृष्ठाक       |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| जोधपुर पर घेरा डालना                     | . 644                   | ३८२             |
| जोधपुर की सेना की बीकानेर पर             | चढ़ाई '''               | きにお             |
| बीकानेर तथा जोधपुर में सन्धि             | •••                     | 350             |
| मॉनस्टुर्श्चट एल्फिन्स्टन का धीका        | नेर जाना                | 328             |
| विद्रोही ठाकुरों पर श्रमरचंद का उ        | ताना                    | 388             |
| बीकानेर तथा जोधपुर में मेल होना          | ***                     | ३१२             |
| देपालसर को नष्टकर चूरू से वेश            | कशी ठइराना '''          | £3£             |
| चूक पर वीकानेर का श्रधिकार हो            |                         | ₹8₹             |
| श्रमरचन्द को मरवाना                      | ***                     | इंदेप्ठ         |
| चूरू के ठाकुर से मिलकर अन्य ठा           | करों का उत्पात कराना    | ¥88             |
| मीरखां की बीकानेर पर चढ़ाई               | ***                     | ३१६             |
| पृथ्वीसिंह का पुनः उत्पात करना           | ***                     | € ३६            |
| मीरख़ां की दुवारा बीकानेर पर च           | ढ़ाई                    | 380             |
| पृथ्वीसिंह का चृरू पर अधिकार।            | होना ''                 | 03इ             |
| महाराजा की श्रंग्रेज़ सरकार से सर्वि     | नेघ '''                 | 3€⊏             |
| विद्रोही सरदारों का दमन करने मे          | अंग्रज़ों की सहायता लेन | ॥ ४०२           |
| -महाराजा के पुत्रों के मेवाड़ में विवा   | <b>E</b> ***            | ४०३             |
| बारू के विद्रोही ठाकुर का मारा अ         | ाना                     | ४०३             |
| जयपुर से विवाह के लिए सन्देशा            | श्राना                  | 808             |
| टीबी के गांवों के सम्बन्ध में श्रंग्रेज़ | । सरकार से लिखा-पढ़ी    | <b>३०</b> ६     |
| दद्रेवा के विद्रोही ठाकुर का दमन         | ***                     | Sox             |
| मेहता श्रबीरचन्द का लॉर्ड एम्हर्स्ट      | की सेवा में जाना        | Rox             |
| भंग्रेज़ सरकार के साथ सीमा सम्बन         | न्धी निर्णय             | Rox             |
| विवाह तथा सन्तति                         | ***                     | Rog             |
| मृत्यु                                   | ***                     | स्रुक्ट<br>स्रु |
| महाराजा स्रतसिंह का व्यक्तित्व           | ***                     | 800             |

| विषय               |                      |                  |                  | पृष्ठांक '  |
|--------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|
| महाराजा रक्षसिंह   | •••                  | ***              | ***              | Roc         |
| जम्म तथा गद्दीनश   | ीनी                  | ***              | •••              | 802         |
| धोंकलसिंह को र     | ाज्य में प्रवेश      | उकरने की मन      | uğ               | Roz         |
| जैसलमेर पर चढ़     | ाई                   | •••              | •••              | 808         |
| मारोठ तथा मौजग     | ाढ़ के सम्ब          | ध में अंग्रेज़ स | रकार से          |             |
| विका-पदी           |                      | ***              | ***              | 815         |
| जार्ज क्लाके का    | रोखाबाटी में         | जाना और डा       | हुआं के          |             |
| प्रबन्ध के ब       | गरे में निश्च        | य करना           | ***              | <b>४१३</b>  |
| डाकुओं के प्रबन्ध  | के लिए हु            | कुमचन्द की नि    | युक्ति …         | <b>८१</b> ८ |
| महाजन के इलाक्रे   | पर अधिक              | ार करना          | 449              | <b>४१४</b>  |
| महाजन के ठाकुर     | का जैसलमे            | रर जाना          | 4 6 9            | धर्भ        |
| धिद्रोही सरदारों   |                      |                  | ***              | <b>४१६</b>  |
| भाद्रा के ठाकुर क  | त पूगल पर            | भाक्रमण्         | ***              | <b>४</b> १८ |
| कर्नल सांकेट की    | सेवा में सर          | दारों को भेजन    | T                | 8१८         |
| विद्रोही सरदारों र | का दमन क             | रने के विषय में  | <b>अं</b> ग्रेज़ |             |
| सरकार के           | पास से सर्           | ोता म्राना       | •••              | ४१≔         |
| बादशाह अकवर        | (दूसरा) वे           | त पास से माही    | मरातिष           |             |
| श्रादि श्राना      |                      | ***              | ***              | 398         |
| विद्रोही ठाकुरों क | ो समा कर             | ना               | 4 * 4            | ४२०         |
| महाराजा की हरह     | द्वार-यात्रा         | •••              | ***              | ४२०         |
| सरदारसिंह का वे    | विलिया में           | वेवाह            | ₩6.₹             | ४२०         |
| बीदावतों का देश    | में उपद्रव           | करना             | ***              | ४२०         |
| प्रतापसिंह का पुर  | तः लुटेरे स <b>र</b> | त्वारों को आध    | य देना …         | ४२१         |
| कुंभाखे का इलाक    | _                    |                  | ***              | ध२२         |
| कर्नल एत्विस से    |                      |                  | विन्ध का         |             |
| निर्माण कर         |                      | 400              |                  | ****        |

| विषय                                                  | पृष्ठांक    |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| शेकावत डूंगरसिंह का पता लगाने में सहायता देना         | <b>४२३</b>  |
| महाराजा की गया-यात्रा तथा वहां राजपूतों से            |             |
| पुत्रियां न मारने की प्रतिका कराना ""                 | <b>ध</b> २इ |
| गया से लौटते समय मदाराजा का कई राज्यों में जाना       | ४२४         |
| षापी सरदारों पर सेना भेजना                            | <b>४२४</b>  |
| सीमा-सम्बन्धी निर्ण्य के लिए अंग्रेज़ अफ़सर का आना    | ४२४         |
| बाग्री सरदारों को इंड देना                            | ४२४         |
| महाराजा का उदयपुर जाना                                | <b>४२</b> ६ |
| साड्गसिंह के पास टीका भेजना                           | ४२७         |
| महाराणा के साथ महाराजा की पुत्री का विवाह             | ध२७         |
| बारी बङ्तावरसिंह आदि का पकड़ा जाना                    | ४२८         |
| काबुल की लड़ाई में सरकार को ऊंटों की सदायता देना तथ   | स           |
| दिल्ली जाने पर इस सम्बन्ध में धन्यबाद मिलना           | धरद         |
| बारियों की गिरमनारी के लिय श्रंग्रेज़ सरकार के पास से |             |
| खरीता श्राना ••• ••• •••                              | 830         |
| भावलपुर तथा सिरसा के मार्ग में कुएं ब्रादि बनवाना     |             |
| तथा कर में कमी करना                                   | ४३०         |
| राजपूत कन्यात्रों को न मारने की पुनः ताकीद करना       | <b>४३</b> १ |
| बीदावत हरिसिंह श्रीर अन्नजी का पकड़ा जाना             | ४३१         |
| भावलपुर के बाग्नियों का बीकानेर में उपद्रव            | ४३१         |
| सिक्खों के साथ की लड़ाई में अंग्रेज़ सरकार की         |             |
| सहायता करना                                           | ४३२         |
| भावलपुर के बारियों का पुनः उपद्रव                     | ४३३         |
| हुंगरसिंह (शेखावत) की गिरप्रतारी करने का प्रवन्ध      | 858         |
| जुहारसिंह श्रादि का पकड़ा जाना                        | 858         |
| सिरसा में मुकुन्दिस का उपद्रव                         | A3F.        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |             |

| विषय                                  |              |            | पृष्ठांक    |
|---------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| महाराव दिन्दूमल मेहता की मृत्यु       | ***          | •••        | ४३६         |
| दीवान मूलराज के वागी होने पर अं       | प्रेज़ सरकार | की         |             |
| सहायता करना                           | ***          | •••        | 83ई         |
| दूसरे सिक्ख युद्ध में भ्रंप्रेज़ सरका | र की सहायत   | ा करना     | ध३७         |
| बीकानेर, मायलपुर एवं जैसलमेर          | भी सीमा निध  | र्शित होना | थहरु        |
| राजरतनथिहारीजी के मंदिर की प्री       | तेष्ठा       | ***        | <i>७३७</i>  |
| विवाह तथा सन्तित                      | •••          | ***        | 名当二         |
| महाराजा की मृत्यु                     | ***          | ***        | ४३८         |
| महाराजा रत्नसिंह का व्यक्तित्व        | •••          | •••        | ४३८         |
| <del>Section Cont</del>               | <del></del>  |            |             |
| नवां अध                               | याय          |            |             |
| महाराजा सरदारसिंह श्री                | र महाराजा इ  | गरसिंह     |             |
| महाराजा सरदारसिंह                     | •••          | ***        | ध्र         |
| जन्म तथा गद्दीनशीनी                   | •••          | ***        | 888         |
| प्रजाहित के क्रानून बनामा             | ***          | ***        | <b>४४</b> १ |
| मेहता छोगमल को श्रंप्रज सरकार         | के पास भेज   | ता         | <b>४४</b> २ |
| चूर पर अधिकार करनेवालों पर            | सेना भेजना   | •••        | ४४२         |
| महाराजा का सती प्रधा श्रीर जीवि       |              | र रोकसा    | 883         |

प्रजाहित के कानून बनामा " " ४४१

मेहता छोगमल को अंग्रेज़ सरकार के पास भेजना " ४४२

च्रू पर अधिकार करनेवालों पर सेना भेजना " ४४३

महाराजा का सती प्रधा और जीवित समात्रि को रोकना ४४३

महाराजा की हरद्वार-पात्रा तथा अलघर में विवाह " ४४४

सिपाही विद्रोह का स्त्रपात " ४४४

सिपाही विद्रोह के अंग्रेज़ सरकार की सहायता करना ४४४

महाराजा के सैनिकों के वीरतापूर्ण कार्य " ४४६

अंग्रेज़ कुटुम्बों को अपने रक्षण में लेना " ४४६

बंग्रेज़ सरकार का महाराजा को टीबी परगने के ४१ गांव देना ४४१

•

| विषय                                       |          | पृष्ठाक     |
|--------------------------------------------|----------|-------------|
| महाराजा का सिक्षे के लेख की बदलवाना        | •••      | ६४३         |
| दसक सेने की सनद मिसना                      | ***      | ४४४         |
| टीबी आदि गावों के सम्बन्ध में जांच होना    | •••      | SXS         |
| कुछ ठाकुरों का विरोधी होना                 | ***      | RXX         |
| अंग्रेज़ सरकार के साथ आपस में मुजरिम सींप  | ने का    |             |
| श्रद्दनामा होना                            | ***      | <b>४</b> ४६ |
| राज्य-प्रबन्ध के लिए कौंसिल की स्थापना     | •••      | 886         |
| दीवानों की तबदीली                          | ***      | ४६०         |
| विवाह तथा सन्तति "                         | 469      | ४६१         |
| मृत्यु                                     | •••      | ४६१         |
| महाराजा सरदारसिंह का व्यक्तित्व            | •••      | ४६१         |
| महाराजा डूंगरासिंह                         | ***      | ४६२         |
| , गद्दीनशीनी का बस्तेड़ा ""                | •••      | ४६२         |
| महाराजा का जन्म और गद्दीनशीनी              | •••      | REX         |
| कौंसिल-द्वारा जागीरों के भगड़े तय होना     | ***      | ४६६         |
| अंग्रेज़-सरकार की तरफ़ से महाराजा के लिए   |          |             |
| गद्दीनशीनी की खिलश्रत श्राना               | •••      | ४६६         |
| पंडित मनफूल का बीकानेर से पृथक् होना       | •••      | ४६७         |
| महाराजा का विद्रोही सरदारों के उगद्रव को श | ांत करना | 338         |
| जसाणा और कानसर के ठाकुरों के बीच अगब्      | ा होना   | <b>४</b> ६६ |
| सरदारों के मुक्रदमों का फ़ैसला द्वोना      | 4 0 0    | 388         |
| महाराजा का कर्नल लिविस पेली से मुलाक्रात   | करने     |             |
| सांभर जाना                                 | ***      | 800         |
| बीदासर के महाजनों की शिकायतों की आंच व     | रना      | ४७१         |
| महाराव हरिसिंह को कींसिल का सदस्य बनात     | n        | ४७२         |
| महाराजा का तीर्थपात्रा के लिए जाना         | 441-     | ४७२         |

| विषय                                |          |                   | <u>र्</u> ष्टांक |
|-------------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| भागरे में श्रीमान् प्रिन्स भाव वेल  | त से मुल | कात होना          | 803              |
| महाराजा पर विषप्रयोग का प्रयत्न     |          | •••               | ४७४              |
| कच्छु में महाराजा का विवाह होन      | ır       | •••               | <i>अज</i> र      |
| दिल्ली दरबार के उपलक्ष्य में महार   | ाजा के प | ास कंडा आगा       | ४७४              |
| शासन-सुधार का असफल प्रयत्न          | •••      | ***               | ४७४              |
| काबुल की दूसरी चढ़ाई में श्रेप्रेज़ | सरकार    | की सहायता करना    | RRE              |
| अंग्रेज़ सरकार के साथ नमक क         | समभौ     | ता होना           | थण               |
| सरदारों की रेख में वृद्धि होना      |          | •••               | 308              |
| राज्य में शासन-सुधार                | ***      |                   | スピメ              |
| राज्य का ऋण चुकाना                  | •••      | ***               | <b>೪</b> ೯७      |
| ठाकुरों के ज़ब्त गांवों का फ़ैसला   | होना     | •••               | 820              |
| महाराजा के बनवाये हुए महल क         | गीर देवस | यान '''           | क्षत्रद          |
| महाराजा का परलोकवास                 | •••      | ***               | 822              |
| महाराजा का व्यक्तित्व               | •••      | •••               | ಕ್ಷಕ             |
| दसवां                               | अध्याय   |                   |                  |
| महाराजा सर                          | गंगासि   | <b>र</b> जी       |                  |
| महाराजा सर गंगासिंहजी               | •••      | •••               | ४१२              |
| जन्म तथा राज्याभिषेक                | ***      |                   | ४६२              |
| महाराज लालसिंह का देहांत            | •••      | ***               | ४६२              |
| राज-कैं।सिल का रीजेंसी कैं।सिल      | के रूप   | में परिवर्तन होना | <b>४</b> १३      |
| अपील कोर्ट की स्थापना               | •••      | ***               | 883              |
| परस्रोकवासी महाराजा के निजी         | धन का    | बंटवारा होना      | 813              |
| रामचन्द्र दुवे का महाराजा का        |          |                   | કદ્દષ્ઠ          |
| महाराजा का आबू में रोगप्रस्त ह      |          | 494               | કદક              |

| विषय                                             |             | पृष्ठांक |
|--------------------------------------------------|-------------|----------|
| दीवान अमीं मुहम्मद् मं की मृत्यु पर सोढ़ी हुक्मी | संह         |          |
| की नियुक्ती होना                                 | ***         | 858      |
| महाराजा का मेयो कालेज, अजमेर, में दाखिल हो       | ोना         | 888      |
| महाराजा का जोधपुर और महाराजा जसवंतर्सिह          | का          |          |
| बीकानेर जाना                                     | 110         | REX      |
| महाराजा का कोटा जाना                             | ***         | 888      |
| शासन-सम्बन्धी कार्यों का अनुभव प्राप्त करना      | ***         | 88X      |
| महाराजा का जोधपुर जाना                           | •••         | ४१६      |
| रीजेन्सी कींसिल-द्वारा राज्य में किये गये सुधार  |             | ४६६      |
| महाराजा का पर्यटन के लिए जाना                    | 8 4 4       | ४६⊏      |
| स्रॉर्ड एल्गिन आदि का बीकानेर आना                | • • •       | 888      |
| महाराजा का प्रथम विवाह                           | ***         | 338      |
| इन्दौर, रीवां, जोधपुर श्रादि के नरेशों का बीक    | ानेर जाना   | Koo      |
| महाराजा का सैनिक शिक्ता प्राप्त करना             | ***         | 200      |
| महाराजा को राज्याधिकार मिलना                     | ***         | 200      |
| महाराजा का दूसरा विवाह                           | ***         | ४०२      |
| महाराजा का बोर-युद्ध में सम्मिलित होने की इ      | <b>च्छा</b> |          |
| प्रकट करना "" "                                  | ***         | ४०२      |
| वि० सं० १६४६ का भीषण स्रकाल "                    | ***         | KoR      |
| महाराजा को मेजर का पद मिलना                      | ***         | ४०६      |
| चीन के बॉक्सर युद्ध का सूत्रपात "                | •••         | ४०६      |
| चीन-युद्ध में महाराजा का ससैन्य सम्मिलित है      | ोना '''     | ४०७      |
| बीकानेरी सेना की भारत सरकार-द्वारा प्रशंसा       | ***         | Koz      |
| महाराजा को कें सीं आईं ईं का खिताय               | मिलना       | Xoz      |
| विक्टोरिया मेमोरियल क्लब की स्थापना              | ***         | 208      |
| जेनरल सर पायर पामर का बीकानेर जाना               | ***         | ¥08      |

| विषय                              |                  |                   | पृष्ठांक    |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| महाराजा का सन्दन जाना             | •••              | ***               | Ko£         |
| महाराजकुमार शार्दू लसिंह का जनम   | ***              | <del>addi</del> s | ধ্          |
| लॉर्ड कर्ज़न का बीकानेर जाना      |                  | ***               | Χξο         |
| महराजा का दिल्ली दरवार में जाना   | •••              | ***               | ४१०         |
| सोमालीलेंड के युद्ध का स्वपात     | ***              | ***               | 488         |
| सोमालीलैंड की लड़ाई में महाराज    | ा का सैनिक स     | हायता देना        | ४१२         |
| गंगा रिसाले के वीर सैनिकों का     | सम्मान           | ***               | ४१३         |
| ग्वालियर तथा मैसूर के मद्दाराजाः  | श्रों का वीकानेर | जाना              | Kir         |
| महाराजा को के० सी० एस० आई         | ० की उपाधि वि    | मेलना             | XIR         |
| महाराजा का श्रंश्रेज़ सरकार के स  | ाथ गावों का      |                   |             |
| परिवर्तन करना                     | 4 4 5            | ***               | XÍR         |
| उपद्रवी जागीरदारों का प्रवन्ध क   | रना              | 4 + 0             | ४१४         |
| प्रिंस आँव् वेल्स का धीकानर में श | प्रागमन          | ***               | RIX         |
| सॉर्ड मिंटो का चीकानेर जाना       | ***              | •••               | X \$ 19     |
| मदाराजा को जी॰ सी॰ श्राई॰ ई॰      | का ख़िताब मि     | सना               | Kia         |
| महाराजा की यूरोप-यात्रा           |                  | ***               | ४१७         |
| महाराजा का गया-यात्रा के लिए      | जाना             | •••               | <b>ع</b> ود |
| महाराजा का तीसरा विवाह            | ***              | •••               | ४१=         |
| महाराजा का लेफ्टेनेंट कर्नल नियत  | त होना           | •••               | ४१६         |
| महाराजा कपूरथला का बीकानेर        |                  | តរ                |             |
| कप्रथला जाना                      | ***              | ***               | ۲ŞE         |
| महाराजा का सम्राट् जॉर्ज-पंचम व   | ता ए० डी० सी     | नियत होना         |             |
| बीकानर की पोलिटिकल एजेन्सी        | _                | _                 | प्रश्ह      |
| महाराजा का सम्राट् जॉर्ज पंचम वे  | _                |                   |             |
| सम्मिखित होना '''                 | ***              | •••               | ४२०         |
| सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत में व   | रबार             | ***               | ४२०         |

| विषय                                            |          | पृष्ठांक |
|-------------------------------------------------|----------|----------|
| शासन-प्रणाली में परिर्वतन होना                  | ***      | ४२१      |
| रजत जयन्ती का मनाया जाना                        | •••      | 758      |
| लॉर्ड हार्डिज का बीकींनेर जाना                  | ***      | ४२४      |
| नमक का नया इक्तरारनामा होना                     | •••      | ४२६      |
| प्रजा-प्रतिनिधि सभा की स्थापना                  | •••      | ४२६      |
| विश्वव्यापी महायुद्ध का सूत्रपात                | •••      | ४२६      |
| महाराजा का महायुद्ध में सिम्मिलित होने की इस    | छा प्रकट |          |
| करना                                            | •••      | ४३०      |
| महायुद्ध में किये गये बीकानेर के सैनिकों के बी  | ोरोचित   |          |
| कार्य                                           | •••      | ४३१      |
| बीकानेर से युद्धचेत्र में श्रीर सेना का भेजा जा | ना …     | ¥33      |
| महाराजा का स्वयं रणत्तेत्र में रहता             | * * *    | प्रइप्त  |
| मद्दाराजा का युद्ध-तेत्र से लौटना               | ***      | XEX      |
| महाराजा-द्वारा युद्ध में दी गई श्रन्य सहायता    | •••      | ४३६      |
| महाराजा का फिर इंग्लैंड जाना                    |          | ४३६      |
| महाराजा का दिल्ली जाना                          | ***      | ४३७      |
| महायुद्ध की गति विधि                            | •••      | ≭કે≍     |
| महायुद्ध में मित्रराष्ट्रों की विजय             | •••      | 35%      |
| महाराजा का संधि-सम्मेलन में जाना                | •••      | 780      |
| बीकानेर की सेना का युद्ध-चेत्र से लीटना         | •••      | አፀአ      |
| महायुद्ध में दी गई आर्थिक सहायता                | ***      | XSX      |
| महायुद्ध की सहायता की प्रशंसा                   | ***      | XBX      |
| महाराजा के सम्मान में वृद्धि होना               | ***      | ४४६      |
| श्रंग्रेज़ सरकार द्वारा श्रन्य उपहार मिलना      | •••      | ४४७      |
| गंगा रिसाले आदि के अफ़सरों को खिताब मिल         | ना       | ४४७      |
| महायुद्ध के समय राज्य में होनेवाली अन्य घटा     | गर्प     | 788      |

| विषय                                         |             | पृष्ठांक |
|----------------------------------------------|-------------|----------|
| महाराजकुमार को शासनाधिकार देना               | •••         | ४४१      |
| लॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड का बीकानेर जाना            | •••         | ४६०      |
| महाराजा साहब का नरेन्द्र मंडल का चांसलर नि   | यत होना     | ४६१      |
| ज़र्मीदार-परामार्शिगी सभा की स्थापना         | ***         | ४६१      |
| प्रिन्स ऑव् बेल्स और लॉर्ड रीडिंग का बीकाने  | <b>जाना</b> | ४६१      |
| महाराजकुमार शार्दृलसिंह का विवाह             | ***         | ४६२      |
| हाई कोर्ट की स्थापना                         |             | ४६२      |
| भंवर करणीसिंह का जम्म "                      | ***         | ४६२      |
| महाराजा साहब का लीग आँय् नेशन्स में सिमा     | तित होना    | ४६३      |
| बीकानेर राज्य की रेल्वे का प्रबंध पृथक् होना | **1         | ४६३      |
| गंग नहर लाने की योजना                        | ***         | ४६४      |
| भारत के देशी नरेशों-द्वारा महाराजा साहब का   | सम्मान      | xex      |
| महाराजा के दूसरे पीत्र श्रमरसिंह का जन्म     | ***         | xex      |
| सर मनुभाई मेहता का प्रधान मंत्री नियत होना   | ***         | xee      |
| याइसरॉय लॉर्ड इर्विन का बीकानेर जाना         | •••         | ४६६      |
| गंग नद्दर का उद्घाटन                         | ***         | ४६७      |
| द्वितीय ज़र्मीदार एडवाइज़री बोर्ड की स्थापना | ***         | ४६७      |
| महाराजकुमारी का विवाह                        | 469         | ४६७      |
| महाराजा का यूरोप जाना                        | ***         | ४६७      |
| महाराजा का गोलमेज़ सभा में सम्मिलित होना     |             | ४६=      |
| दूसरी गोलमेज परिचद्                          | ***         | ४७०      |
| महाराज क्रुमार विजयसिंह का परलोकवास          | ***         | ४७०      |
| बड़ोदा के महाराजा का बीकानेर जाना            |             | ५७१      |
| सर मनुभाई मेहता का प्रधान मंत्री के पद से पृ | यक् होता    | प्रदर्   |
| लॉर्ड विलिंग्डन का बीकानेर जाना              | •••         | ४७१      |
| सम्राट् की रजत जयन्ती                        | ***         | इ७४      |

| विषय                              |                |                   | पृष्ठांक    |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| महाराजा साहब का बड़ोदे जाना       | •••            | •••               | इ७५<br>इ०५  |
| सम्राट् जार्ज छुठे का राज्याभिषे  |                | ***               | ४७४         |
| महाराजा का उदयपुर आना             | ***            | ***               | ४७४         |
| महाराणा साहब का बीकानेर जा        | at ***         | •••               | ४७४         |
| महाराजा की स्वर्ण जयन्ती          | •••            | ***               |             |
|                                   |                |                   | XOX         |
| महाराजा साहब का स्वर्ण और व       |                | करना'''           | ४७७         |
| स्वर्ण-जयन्ती के प्रथम विभाग के   |                | ***               | ROOM        |
| महाराजा का स्वर्ण जयन्ती पर प्र   | जा को शुभ      | सन्देश            | XEO         |
| स्वर्ण-जयन्ती का दूसरा भाग        | •••            | 4.0               | ४८२         |
| स्वर्ण-जयन्ती महोत्सव पर दरबार    | में महाराज     | ा-द्वारा होनेवाली |             |
| उदारताओं की घोषणा                 | ***            | ***               | X=3         |
| स्वर्ण जयन्ती पर उपाधियां मिलन    | п              | ***               | X2/3        |
| लॉर्ड लिनलिथगो का बीकानेर ज       | ाना            | ***               | XEE         |
| स्वर्ण-जयन्ती महोत्सव के उपलद्य   | य में प्रधान । | <b>पंत्री</b>     |             |
| श्रीर महाराजा के भाषण             |                | 440               | Xto         |
| स्वर्ण-जयन्ती पर राजा-महाराजाध    | ों का बीका     | नेर में श्रागमन   | <b>23</b> % |
| रामेश्वर की यात्रा करना           | ***            | * * *             | XEE         |
| महाराजा का पारिवारिक जीवन         | ***            | • • •             | 285         |
| महाराजा के जीवन की विशेषताएं      | * * * *        | ***               | ६०१         |
| Personalization                   |                |                   |             |
| ग्यारहवां                         | अध्याय         |                   |             |
| बीकानेर राज्य के सरदा             | _              | हित घराने         |             |
| बीकानर राज्य के सरदार             |                | १०५ प्राच         | C 9 1c      |
|                                   |                |                   | ६१४         |
| राज्ञवी सरदार (ड्योड़ीवाले राजवी) |                | ***               | ६१६         |
| अनुपगढ़ …                         | ***            | ***               | ₹१६         |

| विषय              |              |             |               | पृष्ठांक     |
|-------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| बारडा             | •••          | •••         | ***           | <b>\$</b> 7x |
| रिड़ी             |              | ***         | ***           | ६२६          |
| ह्येलीयाले राजवी  | ***          | •••         | •••           | ६३०          |
| वनीसर             | •••          | • • •       | •••           | ६३०          |
| नाभासर            | ***          | •••         | •••           | ४इ३          |
| आतसर              | •••          | ***         | •••           | ६३६          |
| सांईसर            | ***          | ***         | •••           | ७६३          |
| सल्ंडिया          | •••          | • • •       | •••           | ६३=          |
| कुरभड़ी           | •••          | •••         | •••           | ENO          |
| बिलनियासर         | ***          | •••         | * 7 %         | ६४०          |
| धरसोक             | • • •        | ***         | 440           | Ego          |
| सिरायत-दोहरी (दोत | लड़ी ) ताज़ी | म और हाथवे  | कुरब का       |              |
| सम्मानवासे        | ***          | ***         | •••           | ६४१          |
| महाजन             | •••          | ***         | ***           | ६४१          |
| बीदासर            | ***          | ***         | ***           | ६४८          |
| रावतसर            | ***          | ***         | ***           | EXP          |
| भूकरका            | •••          | ••          | ***           | EXZ          |
| दूसरे सरदार-दोहरी | (दोलड़ी)     | ताज़ीम भौर। | हाथ के फुरब व | តេ           |
| सम्मानवाले        | ***          | •••         | ***           | ६४६          |
| सांखू             | ***          | 4 4 4       | ***           | ६४६          |
| कूचोर ( चूरुवाला  | ı )          | ***         | ***           | <b>१</b> ५७  |
| माणकरासर ( भाद    | रावाला)      | ***         | ***           | ६६०          |
| सीधमुख            | ***          | ***         | ***           | ६६२          |
| पूगस              | •••          | ***         | •••           | ६६४          |
| सांडवा            | ***          | ***         | ***           | ६६८          |
| गोपालपुरा         | ***          | ***         | ***           | ६७६          |

|            | विषय         |                   |              |       | पृष्ठांक      |
|------------|--------------|-------------------|--------------|-------|---------------|
|            | षाय          | ***               | ***          | •••   | EEO           |
|            | असागा        | •••               | •••          | ***   | ६८२           |
|            | जैतपुर       | •••               | •••          | • • • | ६=३           |
|            | राजपुरा      | • • •             | ***          | ***   | EEX           |
|            | कुंभाणा      | •••               | •••          | ***   | ६८६           |
|            | जैतसीसर      | ***               | <b>2 0 0</b> | ***   | ६८७           |
|            | चाड्यास      | ***               | ***          | ***   | ६८८           |
|            | मलसीसर       | •••               | e • •        | •••   | ६८६           |
|            | हरासर        | ***               | ***          | •••   | ६६०           |
|            | लोहा         |                   | ***          | •••   | ६३३           |
|            | खुड़ी        | ***               |              | ***   | ६६४           |
|            | कनवारी       | •••               | •••          | ***   | ६६४           |
|            | सारुंडा      |                   | ***          | 4 0 3 | <b>६</b> ६६   |
|            | राणासर       |                   |              | ***   | <b>\$</b> \$= |
|            | नीमां        | • • •             |              | ***   | <b>€</b> €⊏   |
|            | नोखा         | •••               |              | ***   | 900           |
|            | जारिया       | •••               | * * *        | ***   | ७०१           |
|            | वद्रेवा      | • • •             | ***          | •••   | ७०१           |
|            | सोभासर ( स   | तोभागदेसर)        | ***          | ***   | ७०३           |
|            | घडियाला      | ***               | ***          | ***   | ७०४           |
|            | हरदेसर       | •••               | •••          | ***   | ५०१           |
|            | मगरासर       | 4+1               | ***          | ***   | ७०६           |
| <b>1</b> 0 | त्स्य ताज़ीम | श्रीर बांहपसाव के | कुरबवाले स   | खार … | 300           |
|            | पड़िहारा     | ***               |              | ***   | 300           |
|            | सातूं        | •••               | ***          | ***   | ७१०           |
|            | गारबदेसर     | •••               | •••          | ***   | ७१०           |
|            |              |                   |              |       |               |

| विषय             |     |       |       | <b>पृष्ठां</b> क |
|------------------|-----|-------|-------|------------------|
| देपालसर          | ••• | •••   | •••   | <u>७</u> ११      |
| सांवतसर          | ••• | •••   | ***   | ७११              |
| कृदस्            | *** | ***   | ***   | ७१६              |
| विरकाली          | *** | •••   | •••   | ७१६              |
| सिमला            | ••• | •••   | •••   | ७१७              |
| श्रजीतपुरा       | ••• | •••   | •••   | ७१७              |
| कार्युता         | ••• | ***   | ***   | ७१=              |
| विसरासर          | ••• | ***   | •••   | 390              |
| चरसा             | ••• | ***   | •••   | ७२०              |
| फोगां            | ••• | •••   | • • • | ७२०              |
| महेरी            | *** | ***   | ***   | ७२१              |
| चंगोई            | ••• | •••   | ***   | ७२१              |
| सत्तासर          | *** | ***   | ***   | ७२१              |
| जैमलसर           | ••• | ***   | •••   | ७२४              |
| थिराणा           | ••• | ***   | ***   | ७२४              |
| संई              | ••• | ***   | •••   | હરપ્ર            |
| मेघाणा           | ••• | •••   | ***   | ७२६              |
| लोसगा            | ••• | ***   | •••   | ७२६              |
| घड्सीसर          | *** | ***   | ***   | <i>ড</i> ২৩      |
| जोधासर           | ••• | ***   | •••   | ७२८              |
| लक्खासर          | *** | •••   | •••   | ७२=              |
| रासलाणा          | *** | • • • | •••   | ७२६              |
| घंटियाल ( बड़ी ) | *** | ***   | ***   | ७२६              |
| बगसेऊ            | ••• | ***   | ***   | ७२६              |
| राजासर           | *** | •••   | •••   | ७३१              |
|                  |     |       |       | <b>७</b> २१      |

| विषय                  |               |         |       | पृष्ठांक    |
|-----------------------|---------------|---------|-------|-------------|
| थीरासर                | •••           | •••     | •••   | ७४६         |
| <b>दुल</b> रासर       | •••           | •••     | ***   | ७४६         |
| इंदरपुरा              | •••           | •••     | •••   | હકદ         |
| मालासर                | ***           | •••     | ***   | <i>७</i> ४७ |
| समंदसर                | •••           | •••     | •••   | ७४७         |
| हासूसर                | •••           | •••     | •••   | <i>७४७</i>  |
| दाउदसर                | •••           | ***     | ***   | ७४⊏         |
| नांदडा                | •••           | ***     | ***   | Ø8≃         |
| खियेरां               | •••           | •••     | ***   | ওধন         |
| पिथरासर               | •••           | ***     |       | 380         |
| स्रीनासर              | •••           | 4**     | ***   | 380         |
| सुरनाणा               | ***           | ***     | •••   | 380         |
| रामपुरा               | ***           |         | ***   | ७५०         |
| देसलसर                | ***           | ***     | a + a | ७४०         |
| सारोठिया              | •••           | ***     | •••   | ७४०         |
| राषतसर कुजला          | •••           | ***     | ***   | ७५१         |
| प्रसिद्ध और प्राचीन ह | बरा <b>ने</b> | ***     | •••   | ७४२         |
| वैद मेहताश्रों का     | घराना         | •••     | ***   | ७४४         |
| कविराजा विभूति        | दान का घ      | राना '' | •••   | ७६१         |
| सेंड चांदमल सी        |               |         | ***   | ७६३         |
| डागाओं का घरा         |               | * • • b | ***   | ७६४         |

# परिशिष्ट

| विषय                           |                 |                  | वृष्ठाङ्क |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| १-भाटों के ख्यातों के अनुसार र | ाव सीहा से जो   | धा तक मारवा      | कु के     |
| राजाओं की वंशावली              | ***             | •••              | 3 इंश     |
| २—सब बीका से वर्तमान समय त     | क के बीकानेर    | के नरेशों का     |           |
| वंशक्रम …                      | •••             | 400              | 990       |
| ३-बीकानेर राज्य के इतिहास क    | ा कालकम         | ***              | ७७४       |
| ४मनसबदारी-प्रथा                | •••             | ***              | 208       |
| ४-बीकानेर राज्य के इतिहास क    | ी दोनों जिल्दों | के प्रणयन में वि | ज्ञेन-    |
| जिन पुस्तकों से सहायत          | ा ली गई अथर     | रा प्रसंगवश जि   | नका •     |
| उल्लेख किया गया है उन          |                 | • • •            | 302       |

### श्रनुक्रमणिका

| (क) बैयक्तिक | ••• | *** | ••• | ≂१७  |
|--------------|-----|-----|-----|------|
| (स) भौगोलिक  | ••• | *** | ••• | ='0' |

# चित्र-सूची

| संख्या | नाम                           |                      |                | पृष्ठा है |
|--------|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------|
| ٤      | मद्दाराजा श्रनूपसिंह          |                      | समर्पण पत्र के | सामने     |
| २      | रसिक शिरोमणिजी और राजरत       | ानविद्यारी <b>जी</b> |                |           |
|        | के मंदिर, बीकानेर             | •••                  | ***            | ४३८       |
| Ę      | महाराजा डूंगरसिंह             | •••                  | •••            | ४६२       |
| 8      | महाराजा सर गंगासिंहजी         | •••                  | •••            | ४१२       |
| ×      | इर्विन ऋसेंबली हॉल, बीकानेर   | •••                  | ***            | ४६६       |
| દ્     | महाराजा सर गंगासिंहजी तथा म   | हाराणा सर            | भूपालसिंहजी    | प्रकन्न   |
| Ø      | महाराजा सर गंगासिंहजी, महार   | ाजकुमार शार्द्       | लसिंहजी        |           |
|        | तथा भंवर करणीसिंह एवं अमर     | सिंह सहित            | ***            | 33%       |
| 5      | गंगानिवास द्रबार हॉल, बीकाने  | र                    | ***            | ६०८       |
| 3      | लालगढ़ महल की खुदाई का क      | <b>ाम</b>            | 100            | 808       |
| १०     | महाराज लालसिंह                | ***                  | 111            | ६२२       |
| ११     | महाराजकुमार विजयसिंह [ स्वर्ग | वि ]                 | ***            | ६२४       |
| १२     | महाराजं सर भैरूंसिंह          |                      | ***            | ६२६       |
| १३     | महाराज मान्धातासिंह           | ***                  | ***            | ६२८       |
| १४     | राजा हरिसिंह [ महाजन का भूत   | पूर्व स्वामी ]       | •••            | ६४७       |
| १४     | राजा प्रतापसिंह [ बीदासर ]    | •••                  | ***            | ६४१       |
| १६     | रावत तेजसिंह [ रावतसर ]       | •••                  | ***            | ६४२       |
| १७     | राव श्रमरसिंह [ भूकरका ]      | ***                  | ***            | ६४६       |
| १८     | राजा जीवराजसिंह [ सांडवा ]    | •••                  | ***            | ६७४       |
| १६     | ठाकुर जीवराजसिंह [ हरासर ]    |                      |                | ६३३       |
| २०     | ठाकुर हरिसिंह [ सत्तासर ]     | •••                  | ***            | ७२२       |

### महामहोवाध्याय रायबहातुर साहित्यवाचरपति डा॰गौरीशंकर हीराचंद श्रोका, डी॰ तिर्०-रचित तथा संपादित ग्रन्थ

#### स्वतन्त्र रचनाएं ---

| •                                             |     | मृल्य      |
|-----------------------------------------------|-----|------------|
| (१) प्राचीन क्षिपिमाला (प्रथम संस्करण)        |     | स्रप्राप्य |
| (२) भारतीय प्राचीन लिपिमाला                   |     |            |
| ( द्वितीय परिवर्द्धित संस्करण )               | ••• | अप्राप्य   |
| (३) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास-प्रथम भाग     | ••• | श्रप्राप्य |
| (४) सिरोही राज्य का इतिहास                    | *** | श्रप्राप्य |
| (४) बापा रावल का सोने का सिका                 | ••• | 11)        |
| (६) वीरशिरोमणि महाराणा प्रतापसिंह             | *** | 11=)       |
| (७) * मध्यकालीन भारतीय संस्कृति               | ••• | ह0 ३)      |
| (二) राजपूताने का इतिहास —पहली जिल्द           |     |            |
| ( द्वितीय संशोधित श्रीर परिवर्द्धित संस्करण ) | *** | €0 ¢)      |
| ( E ) राजपूताने का इतिहास — दूसरी जिल्द,      |     |            |
| उदयपुर राज्य का इतिहास—पहला खंड               | 444 | श्रामाप्य  |
| उदयपुर राज्य का इतिहास-दूसरा खंड              | 444 | Eo \$\$)   |
| (१०) राजपूताने का इतिहास—तीसरी जिल्द,         |     |            |
| पहला भाग-डूंगरपुर राज्य का इतिहास             | *** | £0 8)      |
| दूसरा भाग-बांसवाड़ा राज्य का इतिहास           | *** | £0 811)    |
| तीसरा भाग-प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास           | *** | यंत्रस्थ   |
| (११) राजपृताने का इतिहास चौथी जिल्द,          |     |            |
| जोधपुर राज्य का इतिहास-प्रथम खंड              | *** | €0 €)      |
| जोधपुर राज्य का इतिहास-द्वितीय खंड            | *** | यंत्रस्थ   |
| (१२) राजपूताने का इतिहास—पांचवी जिल्द,        |     |            |
| बीकानेर राज्य का इतिहास—प्रथम खंड             | *** | ₹0 €)      |
| बीकानेर राज्य का इतिहास-द्वितीय खंड           | *** | (3 03      |
|                                               |     |            |

<sup>\*</sup> प्रयाग की ''हिन्दुस्तानी प्रकेडेमी''-हारा प्रकाशित । इसका उर्दू अनुवाद भी उक्र संस्था ने प्रकाशित किया है। ''गुजरात वर्नान्यूलर सोसाइटी'' (श्रहमदाबाद) ने भी इस पुस्तक का गुजराती अनुवाद प्रकाशित किया है, जो वहां से १) २० में मिखता है।

|                                                   |         | 52         | 621               |  |
|---------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|--|
| (13) राज्यको सा स्वित्रमा समार संस                | •••     |            | भूल्य<br>अप्राप्य |  |
| (१३) राजपूताने का इतिहास—दूसरा खंड                | ***     | <b>5</b> 0 | <b>E</b> )        |  |
| (१४) राजपूताने का इतिहास—तीसरा खंड                | •••     | -          |                   |  |
| (१४) राजपूताने का इतिहास—चौथा खंड                 | •••     | रु०        | •                 |  |
| (१६) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री        |         |            | 11)               |  |
| (१७) ‡ कर्नल जेम्स टॉड का जीवनचरित्र              | ***     |            | 1)                |  |
| (१८) ‡ राजस्थान-पेतिहासिक-दन्तकथा—प्रथम भाग       |         |            |                   |  |
| ('एक राजस्थान निवासी' नाम से प्रकाशित)            | ***     | ग्रप्राप्य |                   |  |
| (१६) × नागरी स्रंक श्रीर श्रज्ञर                  | ***     | श्रप्राप्य |                   |  |
| सम्पादित                                          |         |            |                   |  |
| (२०) * श्रशोक की धर्मलिपियां—पहना खंड             |         |            |                   |  |
| ( प्रधान शिलाभिलेख )                              | ***     | €o         | 3)                |  |
| (२१) * सुलेमान सौदागर                             | •••     | क्         | (1)               |  |
| (२२) * प्राचीन मुद्रा                             | •••     | रु०        | 3)                |  |
| (२३) * नागरीप्रचारिखी पत्रिका ( श्रैमासिक ) नवीन  | संस्करर | g,         |                   |  |
| भाग १ से १२ तक-प्रत्येक भाग                       | ***     | £٥         | 80)               |  |
| (२४) * कोशोत्सव सारक संग्रह                       | ***     | £0         | 3)                |  |
| (२४-२६) ‡ हिन्दी टॉड राजस्थान - पहला श्रीर दूसर   | ा खंड   |            |                   |  |
| ( इनमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पणियों हा           |         | <b>त</b>   |                   |  |
| 'राजस्थान' की अनेक ऐतिहासिक शुटिय                 |         |            |                   |  |
| की गई हैं)                                        | •••     | रु०        | 요)                |  |
| (२७) जयानक-प्रणीत 'पृथ्वीराज-विजय-महाकाव्य' सर्ट  | कि 🗥    | यं         | यंत्रस्थ          |  |
| (२८) जयसोम-रचित 'कर्मचंद्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्' | ***     | यंत्रस्थ   |                   |  |
| (२६) मुंह्णोत नैण्सी की ख्यात-दूसरा भाग           | •••     | £0         | ક)                |  |
| (३०) गद्य-रत्न-माला—संकलन                         | ***     | रा०        | (15               |  |
| (३१) पद्य-रत्न-माला-संकलन                         |         | रु०        | 111)              |  |

<sup>‡</sup> खड्रविज्ञास प्रेस, बांकीपुर-द्वारा प्रकाशित ।

**₹\***₹\*

अन्धकर्ता-द्वारा रचित पुस्तकें 'व्यास प्रग्रह सन्स', बुकसेलसें, अजमेर के यहां भी मिलती हैं।

<sup>×</sup> हिन्दी-साहित्य-सम्मेजन, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित ।

काशी नागरीप्रचारिया सभा-द्वारा प्रकाशित ।

# बीकानेर राज्य का इतिहास

## दूसरा भाग

とがの状ま

### आठवां अध्याय

## महाराजा सूरतसिंह और महाराजा रत्नसिंह

#### महाराजा सुरतसिंह

महाराजा सुरतसिंह का जन्म वि० सं० १८२२ पीप सुदि ६ (ई० स० १७६४ ता० १८ दिसम्बर) को हुन्या तथा वि० सं० १८४४ आश्विन सुदि १० (ई० स० १७८७ ता० २१ अक्टोबर) को वह जन्म तथा गदीनशीनी बीकानेर के सिंहासन पर बैठा ।

वि० सं० १८४० में कई स्थानों में विद्रोह हो जाने के कारण उसने ससैन्य उसको द्याने के लिए प्रस्थान किया। सर्वप्रथम उसने चूरू पर चढ़ाई की, जहां का ठाकुर शिवसिंह उसकी राज्य में विद्रोह करनेवालों को दंड देना रुपये वस्तुकर यह राजपुर गया। वहां का

भट्टी खानबहादुर उसकी सेवा में उपस्थित हो गया, जिससे उसने पेशकशी के २०००० रुपये लिये। फिर नौहर में रहनेवाले विद्रोही नाहटा मनसुख प्रयं श्रमरचन्द को दंड देकर वह बीकानेर लीट गयारे।

<sup>(</sup>१) दबाखदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६४ । पाउनेट-कृत 'गैज़ेटियर ऑब् दि बीकानेर स्टेट' में गद्दी बैठने का समय श्राधिन सुदि १२ दिया है (ए० ७३)।

<sup>(</sup>२) दयालदास की स्थात; जि॰ २, पत्र ६४। पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ७३।

वि० सं० १८४८ (ई० स० १७६१) में उसका जोधपुर के शासक विजयसिंह से मेल स्थापित हो गया, जिसने उसके पास टीका भेजा'। इससे पूर्व विजयसिंह सुलतानसिंह का प्रवासी था।

जोधपुर से मेल स्थापित होना

उसके स्रतसिंह से मिल जाने पर सुलतानसिंह तो

उदयपुर चला गया तथा मोहकमसिंह और अजर-

सिंह रे सिंध जा रहे। इसके दो वर्ष बाद बि॰ सं० १८४० (ई० स० १७६३) में बिजयसिंह का देहांत हो गया और उसके स्थान में उसका पौत्र भीम-सिंह जोधपुर की गदी पर बैठा ।

वि० सं० १८४४ (ई० स० १७६८) में जब स्रतिसंह बीदासर में ठहरा हुन्ना था, उसकी सेवा में जयपुर के महाराजा प्रतापसिंह का दूत गोगा-

जयपुर से मेल स्थापित होना वत शंभू सिंह गया। परस्पर मैत्री-सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर स्रतिसह ने भी अपनी तरफ से न्यास हरिशंकर भांनीदासोत को जयपुर भेजा, जिसने

जाकर वहां के सीमा-सम्बन्धी भगड़े का निवटारा किया ।

वि० सं० १८४६ ( ई० स० १७६६ ) में सुरतीसह ने गांव सोडल में

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की स्पात में इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है वह उत्पर ए० ३६४, टि० २ में दिया जा चुका है।

<sup>(</sup>२) टॉड-कृत 'राजस्थान' से पाया जाता है कि यह अपने भाई सुबतान-सिंह के साथ अयपुर जा रहा था (जि०२, प्र०१३३१)।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात में विजयसिंह की सृत्यु श्रावणादि वि० सं० १८४६ (चैत्रादि १८४०) श्रावाद वदि १४ (ई० स० १७६३ ता० ७ गुजाई ) को होनी जिस्ती है (जि० २, पृ० १०४)।

<sup>(</sup>४) यह विजयसिंह के दूसरे पुत्र भोमसिंह का बेटा था। द्यावदास ने इसे फलहसिंह का पुत्र क्रिका है, जो ठीक नहीं है।

<sup>(</sup> १ ) द्यालदास की स्थात; जि॰ २, पत्र ६१ । पाडवेट; नैजेटियर झॉब् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ७३ ।

<sup>(</sup>६) द्याखदास की रुपात; जि॰ २, पत्र ६४। पाउजेट; गैहेटियर मॉव् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ७३।

स्रतगढ़ का निर्माण कराया । यह गढ़ कुंभाणे के ठाकुर की मारफ़त भट्टियों से मिलकर बनवाया गया था। कुछ ही दिनों बाद भट्टियों ने देश में उत्पात करना आरंभ किया।

इसकी स्वना मिलते ही महाराजा ने अटनेर पर २००० सेना भेजी, जिसमें रावतसर का रावत यहादुर्शिह, भूकरके का ठाकुर मदनसिंह, जैतपुरे का ठाकुर पद्मसिंह, बेलासर का पिढ़हार सांणी आसकरण, सिल टीकासिंह, पठान श्रहमदलां आदि थे। इस सेना के बीगोर में पहुंचने की खबर लगते ही जान्तालां ने ७००० फ्रीज के साथ आकर इसका सामना किया। भट्टी रात को तो लड़ते थे और दिन को दो कोस दूर डबली गांव में चले जाते थे, जिससे राठोड़-सैन्य को दम मारने का भी समय न मिलता था। तब बीकानेरी फ्रीज ने विपित्तयों पर एक दम आक्रमण करने का निश्चय किया और रावतसर से रसद आदि सामान लाने के लिए आदमी भेजे। भट्टियों ने जब रसद के आने का समाचार सुना तो वे उसपर ट्रूट पड़े। इसी समय राठोड़ों ने भी प्रवल वेग से उनपर आक्रमण कर दिया। कुछ समय की भीपण लड़ाई के पश्चात् विजय राठोड़ों ही की हुई। डबली पर अधिकार करने के अनन्तर बीगोर में फतहगढ़ नामक एक गढ़ बनवाया गया, जहां सारे रावतोत सरदारों और खज़ांची को रखकर शेष फ्रीज बीकानेर खीट गईं।

<sup>(</sup>१) वीरविनोद भाग २, ५० ५० ६।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६४। पाउलेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट: पृ॰ ७३।

इस सम्बन्ध में टॉड लिखता है—'वि॰ सं॰ १८४७ (ई॰ स॰ १८०१) में महाराजा के बने भाई सुरताण्सिंह और अजवसिंह ने, जो जयपुर जा रहे थे, भटनेर आकर महाराजा को गद्दी से उतारने के लिए, विरोधी सरदारों और भिट्टपों की सेना एकत्र की, लेकिन कुछ उस( महाराजा )के अल्याचारों का स्मरणकर अथवा धन पाकर अलग ही बने रहे। बीगोर नामक स्थान में महाराजा का विद्रोहियों से सामना हुआ। दोनों दलों में भीषण लड़ाई हुई, जिसमें मिट्टपों के ३००० आदमी मारे गये। विरोध्या की पूर्णतया पराजय हुई और महाराजा ने युद्धेन्त्र में एक विज्ञा बनवाकर

मरहटों ने राजपूताना के कई राज्यों पर अपनी चौध लगा दी थी, जो बराबर उनके पास पहुंचती न थी। जब उन्हें अपनी फ़ौज की तनक्ष्याह

जयपुर के महाराजा की सद्दायता करना चुकाने के लिए रुपयों की आवश्यकता होती तब उन्हें अलग-अलग राज्यों अथवा प्रजा से जिस तरह बन पड़ता रुपया वस्तुल करना पड़ता था।

इसके लिए, ऐसे अवसरों पर उन्हें उन राज्यों पर सेना भेजनी पड़ती थी। वि॰ सं॰ १८४६ (ई॰ स॰ १७६६) में सिन्धिया के नर्मदा के उत्तरी भाग के सेनाध्यत्त लकवा' (मराठा) ने वामनराव' को जयपुर पर आक्रमण करने की आज्ञा भेजी और साथ ही यह भी लिखा कि पहले के अनुसार ही वह वहां से रुपये वस्तल करे। उक्त आदेश के प्राप्त होते ही वामनराव

टॉड के उपर्युक्त वर्योन में सुरतायासिंह और अजनसिंह के नाम आमे हैं, परम्तु द्याबदास की ख्यात में उनके नाम नहीं हैं।

उसका नाम फ्रवहगढ़ रक्खा ( राजस्थान; जि॰ २, ए॰ ११३६-४० )।'

<sup>(</sup>१) जकवा दादा जाड, सारस्वत (शेणवी) ब्राह्मण था। उसके पूर्वजों ने सावन्तवादी राज्य के पारखा व बारोबा के देसाइयों को बीजापुर के सुलतान से सर्वारी दिलाई थी। इसी कृतज्ञता के कारण उन्होंने लकवा के पूर्वजों को बारोबा व चीखली गांवीं में जागीर दी थी, जो अब तक उनके वंश में चली धार्ता है। युवा होने पर लकवा सिन्धिया के मुख्य मुस्सदी बालोबा तात्या पागनीस के पास चला गया और घहां प्रारम्भ में बहलकार तथा पीछे से सिन्धिया के १२ रिसालों का बफ्तसर बना। सेनापित जिवबा दादा की अध्यक्षता में वह अपने अधीनस्थ रिसालों सिहत कई जदावां लदा, जिससे उसकी प्रसिद्धि हुई। इस्माइखबेग के साथ बागरा के युद्ध में उसने बहुत वीरता दिखाई, जिसपर उसे 'शमशेर जंगवहादुर' की उपाधि मिली। फिर वह पाटन के युद्ध में इस्माइखबेग से, लाखोरी के युद्ध में होस्कर की सेना से बौर अजमेर की लड़ाइयों में भी लड़ा। इन लढ़ाइयों से उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। दौजतराव सिन्धिया के समय वह राजपूताने का सुबेदार नियुक्त हुआ। फिर वह उदयपुर गया, जहां जॉर्ज टॉमस से उसकी खड़ाई होती रही। वि० सं० १८४३ माथ सुदि १ (ई० स० १८०३ ता० २७ जनवरी) को सलूंबर में उपर से उसका देशंत हुआ।

<sup>(</sup>२) सिन्धिया के उत्तरी प्रदेश के सेमाध्यक्ष लक्ष्या का अधीनस्थ सरदार ।

ने जॉर्ज टामस' को भी इस चढ़ाई में सिम्मिलित होने के लिए लिखा। पहले तो उसने इनकार किया, परन्तु जब वामनराव ने कुछ ठपये देने का वादा किया तो उसने स्त्रीकार कर लिया और उसके शामिल हो गया। इस सिमिलित सेना के कछत्राहों के देश में प्रवेश करते ही जयपुर के महाराजा (प्रतापसिंह) की थोड़ी सेना, जो उधर थी, पीछी लौट गई। भिन्न-भिन्न जगहों के स्वामियों से ठपये वस्तुल करते हुए तब वे (मरहटे) फ़त्रहपुर की ओर अप्रसर हुए, जहां के बचे हुए एक कुएं पर उन्होंने अधिकार कर लियां। जयपुर राज्य की सेना भी उन्हें निकालने के लिए शीव्रता से आ रही थी, जिसके निकट आ जाने का समाचार पाकर टॉमस ने अपनी सेना की रहा के लिए उस प्रदेश में बहुतायत से होनेवाले

<sup>(</sup>१) 'जॉर्ज टॉमस' राजप्ताने में 'जाम फिरंगी' के नाम से प्रसिद्ध है। उसका जन्म वि० सं० १८१३ ( हैं० स० १७४६ ) में आयर्जेंड में हुआ था। वह हैं० स० १७८१ (वि० सं० १८३८) में एक अंप्रेज़ी जहाज़ से मद्रास आया। पांच वर्ष तक वह कर्नाटक में पोलिगरों के साथ रहा। फिर कुछ समय तक हैंद्राबाद के निज़ाम की सेना में रहकर हैं० स० १७८७ (वि० सं०१८४४) में वह दिश्वी चला गया और वंगम समरू की सेवा में रहा, जहां वह बहुत प्रसिद्ध हुआ। हैं० स० १७६३ (वि० सं०१८४०) से वह आपा खांडेराव के पास रहा। ई० स० १७६३ (वि० सं०१८४०) से वह आपा खांडेराव के पास रहा। ई० स० १७६७ (वि० सं०१८४०) में आपा खांडेराव के मरने पर उसके उत्तराधिकारी वामनराव से अप्रसक्ष होकर वह पंजाब की ओर चला गया और हरियाने को जीतकर उसने जॉर्जगढ़ बनाया। किर हिसार, हांसी, सिरसा पर भी उसने अधिकार कर लिया, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई। वह राजप्ताने तथा पंजाब में कई लड़ाइयां लड़ा। उसके प्रतिस्पर्धों पैरन और कसान स्मिथ ने भी जॉर्जगढ़ में उसका मुकाबला किया, तब वह ब्रिटिश सीमा-प्राम्स की तरफ भागा, जहां से कलकत्ते जाते हुए ई० स० १८०२ (वि० सं०१८४६) के अगस्त मास में वह मर गया।

<sup>(</sup>२) राजप्ताने के कई स्थलों में जल की आत्मधिक कमी होने के कारण परस्पर लड़नेवालों में से एक दल कुएं आदि पाटने तथा दूसरा उनपर अधिकार करने के प्रयत्न में रहा करता था। इस छड़ाई में भी शशु के आगमन की स्चना पा जयपुर-वालों ने कुएं वन्द करने शुरू कर दिये थे। टॉमस के पहुंचने तक केवल एक कुथाँ वच रहा था, जिसपर वही लड़ाई के बाद उसने अधिकार कर किया।

कंटीले पेड़ों को काटकर सामने आड़ लगा दी। योड़े समय बाद ही अयपुर की सेना भी उससे केवल चार कोस की दूरी पर आलगी। कई बार दोनों दलों का सामना हुआ, जिसमें अयपुर की सेना की पराअय हुई और उसके बहुत से सैनिक काम आये तथा उन्होंने सन्धि के लिए बातचीत आरम्भ की, परन्तु पेशकशी की रक्षम बहुत कम होने से इस सन्धि-वार्ता का परिणाम कुछ न निकला। तब दोनों ओर से पुनः युद्ध के आयोजन होने लगे। यास आदि का उचित प्रवन्ध न हो सकने के कारण टॉमस की घुड़सवार सेना बड़े कुछ में थी। पेसे समय में बीकानेर के महाराजा (स्रतसिंह) ने पांच हज़ार सेना जयपुर की सहायतार्थ भेज दी। इस प्रकार जयपुर की शक्ति बढ़ जाने पर टॉमस के लिए वहां से वापस लौट जाने के अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं रह गया। उसने अपनी सेना एकत्र कर उसे लौट जाने की आझा दी। लौटती हुई सेना का विपक्तियों ने दो दिन तक पीछा किया और उसे वे मारते रहे। पीछे से अयपुरवालों ने वामनराव से सन्धि कर ली?।

जयपुरवालों के साथ की लड़ाई में सदायता देने के कारण, जॉर्ज टॉमस ने बीकानेर पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। जलकए का उसे

जॉर्ज टामस की बीकानेर पर चढाई पिछली बार अनुभव हो चुका था, अतएव इस बार उसने बहुतसी पसालें पानी से भरवाकर अपनी सेना के साथ रखलीं और पहले से अधिक

फ़्रीज के साथ वर्षा ऋतु के आरंभ में उसने यीकानेर की ओर प्रस्थान किया। इस चढ़ाई की सूचना समय पर स्रतसिंह को मिल गई, जिससे यह इसे निष्फल करने के लिए प्रस्तुत हो गया। तोपखाना नहोने के कारण वह खुले मैदान में टॉमस के विरुद्ध उहर न सकता था, अतएब सीमा-प्रान्त के प्रस्येक नगर में उसने पर्याप्त पैदल सेना रख दी।

<sup>(</sup>१) विक्रियम फूँकालिन; मेमॉयर्स झॉव् मि० जॉर्ज टॉमस (ई० स० १८०१), प्रष्ठ १४१-७७ । हर्वर्ट कॉम्प्टन; यूरोपियन मिलिटरी पृद्वेन्चरसं झॉव् हिन्दुस्तान; पृ० १४४-४६ ।

टॉमस ने सर्वप्रथम जीतपूर (जैतपूर) गांव पर चढ़ाई की, जहां इस समय तीन हज़ार व्यक्ति थे। एक ही हुन्ने में उसने वहां श्रधिकार कर लिया, पर इस लड़ाई में उसके दो सौ सैनिक काम आये। फिर जीतपुर के लोगों ने ठपये टेकर अपने जान व माल की रक्षा की ! इस पहली सफ-लता के बाद टॉमस को आगे बढ़ने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। उधर धीरे-धीरे सरतसिंह के अधिकांश सरदार उसका साथ छोड़कर चले गये। शेष थोड़े से राजपूतों के सहारे टॉमस की फ्रीज का मुकाबला करना निरर्थक जानकर स्रतसिंह ने एक बकील भेजकर उससे सलह की बात चीत की। दो सास्त्र रुपये देने की शर्त पर युद्ध बंद हो गया। इस रक्तम में से कुछ रुपये तो उसी समय टॉमस को दे दिये गये, शेव के लिए सर-तर्सिंह ने जयपुर के अपने व्यापारियों के नाम हुंडी लिखकर दे दी, परन्त बहां से उन हंडियों के रुपये वस्त नहीं हुए'।

विगत संधि के समय दी हुई इंडियों के रुपये वसूल न होने के कारण टॉमस स्रतसिंह पर बहुत ऋज था. श्रतपव पंजाब, उदयपुर श्रादि की चढ़ाइयों से निवृत्ति पाकर उसने पुनः बीकानेर के कीकानेर पर जॉर्ज टॉमस विरुद्ध हथियार संभाले। इन दिनों सुरतसिंह का

की दूसरी चढ़ाई

(१) विलियम फ्रैंकजिन; मेमॉयसे भाव मि॰ जॉर्ज टॉमस (ई॰ स॰ १८०१) पु॰ १७७-= १ इर्बर्ट कॉम्प्टनः यूरोपियन मिलिटरी एड्वेन्चरसे बॉव हिन्दुस्तानः पृ॰ 1 2 6-0 1

भट्टियों से भगड़ा चल रहा था, जिन्हें अधीन

इनमें से पहली पुस्तक में जिला है कि सुरतसिंह को राज्यप्राप्ति के समय काफ़ी ख़ज़ाना मिला था. पर अपस्यय आदि के कारण वह शीघ समाप्त हो गया. जिससे धन संग्रह करने में वह कर और अत्याचारी हो गया । इस कारण लोग उससे अप्रसन रहते थे । उक्र पुस्तक से यह भी पाया जाता है कि अवध के कुन्निम नवाब वज़ीरभनी की तरफ़ से काबुल के बादशाह जमानशाह के पास जाते हुए उसके आद-मियों को स्रतसिंह की बाजानुसार उसके सैनिकों ने लूट लिया और बाद में उन्हें मार ढाला । इस लूढ में २७००००० रुपये और बहुतसा सामान सुरतसिंह के हाथ जुगा ( प्र॰ १८० और नोड तथा प्र० २६७ पर नोट )।

द्यालदास की क्यात में टॉमस की उपर्युक्त चढ़ाई का उन्नेख नहीं है।

रखने के लिए उसने भटिंडा से पांच कोस दक्षिण पश्चिम में एक सुदद गढ़ (फतहगढ़) बना लिया था। इस गढ़ में रत्तक-सेना के अतिरिक्त इसने बहुत से सवार भी रख दिये थे, जो समय-समय पर भट्टियों पर धावा कर उनके मवेशी आदि छीन लिया करते थे। इस प्रतिवित के दुर्व्यवहार से तंग होकर भट्टी अपना देश छोड़ देने का विचार कर रहे थे। इसी समय टॉमस के बीकानेर के सीमा प्रान्त में पहुंचने का समाचार उन्हें मिला। तब कुछ भट्टी सरदारों ने उससे मिलकर पूर्वीक गढ़ को नष्ट करने एवं बीकानेरवालों की तकलीफ़ों से मुक्ति प्रदान कराने के बदले में उसे चालीस हजार रुपये देने का बचन विया। टॉमस ने यह शर्त स्वी-कार कर ली और दस दिन के सफ़र के पश्चात वह भटनेर पहुंच गया। षीकानेरी सेना से सुरिचित भटनेर दुर्गम-प्रायः क्रिला था, क्योंकि वहां से बारह कोस से कम दूरी पर पानी नहीं मिल सकता था। टॉमस गढ़ के भीतर के सैनिकों पर आक्रमण करने का प्रचन्ध कर ही रहा था। ऐसे में वे किला खाली कर चले गये। तब उसने वहां भट्टियों का अधिकार करा दिया। किर अन्य कई स्थान भी उसने जीते तथा कई लड़ाइयां लड़ीं, जिनसे तथा वहां की बुरी जल-बाय के कारण उसकी दो-तिहाई सेना नष्ट हो गई। इसी समय भट्टी सरदारों में से एक का भाई, जो उससे वैर रस्तता था, उससे खुझम-खुझा विरोध करने लगा। तब टॉमस ने सतर्कता के लिए अपने कैम्प को श्रीर भी सुदृढ़ बना लिया। उस राश्चिको कई बार विपित्तयों ने उसपर श्राक्रमण किया, पर इरबार विफल होने पर वे निराश होकर लीट गये<sup>र</sup>।

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात में भी लिखा है कि फ्रतहगढ़ के निर्माण के वर्ष ही भट्टी 'जाम फिरंगी' (जॉर्ज टॉमस) को चढ़ा लाये, जिसने भट्टियों तथा वसारा (बुळा) एवं मंगलूणा के ठाकुरों की सहायता से फ्रतहगढ़ को जीतकर वहां भट्टियों का अमल करा दिया (जि॰ २, पन्न ६४)।

<sup>(</sup>२) वितियम फूँकितिन-कृत 'मेमॉयर्स चाँव मि॰ जॉर्ज टॉमस' में एक स्थक्ष पर (१० १८२) विस्ता है कि सुरतसिंह के नौकरी में विभिन्न देशों के यूरोपियन व्यक्ति हैं, जो बीकानेर के गढ़ में रहते हैं।

श्चानतर टॉमस ने फतहबाद पर अधिकार किया, जिसको भी असने अन्य विजित स्थानों की भांति जला दिया। यह संभव था कि निकट भविष्य में उसका सारे देश पर अधिकार हो जाता, परन्तु इसी समय बीकानेरवालों को पटियाला के सिख-शासक से सहायता प्राप्त हो गई। इन दोनों राज्यों में मेल स्थापित हो जाने और पटियाले से एक हज़ार सवारों की सहायता आ जाने के कारण लड़ाई का रूप बदल गया। पेसी दशा में टॉमस ने युद्ध जारी रखना उचित न समका और वह बची हुई सेना के साथ मजमर को लौट गया'।

भट्टियों का अधिकार फतइगढ़ से इटाने के लिए बीकानेर की फ़ीज स्रतगढ़ में आई, जहां से रावत बहादुरसिंह (रावतसर), रावत प्रतिसंह का मिट्टियों से पद्मसिंह (जैतपुर), चैनसिंह (घाणासर), सिख फतइगढ़ खुकाना तथा टीकासिंह, साणी आसकर्ण आदि ने राजि के आस-पास नये थाने समय चढ़ाई कर सीढ़ी के सहारे गढ़ में प्रवेश स्थापित करना किया। इसपर बाध्य होकर गढ़ के भीतर के भट्टियों

ने वीकानेर की अधीनता स्वीकार कर ली, जिससे गढ़ पर पुनः सूरतसिंह का अधिकार हो गया, जहां सिख टीकासिंह और मेहता झानसिंह ४०० घोड़ों के साथ रक्खे गये। वि० सं० १८४० माघ सुदि ११ (ई० स० १८०१ ता० २४ जनवरी) को भटनेर से ७ कोस दूर गांव टीवी और भैराजकां में भी थाने स्थापित कर वहां बीकानेर की सेना रक्खी गई। अनन्तर वि० सं० १८४८ (ई० स० १८०१) में एक थाना अभोर में भी स्थापित किया गया। उसी वर्ष महाराजा के पुत्र मोतीसिंह का जन्म हुआ।

उन दिनों मौजगढ़ में दाउदपुत्र खुदाबख्श था। पीर जानी बहावलखां

<sup>(</sup>१) विलियम फूँकाबिनः मेमायर्स झाँव् मि॰ जॉर्ज टॉमसः प्र॰ २२३-३६। इवैर्ट कॉम्प्टनः यूरोपियन मिलिटरी एड्वेन्चरर्स झाँव् हिन्दुस्तानः, प्र॰ १६८-६।

<sup>. (</sup>२) वयासदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १४-६ । पाउलेट; गैज़ेटियर कॉब् वि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ७४।

<sup>(</sup>३) द्याखदास की क्याप्त; जि॰ २, पत्र ३३।

से उससे बनती न थी, जिससे उस( बहाबलाखां )ने फ़ीज भेजकर मीजगढ़ पर अधिकार कर लिया । तब खुदाबक्य अपने मीजगढ़ के खुराबख़्श की सहायता करना सरतसिंह के पास चला गया । उसने प्रकान्त में

महाराजा से श्रपने कहाँ का निवेदन करने के उपरान्त कहा कि यदि श्राप हमारा इलाक्षा हमें दिलाने में सहायक हों तो हम आपका सिन्ध में अधि-कार करा दें। महाराजा ने जब सहायता देने का बचन विया, तो खबाबक्य ने फूलड़ा, बह्मर, मीरगढ़, जामगढ़, मारोड श्रीर मौजगढ़ पर उसका श्रधि-कार करा देने का वादा किया। किर मेहता मंगनीराम की अध्यवता में सूरतसिंह ने २४००० सेना खुदाबस्य के साथ रवाना की, जो अनुपगढ़ होती हुई बक्कर पहुंची । दस दिन तक वहां दाउदपुत्रों से लड़ाई हुई, जिसके अन्त में अपनी प्राण्या का वचन खुदाबख्श से ले गढ़वालों ने गढ खाली कर दिया श्रीर वहां बीकानेर का श्रधिकार हो गया । उस गढ़ में १०० सवारों के साथ मेहता जयसिंहदास को छोड़कर बीकानेरी सेना फ़ुलड़ा पहुंची जहां के क़िलेदार ने भी ७ दिन की लड़ाई के बाद क़िला खाली कर दिया। किर बीकानेर की फ़ौज मीरगढ़ जा लगी। पनद्रह दिन के घेरे के अन्त में हलाकर वह गढ़ भी अधीन कर लिया गया, परन्त इस लड़ाई में वीकानेर के ४०० श्रादमी काम श्राये। इसी प्रकार कमश: मारोठ, मीजगढ़ श्रादि पर भी बीकानेरी सेना का श्राधिपत्य हो गया । मीजगढ़ की थानेदारी खुदावप्रश को दी गई। अनन्तर विजयी सेना खैरपुर को लूटती हुई भावलपुर पहुंची ! इसी बीच बहावलखां ने श्राधा राज्य खदाबस्था के अधिकार में ही रहने देने का वचन दे उससे मेल कर लिया। तब खुदाबक्श ने दो लाख रुपये फ़ौज खर्च के देकर बीकानेरी सेना को बिदा कर दिया'।

<sup>(</sup>१) दयाजदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६६। पाउल्लेट; गैज़िटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ७४। टॉड ने इस घटना का संवत् १८१६ (ई० स॰ १७६६) दिया है (राजस्थान; जि॰ २, पु॰ ११४१)।

वि० सं० १८४६ मार्गशीर्ष विद १३ (ई० स० १८०२ ता० २३ नव-स्वर) को मैनासर के बीदावत रायसिंह तेजसीत तथा गांव सेला के

खानगढ़ पर छल से अधिकार करना ठाकुर श्रजीतसिंह को बुलाकर स्रतसिंह ने उन्हें स्नानगढ़ पर, जहां बहुत खज़ाना होना सुना जाता था. छल से श्रथिकार करने के लिए कहा। तब

वे बीकानेर के गांवों में दिखावटी लूट-मार करते हुए जोधपूर इलाक़ में चले गये। वहां के अजबसिंह से और खानगढ़ के खान से बहुत स्नेह था। रायसिंह तथा अजीतसिंह उसके पास गये और उसके हाथ का लिखा पन्न लेकर खानगढ़ के निकट पहुंचे। अनन्तर उन्होंने वहां के क्रिलंदार से कहलाया कि इस सिन्ध के स्वाभी के पास जा रहे हैं अतः इमारे लिए रसद श्रादि सामान का प्रबन्ध करा दो। क़िलेदार ने तत्काल घास-पानी का प्रबन्ध करवा दिया और स्वयं शामको मुलाकात के लिए श्राने को कह-लाया। गढ़ के पास ही कुछ महाजनों की दुकानें थीं; रायसिंह ने अपने ४० श्रादमी सामान खरीदने के बहाने वहां भेज दिये। सन्ध्या समय 🗝 श्राद-मियों के साथ किलेटार बीकानेर के सरदारों से मिलने के लिए गया। श्रफ़ीम का दौर चलते समय ही बीकानेरवालों ने श्रचानक उनपर श्राक्रमण कर दिया। किलंदार रायसिंह के हाथ से मारा गया श्रीर उसके साथी भी जीवित न बचे। उधर महाजनों की दुकानों पर बैठे हुए आदिमयों ने भी गढ़ पर आक्रमण कर दिया। रायसिंह तथा अजीतसिंह भी समय पर शेष सैनिकों के साथ उनकी सद्दायता को पहुंच गये, जिससे गढ़ के भीतर के लोगों को गढ़ छोड़कर भागना पड़ा। इस प्रकार उक्त गढ़ पर बीकानेरी सेना का अधिकार हो गया, परन्त जिस खजाने के लिए इतना किया गया वह न मिला?

<sup>(</sup>१) ठाकुर बहादुरसिंह रचित 'बीदावर्ती की स्थात' में भी इसका ख़ानगढ़ पर भेजा जाना जिस्ता है, परन्तु उसमें इस घटना का संवत् १८१६ (ई० स० १८०१) दिया है (जि० १, ए० २४१-२)।

<sup>(</sup>२) दयालवास की स्थात जि॰ २, पन्न ६६-७। पाउसेट, गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट: पु॰ ७४-४।

वि० सं० १८६० (ई० स० १८०३) में बीकानेर से एक सेना सुराणा ध्रमरचंद, खजानची मुलतानमल, पिंड्डार ज़ालिमसिंह ब्रादि के साथ चूरू भेजी गई, जहां के स्वामी से उक्त चूरू के खामी से व्यक्तियों ने पेशकशी के २१ हज़ार रुपये बस्ल किये।

मिट्टियों का अगड़ा अभी भी शान्त नहीं हुआ था। कभी-कभी वे विद्रोह कर ही दिया करते थे अतएव वि० सं० १८६१ (ई० स० १८०४) में

भटनेर से भट्टियों का निकाला जाना बीकानेर से सुराणा श्रमरचंद की अध्यक्षता में ४००० सेना भटनेर भेजी गई, जिसने गढ़ के दक्षिण श्रोर के श्रमुपसागर कुएं पर अधिकार

कर लिया। वहां कच्ची गढ़ी निर्माण कर वे गढ़वालों से लड़ने लगे। अब बहुत दिन बीत जाने पर भी इस प्रकार लड़ते-लड़ते गढ़ पर अधिकार न हो सका तो एक दिन सीढ़ी लगाकर बीकानेरी सेना ने उसमें प्रवेश करने का प्रयत्न किया, परन्तु इसमें सफलता न मिली तथा साहोर का रावतोत उम्मेदिसंह, आभटसर का बीदावत मोहनिसंह , जैतपुर का नैनसी सोढ़ा आदि ७० सरदार काम आये। तब पांच-पांच सो सवार दिन और रात दोनों समय गढ़ के चौतरफ गश्त देने लगे, जिससे रसद आदि सामान गढ़ में पहुंचना बन्द हो गया। ऐसी परिस्थित में ज़ान्ताखां को बाध्य होकर बीकानेर के सरदारों से कहलाना पड़ा कि यदि हम पर आक्रमण न करने का बचन दिया जाय तो हम और हमारे साथी गढ़ छोड़कर चले जावं। ऐसा बचन मिल जाने पर ज़ान्ताखां आदि सब भट्टी गढ़ छोड़कर राजपुरा चले गये

<sup>(</sup>३) दयानदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न ६६।

<sup>(</sup>२) पाउलेट ने राणा धमरचन्द लिख दिया है (गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट, पृ० ७४), जो गुलत है। यह सुराणा धमरचन्द होना चाहिये, जैसा कि द्याच-दास की स्थात में है। सुराणा महाजनों की एक शास्ता है।

<sup>(</sup>३) ठाकुर बहादुरसिंह जिसित 'बीदावतों की ख्यात' में भी भटनेर पर चढ़ाई होने तथा उसमें आभटसर के बीदावत मोहनसिंह के मारे जाने का उन्नेस हैं (जि॰ १, प्र॰ २१३-१४)।

श्रीरं बिंग संग १८६२ (ई० स० १८०४) में वहां बीकानेर राज्य का श्रीधकार हो गया। मंगलवार के दिन गढ़ पर अधिकार होने के कारण उसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया और भट्टियों को उसमें जाने से वर्जित कर दिया गया। इस लड़ाई में वहुत अच्छा कार्य करने के एवज़ में सुराणा अमरचंद को एक पालकी दी गई तथा वह बीकानेर का दीवान बना दिया गया?।

द्यालदास लिखता है—'जोधपुर के स्वामी भीमसिंह की मृत्यु के समय उसका चचेरा भाई मानसिंह जालौर के घेरे में था। सिंधियों के सहायक हो जाने पर वह तुरन्त जोधपुर गया श्रीर वहां की गही उसने अपने अधिकार में कर ली। उन दिनों भीमसिंह की देरावरी राणी के गर्भ

था। पोकरण के ठाकुर सवाईसिंह तथा अन्य ठाकुरों के कहने पर मानसिंह ने इस आशय की तहरीर लिख दी कि यदि उस (देरावरी राणी) के गर्भ से कन्या उत्पन्न हुई तो उसका विवाह जयपुर अथवा उदयपुर में कर दिया जायगा और यदि पुत्र हुआ तो वह मेरा तथा जोधपुर का स्वामी बनेगा। तब देरावरी राणी तलहटी के महलों में जा रही। मानसिंह ने इस जड़ को उखाड़ डालने का प्रयत्न किया, परन्तु वह सफल नहीं हुआ और काल पाकर देरावरी राणी से धोकलसिंह का जन्म हुआ। उस समय दरबार की ओर से नाज़िर तथा दासियां पहरे पर उपस्थित थीं, पर सवाईसिंह (पोकरण का ठाकुर) के प्रयत्न से नवजात बालक खेतड़ी पहुंचा दिया गया और तब कहीं उसके जन्म की बात प्रकट की गई ।

<sup>(</sup>१) व्याकदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १६। पाउछेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; ए॰ ७४। टॉड; राजस्थान, जि॰ २, ए॰ ११४२।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ल्यात में, जो मानसिंह के समय में ही बनी थी, किसा है—'मानसिंह कि सं० १८६० मार्गशीर्ष विदि ७ (ई० स० १८०३ ता॰ ४ नवम्बर) को जोधपुर पहुंचा। उधर सवाईसिंह ने जोधपुर झाते समय मीमसिंह की देशाबरी रायी को सिम्ना-पहाकर चोपासयी भेज दिया। जब सरहाएँ के समस्रावे पर

यह सब कार्य सवाईसिंह के ही उद्योग से हो रहा है, ऐसा विचार कर मानसिंह ने उसे छुल से मरवाने का षड्यन्त्र रचा, पर इसका पता जग जाने से सवाईसिंह ने दरबार में त्राना-जाना छोड़ दिया और जब मानसिंह ने उसे प्रधान का पद देकर बुलाया तब वह पोकरण जाने का बहाना कर जयपुर चला गया तथा वहां के महाराजा जगतसिंह से धोक-लसिंह की सहायता करने की प्रार्थना की। इस सहायता के बदले में उसने सांभर का इलाका तथा फ़ीज खर्च उसे देने का वचन दिया । जगतसिंह

मानिसंह ने उसे वहां से बुलाने का विचार किया, तब सवाईसिंह ने निवेदन किया कि देरावरी राया। गर्भवती है, कदाचित उसके पुत्र हुआ तो उसका क्या प्रबन्ध होगा ? महाराजा (मानिसंह ) ने उसी समय तहरीर लिख दी कि यदि ऐसा हुआ तो वही पुत्र शाज्य का स्वामी होगा और में पुनः जालोर वापस चला जाऊंगा । फिर महाराया। चोपासया। से बुलाई गई, परन्तु सवाईसिंह की सलाह से वह तलहटी के महलों में टहर गई। मानिसंह को बुरा तो अवस्य खगा पर उसने कुछ कहा नहीं और तलहटी में नाज़िर तथा दासियां आदि पहरे पर रख दीं। गर्भ पूरा होने पर राया के सम्बन्धियों ने उसके पुत्र होना प्रकट कर एक बालक को गुप्त रूप से खेतकी पहुंचा दिया (जि॰ ३, ४० ४-१४)।

- (१) जोधपुर राज्य की ख्यात में भी इसका उल्लेख है (जि॰ ६, पु॰ १६ और ३०)।
- (२) टिप्पशा १ में उल्लिखित ख्यात के झनुसार पहले सर्वाईसिंह ने पन्न लिख-कर जयपुर नरेश से बात की थी, पीछे से वहां से बुलाये जाने पर वह जयपुर गया (जि॰ ३, प्र०२७ और ३०-३१)।
- (३) टिप्पया १ में उक्किसित स्थात में इस बात का स्पष्टीकरया नहीं किया गया है।

जगतसिंह के इतनी जन्दी चढ़ाई करने का वचन देने का कारण उक्त ज्यात में इस प्रकार लिखा है—'पहले भीमसिंह की सगाई उदयपुर की राजकुमारी कृष्यकुंवरी के साथ हुई थी। उस(भीमसिंह) के मर जाने पर उदयपुरवालों ने जयपुर टीका भेजने का निश्चय किया। इसकी ख़बर मिलने पर मानसिंह ने होल्कर को, जो पहले से ही उसका मित्र था, सहायतार्थ बुखाया तथा अपने सरदारों को भी युद्ध की तैयारी करने की आज्ञा दी। अनन्तर उसने फ्रीज भेजकर जयपुर जाते हुए टीके को पीषा उदयपुर भिजवा दिया। इससे जगतसिंह (जयपुर का महाराजा) के बिस में उसकी

में सहायता देना तो स्वीकार कर लिया, परन्तु बीकानेर की सहायता के बिना सफल होना कठिन था अतएव उसने सवाईसिंह को स्र्तिह के पास बीकानेर जाकर सहायता प्राप्त करने की सलाह दी। तव वह (सवाईसिंह) जगतिसिंह का पत्र लेकर महाराजा स्रतिसिंह के पास गया और उससे सारी हक्षीक्रत निवेदन कर सहायता की याचना की तथा बदले में =४ गांवों के साथ फलोधी का परगना, जो अजीतिसिंह के समय में जोधपुर में मिल गया था, वापस देने की तहरीर लिख दी । इस अवसर पर मानिसिंह ने भी कहलाया कि फलोधी तो में ही आपको दे दूंगा, आप मेरे विरोधियों को सहायता न दें , परन्तु स्रतिसिंह ने मानिसिंह का कथन स्वीकार न किया और मेहता झानजी, पुरोहित जवानजी आदि को =००० सेना के साथ भेज वि० सं० १=६३ फालगुन विद ३ (ई० स० १=०७ ता० २४ फ़रवरी) को फलोधी अपने अधिकार में कर ली । उधर जयपुर की सेना ने सांभर पर अधिकार कर लिया।

'तदनन्तर जगतसिंह ने जयपुर से ससैन्य प्रस्थान किया तथा बीकानेर से फ्रौज के साथ चलकर सुरतसिंह नापासर, बीदासर तथा

तरफ़ से बैर ने घर कर किया। इन्द्रराज ने जयपुर आदमी भेजकर इस शर्त पर जयपुर और जोधपुर में मेल करा दिया कि जयपुरवाले की बहन जोधपुर क्याही जाय तथा जोधपुरवाले की पुत्री का विवाह जयपुर में कर दिया जाय, परन्तु कुछ ही दिनों बाद उदयपुर के टीके के सम्बन्ध के अपमान की याद दिलाकर सवाईसिंह ने जगतसिंह को अपने पद्य में कर बिया (जि• ३, ५० २७-३१)।

टॉड ने भी इसका उक्केख किया है (राजस्थान जि॰ २, ए॰ ११४२-३)। साथ ही उसने सवाईसिंह का धॉकजसिंह को साथ लेकर जयपुर जाना भी जिखा है।

- (१) जोधपुर राज्य की स्थात में जिला है कि बढलू के ठाकुर शार्तृजसिंह की मारफ़त सवाईसिंह को बीकानेर के सूरतिसंह की सहायता प्राप्त हुई। फलोधी ब्रादि दिये जाने के कथन का उसमें उल्लेख नहीं है (जि॰ ३, पृ॰ ३१)।
  - ( २ ) इसका भी उल्लेख जोधपुर राज्य की रूपात में नहीं है।
- (३) टॉड ने जोधपुर नगर पर श्रधिकार होने के पश्चात् फलोधी बीकानेर को दिया जाना किसा है (राजस्थान; जि॰ २, प्र॰ १०८६)।

मलसीसर होता हुआ सीकर पहुंचा जहां के ठाकुर लदमीसिंह ने उसका स्वागत किया। फिर स्रतिसिंह पलसाणा पहुंचा जहां जगतिसिंह भी उससे मिल गया। अनन्तर बीकानेर तथा जयपुर की सिम्मिलित सेना दांता रामगढ़ तथा मारोठ होती हुई मीठड़ी पहुंची । जोधपुर से मानसिंह भी ८०००० फ्रीज के साथ उसका मुकाबला करने के लिए गोंगोली में आया। प्रथम १३ दिन तो दोनों पत्तों में सिन्ध की बातचीत चली, पर जब उसका कोई फल न निकला तो युद्ध की तैयारी हुई। गोंगोली के निकट दोनों ओर की फ्रीजों का मुकाबला हुआ। इस अवसर पर जोधपुर की तरफ़ के कई प्रतिष्ठित सरदार सवाईसिंह से आकर मिल गये, जिससे मानसिंह की पराजय हुई। उसका सामान आदि लूट लिया गया तथा उसे प्राण बचाकर मेड़ता होते हुए जोधपुर भागना पड़ा। यह युद्ध विक्सं० १८६३ फालगुन सुदि २ (ई० स० १८०७ ता० ११ मार्च) को हुआ । '

दयालदास लिखता है—जोधपुर पहुंचकर मानसिंह नेगढ़ को सुदढ़ कर उसके भीतर से शत्रु का मुक्तावला करने का प्रयन्ध किया। मीठड़ी से प्रस्थान कर स्रृतसिंह तथा जगतसिंह भी पर्वतसर, कोधपुर पर घरा डालना हसीर, भीखिणया, पीपाइ, वीसलपुर तथा चैनवाड़ी होते हुए जोधपुर पहुंचे और चार पहर तक नगर को लूटा। इसके उपरान्त मोरचेवन्दी कर गढ़ घेरा गया। इस अवसर पर महाराजा स्रतसिंह स्वयं तो

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की स्थात में जिस्ता है कि जगतसिंह को सवाईसिंह की. साम्बी-चौदी बातों पर विश्वास न था अतपुव वह (सवाईसिंह) अकेला ही सारी सेना लेकर गींगोली गया तथा जगतसिंह और सूरतसिंह मारोठ में रहे। उसके वहां सफस होने पर वे दोनों भी उसके शामिल हो गये थे (जि॰ ३, ४० ३३-६)।

<sup>(</sup>२) दयाकदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६७- द्र। वीरविनोद; माग २, प्र० २० द्र। पाउलेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ० ७१।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि प्रवतसर में जगतसिंह के सरदारों ने जौट जाने का उससे अनुरोध किया था, प्रन्तु सवाईसिंह के धोंकळसिंह को गई। विठाने तक साथ रहने का बाग्रह करने पर वह का गया (जि॰ ३, प्र॰ ३०)।

वैनवाड़ी में था, पर उसकी फ़ौज गुलाबसागर पर सिंघी जोधराज के मकान के पास थीं। उस श्रोर से जोधपुर का गढ़ श्ररित्त था, श्रतपव बधर से गढ़ पर तोपों की बड़ी मार हुई। महाराजा जगतिसह का मोरचा राई के बाग की तरफ़ थार।

'सात मास कि नद पर तोगों की मार होने के पश्चात् गढ़ के भीतर से राणियों के कहलाने पर स्रतिसंह ने सिंधी के स्थान से अपनी तोगें हटवा दीं। मानिसंह भी इस लड़ाई से तंग आकर गढ़ परित्याग करने के विचार में था, अतएव उसने अपने कुछ सरदारों को इस संबंध में शर्ने तय करने के लिए सवाईसिंह के पास भेजा। सवाईसिंह के कहने पर तथा स्रतिसंह के छल न करने का आश्वासन पाकर मानिसंह ने आउवे के ठाकुर माधोसिंह, नींबाज के सुलतानिसंह, आसोप के केसरी-सिंह, कुचामण के विश्वनाथिसंह तथा इंद्रराज सिंधी को स्रतिसंह के पास भेजकर कहलाया कि यदि आप गढ़ के भीतर का हमारा सब सामान आदमी भेजकर जालोर पहुंचा देने तथा मारवाड़ और जोधपुर का जो भी प्रवन्ध हो उसमें मुसे भी शरीक रखने का बचन दें तो में एक मास में गढ़ छोड़कर चले जाने को तैयार हूं। इसपर सवाईसिंह ने कहा कि हमें उपरोक्त शर्तें स्वीकार हैं पर साथ ही आपको सारा फ्रीज खर्चा देना होगा तथा जब तक धोकलिसंह नाबालिग है तब तक जोधपुर का प्रवन्ध जयपुर नरेश के हाथ में रहेगा । पर सवाईसिंह की कही हुई दूसरी शर्त

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है। के सिंगोरिया की आखरी (पहाकी) के उत्पर बीकानेर का मोरचा था (जि॰ ३, ए० ४२)।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात में ज़िला है कि पहले सवाईसिंह फ्रीज लेकर जोधपुर गया। जगतसिंह तथा सुरतसिंह पीछे से वहां पहुंचे थे (जि० ३, ए० ३८)।

<sup>(</sup>३) टॉड ने केवल पांच मास तक जोधपुर के किले पर घेरा रहना लिखा है (राजस्थान; जि॰ २, पृ॰ १०६६)।

<sup>(</sup>४) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि मानसिंह ने सन्धि करने की जीवत से सवाईसिंह के पास बादमी भेजकर कहवाया कि मुक्ते इन्द्रशज की मारफत

आये हुए सरदारों को मन्जूर नहीं हुई। तब सवाईसिंह ने एकांत में स्रतिसंह से निवेदन किया कि यदि आपकी अभिलापा धोकलसिंह को राज्य दिलाने की है तो आप इन सरदारों को छल से मरवा दें। ऐसा अवसर किर नहीं आवेगा, परन्तु स्रतिसंह यचन यद था, उसने ऐसा कुत्सित कार्य करने से इनकार कर दिया। सवाईसिंह ने किर भी अपनी बात पर दुवारा ज़ोर दिया, पर स्रतिसंह अपने निश्चय से डिगा नहीं। अनन्तर उसने सिरोपाव देकर आगत सरदारों को पीछा गढ़ में यिदा किया। कुछ ही दिनों बाद स्रतिसंह मोतीिक की बीमारी से प्रस्त हुआ, तब उसने जगतिसंह की सलाह से अपनी सेना वहीं छोड़ देश को प्रस्थान किया। कि में नाग तालाब होते हुए वह भवाद पहुंचा जहां सारे सैन्य सिहत जगतिसंह भी आकर उससे मिल गया। महाराजा ने जब जयपुर नरेश से अचानक घेरा उठाने का कारण पूछा तो उसने बतलाया कि आपके जाते ही मेरा चित्त भी चढ़ाई से हट गया, इसीलिए में घेरा उठाकर चला आया हूं। वहां से जगतिसंह तो जयपुर को गया, सवाईसिंह सेना सिहत

मालूम हुआ है कि नागौर तो तुमने अपने अधीन कर ही लिया है, उसके अतिरिक्ष और जो परगाने तुम कहो मैं धोंकलसिंह को दे दूं। सर्वाईसिंह ने उत्तर दिया कि सन्धि तभी हो सकती है जब आप जोधपुर छोड़कर जालोर चले जावें और जयपुर के इस युद्ध में ख़र्च हुए बाईस लाख रुपये चुका दें, परन्तु यह शतें स्वीकार नहीं हुई (जि॰ ३, ५० ४३)। कुछ दिनों बाद इन्द्रराज ने फिर सन्धि करने का प्रयत्न किया और धोंकलसिंह को नागौर, ढीडवांगा, कोलिया, मेइता, परवतसर, मारोठ, सांभर तथा नांवा देने को कहा, परन्तु सवाईसिंह अपनी पहली शर्त पर अहा रहा, जिससे यह प्रयत्न भी निष्फल गया (जि॰ ३, ५० ४१)।

<sup>(</sup>१) वीरविनोद में भी लिखा है कि मोतीिभरा की बीमारी के कारण सूरत-सिंह बीकानेर को जीटा था (भाग २, प्र० ४०८)।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि नवाब मीरख़ां पूरा सम्मान प्राप्त न होने के कारण श्रप्रसन्न था, अत्रुव वह इस लढ़ाई में जोधपुर का साथ झोड़कर जयपुरवालों से जा मिला था। बाद में जयपुर के दीवान ने ख़र्च भेजना

नागौर जा रहा पर्व सूरतसिंह बीकानेर चला गया, जहां थोड़े दिनों बाद वह स्वस्थ हो गया ।'

नागौर में रक्की हुई बीकानेर तथा जयपुर की सेना का खर्चाः चलाना जब सवाईसिंह श्रादि से मुश्किल हो गया तो दोनों सेनाएं श्रपने श्रपने ठिकानों को लौट गई। इसी बीच

जोधपुर की सेना की मानसिंह एवं नवाब मीरखां में ऐक्य-सम्बन्ध स्थापित हो गया। सवांईसिंह श्रादि की शक्ति

कम पड़ते ही मानसिंह के श्रादेशानुसार मीरखां ने नागीर जाकर छुज से उन विरोवी सरदारों को मौत के घाट उतार दिया<sup>3</sup>। श्रानन्तर मानसिंह ने इन्द्रराज की श्रध्यक्तता में बीकानर पर सेना भेजी । इसी समय सिंध,

बन्द कर दिया, जिससे सेना में बड़ा कष्ट होने जगा। इसी समय इन्द्रशज ने मीरख़ां को ख़र्च छादि देने का वचन दिया, जिससे वह पुनः जोधपुर का सहायक हो गया और उसने जयपुर से शिनखाज बड़शी के साथ आती हुई सहायक सेना को नष्ट कर दिया। बाद में उसने सेना साथ ले जयपुर पर कृच किया। जब इसकी ख़बर जगतसिंह को हुई तब वह चिन्तित हुआ और रातों-रात वि० सं० १८६४ भाद्रपद सुदि १३ (ई॰ स० १८०७ ता० १४ सितम्बर) को युख्चेत्र छोड़कर चला गया। सवाईसिंह ने उसे शेकने का प्रयत्न किया पर वह रूका नहीं (जि॰ ३, पृ० ३३-४८)।

'वीरविनोद' (भाग २, ५० ८० ८) तथा टॉड-कृत 'राजस्थान' (जि० २, ५० १०८७) में भी महाराजा जगतसिंह के भचानक भागने का यही कारण दिया है। द्वालदास की ख्वात में जैसा ऊपर लिखा गया है, केवल चित्त हट जाने से युद्ध छोड़ कर जाना लिखा है, जो टीक महीं जान पहता। इस सम्बन्ध में जोधपुर राज्य भी रुपात भथवा टॉड का कथन ही श्रधिक विश्वसनीय है।

- (१) जोधपुर राज्य की ज्यात में भी सर्वाईसिंह का अन्य सरदारों के साथ नागौर जाना लिखा है (जि०३, ए० ४८)।
- (२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न ६८-६। पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट: पु॰ ७४-६।
- (३) जोधपुर राज्य की रूपात (जि॰ ३, पृ॰ ४२-४) तथा टॉड-कृत 'राजस्थान' (भाग २, पृ॰ १०८८) में इस बरना का विस्तृत वर्णन है।
  - (४) द्यालदास की क्यात में इस सेना की संख्या ८०००० (?) लिखी है,

जैसलमेर, सीकर, चृह आदि से भी आलग-आलग सेनाओं ने बीकानेर इलाके पर आक्रमण किया और जगह-जगह दंगा फ्रसाद करने लगीं ! इस प्रकार बीकानेर चारों ओर से शबुओं-द्वारा धिर गया। पलोधी में शबु-सेना के पहुंचने पर पुरोहित जवानजी तथा मेहता क्वानजी ने बीरतापूर्वक उसका सामना कर उसे पीछे हटा दिया। जिस समय जोधपुरी सेना के बीकानेर पर चढ़ने का समाचार मिला उस समय सांडवे का ठाकुर जैतसिंह, साह अमरचन्द, दूसर दुर्जनसिंह आदि सीमा प्रान्त के प्रबन्ध के लिए नियुक्त थे। उन्होंने शबु सेना का असाधारण बीरता एवं चतुराई से सामना किया और कई बार उसे रोकने का प्रयत्न किया। ग्रंत में जोधपुर का बहुतसा माल-असवाव अपने अधीन कर जैतसिंह, अमरचन्द आदि अपने साथ की तोपों सहित, जिन्हें जोधपुरवाले लेना चाहते थे, बीकानेर चले गये। दो मास तक शबु की फ्रोंज गजनेर में पड़ी रही और रोज़ छोटी-छोटी लड़ाइयां होती रहीं, परन्तु नगर पर उसका अधिकार न हुआ।

परन्तु जोधवुर राज्य की ख्यात में २०००० (जि० ३, ४० ४६) और टॉह-कृत 'राजस्थान' में केवल १२००० सेना इन्द्रराज के साथ भेजा जाना लिखा है (जि० २, ४० १०६१)।

<sup>(</sup>१) चीरिवनीद में भी इस अवसर पर दाउदपुत्रों और जोहियों आदि का बीकानेर में उत्पात करना लिखा है (भाग २, पृ० ५०८), परन्तु जोधपुर राज्य की ख्यात में अथवा टॉड के ग्रन्थ में इसका उन्नेख नहीं है।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११-१००। पाडलेट; गैज़ेटियर झॉब् दि बीकानेर स्टेट; ए॰ ७६।

जोधपुर राज्य की ख्यात में इसका उक्षेख नहीं है। इसके विपरीत उसमें जिखा है कि वीकानेर के सरदारों ने ७००० सेना के साथ जोधपुर की सेना का सामना किया, चन्नु उन्हें हारकर भागना पढ़ा (जि॰ ३, प्र॰ १६)। टांड लिखता है कि बीकानेर का राजा (सूरतसिंह) फ्रीज लेकर मुकाबले को धाया, प्रन्तु वापरी के युद्ध में उसे पराजित होकर भागना पढ़ा (राजस्थान; जि॰ २, प्र॰ १०६१)।

वो मास बीतने पर लोढ़ा कल्याणमल ने मार्गासह से निवेदन किया कि इतने दिनों में भी इन्द्रराज ने बीकानेर के गढ़ पर ऋधिकार नहीं किया।

बीकानिर तथा जोधपुर में सन्धि वह बीकानेरवालों से मिला हुन्ना है, इसीलिए यह देरी हो रही है। यदि मुक्ते काका हो तो में आकर बीकानेर को जोधपुर के क्राधीन करने का

प्रयत्न करूं। मानसिंह के मन में उसकी बात बैठ गई और उसने तत्काल अपने हाथ का लिखा पत्र देकर उसे ४००० फ़ीज के साथ धीकानेर की तरफ़ भेजा। मार्ग में देशणोक पहुंचने पर उसने करणीजी के सन्नुख कहा कि सुना जाता है आप धीकानेर राज्य की रस्तक हो। में धीकानेर खाली करा लूंगा, आपसे हो सके सो करना। जब इसकी सूचना इन्द्रराज को मिली तो उसने इस आश्रय का एक पत्र सूरतसिंह की सेवा में भेजा—

"मेरे लिए मानसिंह श्रीर श्राप समान हैं। श्रापने जो जोधपुर में सिन्धवार्ता के समय सवाईसिंह की सलाह के विरुद्ध मेरे प्राणों की रक्षा की थी, वह उपकार में भूला नहीं हूं। श्रव लोड़ा मेरी शिकायत कर बीकानेर पर अधिकार करने की प्रतिक्षा करके श्रापा है सो इसे सज़ा देना चाहिये।"

उपरोक्त पत्र पाने पर स्रतिसह ने बीकावतों, बीदावतों, कांधलोतों, भाटियों, मंडलावतों तथा कपावतों में से चुने-चुने वीरों के साथ सुराणा स्मरचन्द को ४००० सवार देकर उस(कल्याणमल) पर भेजा। उधर कल्याणमल ने गजनेर-स्थित सेना को शीप्रतापूर्वक वीकानेर की फ्रोर प्रस्थान करने की साझा दी तथा कुछ सेना को श्रपने पास श्राने को लिखा, परन्तु फ़्रोजवालों ने यह विचार किया कि लड़ाई तो हम लड़ेंगे और सारा श्रेय लोड़ा को मिलेगा, अतपव उन्होंने ऊपनी तत्परतातो बहुत दिखलाई पर क्च न किया। तथ लोड़ा कल्याणमल स्वयंगजनेर गया। इसी समय खुराणा समरचन्द भी ससैन्य श्रा पहुंचा। दोनों फ्रोजों का सामना होने पर मारवाड़

<sup>(</sup>१) ठाकुर बहादुरसिंह की लिखी हुई 'बीदावतों की ख्यात' से भी पाया जाता है कि बीदावतों ने इस लड़ाई में बहुत भाग लिया था (जि॰ १, ए० २१०-८)।

के बहुत से सरदार काम आये तथा कस्याणमल सैन्य सहित भाग निकला। श्रमरचन्द्र ने उसका पीछा कर एक कोस दूरी पर उसे पकड़ लिया और उसे युद्ध करने को वाध्य किया। थोड़ी ही देर में उसे भ्रमरचन्द ने बन्दी कर लिया। उसका सारा सामान श्रादि लुट लिया गया तथा ढट्टा शार्दूल-सिंह और ख़लतानसिंह का भी दो लाख रुपये का माल बीकानेरवालों के हाथ लगा। बाद में महाराजा सुरतसिंह ने लोड़ा कल्यागुमल को मुक्त कर दिया, जो अपमानित होकर अपने देश लीट गया। यह समाचार मानसिंह को मिलने पर उसने इन्द्रराज को ही इस कार्य पर फिर नियक्त कर दिया'। श्रानन्तर सुरतसिंह ने भविष्य के कार्यक्रम के सम्बन्ध में अपने सरदारों से सलाह की। उन दिनों भूकरके का ठाकर अभवसिंह क्रेंद्र में धा और वहां का अधिकार उसके पुत्र प्रतापसिंह के हाथ में था, उसने निवेदन किया कि मैं धील हजार माटियों और जोहियों को सहायतार्थ ला सकता है. पर याय के ठाकर प्रेमिसिंह ने इसके विरुद्ध राय दी। उसने कहा कि भाटियों और जोहियों के देश में श्राने से राज्य खतरे में पड़ जायगा। सुरतिसिंह को भी उसकी वात पसन्द शा गई, श्रतएव उसने जोधपुर के सरदारों से मेल की बातचीत की। फलोधी तथा सिन्ध के जीते हुए छ: गढ़ और तीन लाख रुपये फ़ौज खर्च देने की शर्त पर संधि हो गई । उपर्कत स्थानों से बी हानेरी सेना वापस आ जाने पर तथा रुपयों के श्रोत में कई प्रतिष्ठित सरदागें को साथ ले जोधपुर की सेना वापस लीट गई। पीडे से सुराणा श्रमरचन्द रुपया भरकर श्रोल में सींपे हुए

<sup>(</sup> १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में इन घटनाश्री का उल्लेख नहीं है ।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि इस चढ़ाई से पूर्व ही फलोधी पर सिंघी जसवन्तराय ने ऋधिकार कर लिया था (जि॰ ३, पृ० ११)।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात (जि॰ ३, पृ॰ ४६) एवं 'वीरविनोद' में तो तीन लाख रुपय ही दिये हैं, परन्तु टाड केवल दो लाख रुपये लिखता है (राजस्थान जि॰ २, पृ॰ १०६१)।

व्यक्तियों को वापस ले श्राया ।

यूरोप में जिस समय फरासीसियों का प्रभुत्य वढ़ रहा था, उस समय सार्ड मिन्टो की नीति कुशलता के कारण पूर्व में उनका द्वद्या घट रहा था। फिर भी महत्वाकांची नेपोलियन की बढ़ती हुई प्रभुता चिन्ता का विषय थी। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उसका वास्तविक उद्देश्य भारतवर्ष पर चढ़ाई करने का था, परन्तु उसने पश्चिया की विभिन्न जातियों को जड़ां उसका प्रभाव पड़ सकता था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध भड़काने का प्रयत्न अवश्य किया था। उसने विश् सं० १८६४ (ई० स० १८०८) में एक दृत-दल फारस में भेजा, जिसे विकल करने के लिए भारत तथा

विलायत दोनों स्थानों से दूत दल वहां भेजे गये । मालकम दो वार लॉर्ड मिन्टो के आदेशानुसार फ़ारस गया, पग्नु वह श्रपने विख्यात ग्रन्थ

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १००-१। पाउलेट; गैज़ेटियर भॉब् दि बीकानेर स्टेट: पृ॰ ७६।

<sup>(</sup>२) हिन्दुस्तान का गवर्नर जेनरल-ईं स॰ १८०० से १८१३ तक।

<sup>(</sup>३) नैदोलियन बोनापार्ट—ई० स० १७६६ (वि० सं० १८२६) में इसका जन्म हुआ था। एक साधारण सैनिक से बढ़ने-बढ़ते यह महत्वाकांची युवक ई० स० १८०४ (वि० सं० १८६१) में फ्रांस का बादशाह हो गया छौर थोड़े ही दिनों में धूरोप के एक बढ़े हिस्से पर इसका प्रधिकार हो गया तथा इसका चातंक बहुत जम गया था। पर जिस वेग से इसका उत्थान हुआ था उत्तनी ही शीधता से इसका पतन हुआ और भपने अंतिम दिन सेंट हेलेना में केंद्र में विताकर ई० स० १८२९ (वि० सं० १८७८) में इसका देहांत हो गया।

<sup>(</sup>४) सर जान मॉलकम—इसका जन्म ई० स० १७६६ में हुआ था। ई० स० १७६२ में यह ईस्ट इंडिया कम्पनी की खेवा में प्रविष्ट हुआ तथा सेरिंगापटम के धेरे में यह उपस्थित था। ई० स० १७६६-१६०१ में लॉर्ड वेलेज़जी ने इसे पर्शिया जाने के लिए चुना था। इसने मारतदर्ष से सम्बन्ध रखनेवाले कई प्रन्थ लिखे। ई० स० १६२७ में यह बंबई का गवर्नर नियुक्त हुआ तथा विलायत कौटने पर ई० स० १६३३ में इसका देहांत हो गया।

'दिस्ट्री ऑन् पर्थिया' के लिए मसाला जुटाने के अतिरिक्त और कुछ न कर सका'। उसी वर्ष (ई० स० १८०८ में) मॉन्स्टुअर्ट पिल्फन्स्टन भी मारत से काबुल भेजा गया। उसका रास्ता वीकानेर राज्य से होकर पड़ता था। मेजर असीकन लिखता है—'वीकानेर की विचित्र जलवायु के कारण (जो गर्मों में बहुत गर्म और सदीं में बहुत सर्द रहती हैं) जब पिल्फन्स्टन ई० स० १८०८ के नवम्बर मास (वि० सं० १८६४ मार्गशीर्ष) में राजधानी (बीकानेर) की तरफ जा रहा था, मार्ग में नायूसर में केवल पक दिन में उसके दल के साथ के नौकरों के अतिरिक्त तीस सिपाही बीमार पड़ गये। जिस समय वह काबुल जाते हुए बीकानेर पहुंचा उस समय जोधपुर की सेना निराशा की दशा में किले को घेरे हुए थी। महाराजा (स्रतसिंह) ने उसका समुचित सत्कार किया और उससे कहा कि मुक्ते अंग्रेज़ सरकार अपनी रज्ञा में ले ले, परन्तु यह स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा करना श्रंप्रेज़ों की तत्कालीन नीति के विरुद्ध था। बीकानेर में रहते समय प्रथम सप्ताह में ही पिल्फन्स्टन के सब मिलाकर खालीस मनुष्य काल के ग्रास हुए"।'

इसके बाद एिफन्स्टन ने बचे हुए आदिमियों के साथ काबुल की स्रोर प्रस्थान किया, परन्तु बह पेशावर से आगे न जा सका, क्योंकि

<sup>(</sup>१) स्मिथ; दि भ्रॉक्सफ़र्ड हिस्टी भ्रॉव इंडिया; ए० ६१३-४।

<sup>(</sup>२) इसका जन्म ई० स० १७७६ में हुन्ना था भीर ई० स० १७६४ में यह ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेवा में प्रविष्ट हुन्ना। ई० स० १८१६ से १८२७ तक यह बंबई का गवर्नर रहा। ई० स० १८५६ में इसका देहांत हो गया।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात से भी पाया जाता है कि ई ० स० १८०६ के नवम्बर मास में पश्चित्रन्दन नाथूसर होता हुआ बीकानेर पहुंचा (जि॰ २, ४० १०१)।

<sup>(</sup>४) राजप्ताना गैज़िटियर; जि॰ ३, पृ॰ ३१२ झौर ३२४ । दयालदास की रुयात (जि॰ २, पृ॰ १०१) तथा पाउलेट-कृत गैज़िटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट (पृ॰ ७६) में भी कानुल जाते समय पुल्फिन्स्टन के बीकानेर से गुज़रने का उक्षेस्त है।

शाह शुजा', जिसके पास वह भेजा जा रहा था, कुछ ही दिनों बाद राज्य से निकाल दिया गया, अतपव इस दूत-दल के जाने से कोई प्रत्यक्ष राजनैतिक लाभ न हुआ। पिल्फिन्स्टन ने वहां पहुंचकर अफ़ग़ानिस्तान की तत्कालीन दशा के अप्ययन में अपना अधिकांश समय व्यय किया। उसके इस गंभीर शोध का फल 'पेन पकाउन्ट औष दि किंगडम ऑव् कावुल (काबुल के राज्य का वृत्तान्त)' प्रन्थ के रूप में प्रकाशित हो गया है'।

वि० सं० १८६६ (ई० स० १८०६) सांडवे का विद्रोही ठाकुर जैत-सिंह बीकानेर में पकड़ लिया गया। अमरचन्द ने उसकी मुक्त करने के वदले में, सांडवे जाकर अस्सी हज़ार रुपये दंड के ठहराये। उसी वर्ष बीकानेर की सेना ने बाधपुर पर चढ़ाई की। वि० सं० १८६७ (ई० १८१०) में एक सेना भूकरका भेजी गई, जिसपर वहां का स्वामी प्रतापसिंह अभयसिंहोत गढ छोडकर भाग गया। तब वहां महाराजा

<sup>(</sup>१) आहमदशाह दुर्शनी का पौत्र । कुछ दिनों तक यह काबुख का बादशाह रहा, पर हूँ । स॰ १ म० ६ (वि० सं० १ म६६) में यह राज्यं से हटा दिया गया । तब बहुत दिनों तक इधर-उधर भटकने के बाद वह कुछ दिनों तक सिन्ध में रहा, जहां से हैदराबाद ठहरने के उपरान्त जैसलमेर होता हुआ ई० स० १ म३ १ (वि० सं० १ म६२) में वीकानेर राज्य में पहुंचा । इसका इरादा उधर से होकर लुधियाना जाने का था । उसी वर्ष वीकानेर, जैसलमेर आदि के पारस्परिक भगदों आदि का निर्णय करने के खिए खेकिटनेन्ट ट्राविलियन के साथ अंग्रेज अधिकारियों का एक दूत-दल बीकानेर आया, जिसमें लेफिटनेन्ट बोइलो भी था । उनके कोलायत पहुंचने पर उन्हें राज्यच्युत शाह शुजा के वहां से दो मील दूरी पर मह गांव में होने का पता चला, जिसने काज़ी भेजकर उन्हें मिलने के लिए खुलवाया । बाद में अंग्रेज़ों ने इसे काबुल की गही किर दिलवाई, पर ई० स० १ म४ २ (वि० सं० १ म४ ६) में यह अपने भतीजे-द्वारा मारखाला गया ( बोइलो; पर्सनल नरेटिव ऑव् ए दूर यू दि वेस्टर्न स्टेट्स ऑव् राजवाबा; ए० २७-म)।

<sup>(</sup>२) स्मिथ; दि ऑक्सफ़र्ड हिस्टी ऑच् इंडिया; ए० ६१४ । सांस्वेल; दि कैम्बिन हिस्टी सांव् इंडिया; नि० ४, ए० ४८७।

की तरफ़ से थानेदार नियुक्त कर दिया गया । वि० सं० १८६८ में अमरचन्द सुराणा स्रजगढ़ (शेखावाटी) को लुटकर बहुत सा सामान बीकानेर लाया । इसके दूसरे साल ही वह सेना लेकर मैणासर के बीदावतों पर गया तथा वहां के विद्रोही ठाकुर रतनसिंह को रत्नगढ़ में कैंद कर उसे फांसी पर लटका दिया। उन्हीं दिनों उसने भटनेर पर भी चढ़ाई की, जहां के विद्रोही भिट्टयों को उसने मारा । तरपश्चात् वि० सं० १८७० (ई० स० १८१३) में अमरचन्द सीधमुख गया तथा प्राण-रच्चा का बचन दे वहां से भूकरका के भागे हुए ठाकुर प्रतापसिंह, सीधमुख के ठाकुर नाहरसिंह, भाद्रा के ठाकुर पहाड़सिंह रामसिंहोत तथा उसके पुत्र लच्मणसिंह को केंद्रकर वह बीकानेर ले आया, जहां लदमणसिंह को छोड़कर शेष तीनों मार डाले गये। बाद में सीधमुख का इलाक़ा नाहरसिंह के भाई को पेशकशी के १०००० रुपये लेकर दे दिया गया'।

वि० सं० १८७० (ई० स० १८१३) के शावण मास में जोधपुर के महाराजा के गुरु त्रायस देवनाथ के चीच में पड़ने से चीकानेर तथा जोधपुर

के महाराजाओं में मेल की वातचीत स्थिर हुई। बीकानर तथा जीधपुर में मेल होना जोधपुर भेजा गया। अनन्तर गुरु आयस देवनाथ

के साथ देश गोक होता हुया सूरतिसंह नागौर पहुंचा, जहां मान-सिंह भी आकर उपस्थित हो गया तथा दोनों में मेल हो गया। वहां से सूरतिसंह का विचार चूरू जाने का था, परन्तु चौमासा (वर्षा-ऋतु) होने के कारण अपने सरदारों की सलाह से वह सीधा बीकानेर चला गया।

<sup>(</sup>१) दयालदास की स्यात; जि॰ २, पत्र १०१। पाउलेट; गैज़ेटियर ऑब् दि बीकानेर स्टेट; पृ० ७६-७।

<sup>(</sup>२) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १०१-३। वीरविनोद; भाग २, पृ० ४०६। पाउकेट; गैज़िटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ० ७७।

वि० सं० १८७० कार्तिक चिद २ (ई० स० १८१३ ता० ११ अक्टोबर) को स्रतिसंह ने चूक की ओर प्रस्थान किया। बीदासर होता हुआ जब चह रतनगढ़ पहुंचा तो वहां सीकर देगलसर को नष्टकर चूक का रावराजा लदमण्सिंह उसकी सेवा में उपित्राकरी ठहराना स्थित हुआ । किर घूमांदे होता हुआ चह देपालसर पहुंचा, जहां की गढ़ी नप्टकर उसने उसके कियाड़ करणीजी के मन्दिर में भिजवा दिये। वहां से बीकानर की सेना खासोली होती हुई

मिनदर में भिजवा दिये । वहां से बीकानेर की सेना खासीली होती हुई चूक पहुंची। तब नवलगढ़ का शेखावत मुहन्वतिसह तथा विसाऊ का श्यामिसह उसकी सेवा में उपस्थित हो गये, जिनकी मारफ़त २४००० रुपये पेशकशी के ठहराकर वहां का स्वामी शिविसिह राज्य की सेवा में प्रविष्ट हो गया।

कुछ समय तक चूरू के स्वामी ने पेशकशी के रुपये नहीं चुकाये। महाराजा सूरतिसंह रिणी चला गया, श्रौर वि० सं० १८७१

चूरू पर बीकानेर का अधिकार होना (ई० स० १८१४) के प्रथम भाइपद मास में उसने श्रमरचंद को संसैन्य चूरू पर भेज दिया। श्रमरचंद ने गढ को घेरकर चार मास तक

उसर तोषों की मार की तथा पांच-पांच सी सवारों से दिन-रात उसकी निगरानी की, जिससे रसद श्रादि का भीतर पहुंचना बन्द हो गया। इस कप से मुक्त होने के लिए शियसिंह ने सीकर श्रादमी भेजकर रसद मंगवाई, जिसपर रावराजा लद्मणसिंह ने दो हज़ार श्रादमियों के साथ रसद का सामान चूक रथाना किया। इसकी स्चना मिलते ही सुराणा श्रमरचन्द ने अपने सैनिकों के साथ रसद लानेवालों पर श्राक्रमण किया। गढ़ के भीतर से भी कुछ राजपूत उसी समय रसद लेने को श्राये। इस श्रवसर पर भीषण युद्ध हुआ तथा दोनों श्रोर के बहुत से श्रादमी काम श्राये, परन्तु बिजय श्रंत में बीकानेरवालों की ही हुई। सीकर के

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र १०३। पाउत्तेट, गैज़ेटियर झॉव् दि वीकानेर स्टेट; पु॰ ७७।

राजपूत भाग निकले, चूरूवाले गढ़ में घुस गये तथा रसद का सारा सामान बीकानेरवालों के हाथ लगा। बीकानेरवालों का घेरा तथा तोषों की मार उसी प्रकार जारी थी, इसी बीच वि० सं० १८७१ (ई० स० १८१४) के कार्तिक सुदि में ठाकुर शिवसिंह का अचानक देहांत हो गया। तय खेतड़ी के ठाकुर अभयसिंह-द्वारा जीवनरचा का घचन प्राप्तकर शिवसिंह का पुत्र पृथ्वीसिंह सकुदुम्य जोथपुर चला गया और उसी वर्ष मार्गशीय सिंद १ (ता० २८ नवम्बर) को चूरू पर महाराजा का अमल हो गया। अमरचन्द की इस सफलता से स्रतसिंह चड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसे राव के ख़िताब से विभूषित किया। अनन्तर महाराजा स्वयं जाकर कुछ दिनों तक उस गढ़ में रहा?।

सुराणा श्रमरचन्द का जिस वेग से श्रभ्युत्थान हुश्रा था, श्रव उससे भी अधिक शीव्रता से उसका पतन आरम्भ दुआ। अचानक महाराजा सुरतसिंह की श्रक्तपा हुई और उसपर राज्य भमरचन्द्र की मरवाना की ओर से एक लाख रुपया दंड किया गया। राज्य के कई प्रतिष्ठित सरदार-पड़िद्वार चैनजी, खवास रामकर्ण, कोत-बाल श्रासकर्ण श्रादि-श्रमरचन्द के विरोधी थे। उन्होंने एक ऋठी चिट्टी नवाब मीरखां के मंशी की तरफ़ से अमरचन्द को लिखी हुई तैयार की, जिसका आशय यह था कि तुम्हारा सारा समाचार मैंने नवाब साहब से निवेदन कर दिया है। तुम जल्दी आश्रो क्योंकि तुम्हारे आने पर ही सारी बातें पक्षी होंगी। अनन्तर उन्होंने यह पत्र महाराजा के समज्ञ उपस्थित कर कहा कि अमरचन्द्र ने सीकर की तरफ़ से नवाव से बात तय की है सो मीरखां ६०००० फ़ौज के साथ बीकानेर में आकर उत्पात करेगा । इसपर महाराजा ने श्रमरचन्द को गिरफ़्तार करा लिया । श्रमरचन्द्र ने श्रपनी निर्देखिता सिद्ध करने का प्रयक्त किया तथा यह तीन लाख रुपया दंड का भी भरने के लिए तैयार हो गया, परन्तु उसके विरोधी तो उसकी मृत्यु

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १०३। वीरविनोद; भाग २, प्र॰ १०६। पाउलेट, गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र० ७७।

के अभिलाबी थे, जिससे अन्त में वह ( अमरचन्द ) केवल भूठी शिकायतों के कारण मार डाला गया। उसी वर्ष जोधपुर में मीरज़ां के द्वारा गुरु आयस देवनाथ एवं इन्द्रराज सिंधी भी छल से मारे गये ।

चूरू पर अधिकार करने के पश्चात् वद्दां के थाने पर सुराणा हुकुम-चन्द्र नियुक्त कर दिया गया । वि० सं० १८७२ (ई० स० १८१४) के

चूरू के ठाकुर से मिलकर भ्रान्य ठाकुरों का उरपात करना फार्गुन मास में चूक का भागा हुआ ठाकुर पृष्टी-सिंह, मानसिंह, सालिमसिंह (वणीरोत), देपालसर के रद्रसिंह तथा शेखावाटीवालों की सहायता ले सरसला के ठाकुर रणजीतसिंह की साजिश से

सरसला में आ पहुंचा। उन्हीं दिनों यीकानेर में महता भीमजी को हटाकर भेहता अभयसिंह और मुहन्वतसिंह को दीवान का कार्य सींपा गया तथा चूक में महता आनजी नियुक्त किया गया। चूक का ठाकुर पृथ्वीसिंह, भाद्रा का मतापसिंह, दद्रेवा का सूरजमल, जसाएं का अनूपसिंह (श्रंगोत), रावतसर का बहादुरसिंह, विरकाली का दलपतिसिंह (श्रंगोत), सीकर के स्वामी प्यं मही, जोहियों आदि की सहायता से घीकानेर में उत्पात करने लगे। तय वीकानेर से महता अभयसिंह फ़ौज के साथ रावतसर भेजा गया, जहां पहुंचकर उसने सुप्रवन्ध की स्थापना की तथा बहादुरसिंह से पेशकशी के २०००० रुपये ठहराये। अनन्तर वह सेना भाद्रा पहुंची। प्रतापसिंह ने कई दिन तक घीरतापूर्वक उसका सामना कर गढ़ को बचाया। तब धीकानेरी सेना ने पटियाले से सिक्खों को सहायतार्थ बुलाया, जिनके ज़बरदस्त घेरे से तंग आकर प्रतापसिंह बात ठहराकर सकुदुम्ब गढ़ खाली कर चला गया एवं भाद्रा पर सिक्खों का अधिकार हो गया। किर बीकानेर की सेना चूक पहुंची। पृथ्वीसिंह ने सीकर तथा बिसाऊ की

<sup>(</sup>१) दमालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १०३-४। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ४०६। पाउलेट; गैज़ेटियर झॉव दि बीकानेर स्टेट; पृ० ७७-८।

जोधपुर राज्य की ख्यात में भी देवनाथ पूर्व इन्द्रराज सिंघी के मरवाये जाने का उक्तेषा है (जि॰ ३, ए॰ ७१-३)।

सिमिलित सेना के साथ चूरू पर आक्रमण कर सीई। के सहारे गढ़ में प्रबेश करने का प्रयत्न किया, पर सफलता न मिली। कई बार बाद में भी इसने गढ़ पर हमले किये, पर हरबार विफल-प्रयत्न होकर उसे पीछे ली-टमा पड़ा तथा उसकी तरफ़ के बहुत से आदमी मारे गये। तब बाध्य होकर उसे मृत-सैनिकों को छोड़कर वहां से प्रस्थान करना पड़ा। लौटते समय उसने मार्ग में पड़नेवाले बीकानेर के रतनगढ़ थाने पर आक्रमण किया, जहां का किलेदार लालशाह सैय्यद अपने बहुत से साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। वहां दो दिन रह और लुट-मार कर पृथ्वीसिंह सेना सहित रामगढ़ चला गया।

वि० सं० १८७३ (ई० स० १८१६) के ज्येष्ठ मास में मीरखां की फ़्रीज बीकानेर पर आक्रमण करने के इरादे से नीक्षी होती हुई छापर पहुंची। इसकी सूचना मिलते ही स्रतसिंह ने मेहता मेघराज सहजरामीत को फ़्रीज देकर रवाना किया। उसने बीदासर तथा सांडवे में थाने स्था

पित कर वहां का समुचित प्रयन्ध किया। इसी बीच बीदावतों ने भीरलां की फ़्रीज का एक हाथी व १४० घोड़े लूट लिये, जिसपर उस( मीरलां )के आदमियों ने महाराजा के पास आकर निवेदन किया कि हमने देश को कुछ भी हानि नहीं पहुंचाई है, अतप्य दमारा सामान हमें वापस दिलवाया जाय। तब महाराजा की आझानुसार माली उम्मेदराम तथा गाइए शंकरदान ने छापर जाकर लूटा हुआ माल बीदावतों से वापस दिलवा दिया, जिसपर मीरलां लीट गया ।

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १०६। पाउलेट; गैक्नेटियर बॉब् हि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ७८।

<sup>(</sup> २ ) दमालदास की स्थात; जि॰ २, पत्र १०६। पाउसेट; गैज़ेटियर कॉव् वि बीकानेर स्टेट; पु॰ ७८।

ठाकुर वहादुरसिंह जिखित 'बीदावतों की ख्यात' में भी इस घटना का उन्नेख है (जि॰ १, ए॰ २६८)।

उसी वर्ष श्रावण मास में पुनः सीकर व शेस्रावाटी की सद्दायता प्राप्तकर चूक के ठाकुर पृथ्वीसिंह ने मानसिंह, सालिमसिंह, कर्णसिंह

पृथ्वीसिंह का पुनः उस्पात करना श्रादि सरदारों पवं पांच हुज़ार सेना के साध रतनगढ़ पर श्राक्रमण किया। बीकानेर की तरफ़ के पुरोहित जेठमल ने बड़ी बीरतापूर्वक उनका

सामना किया और वह लड़ता हुआ मारा गया। इस अवसर पर सांड्वा, गोपालपुरा और चाड़वास के वीदावत भी वीकानेर के विरुद्ध पड्यंत्र में शामिल थे। अतप्व ये सब युद्ध के समय अपनी सेना सिंदत अपने अपने ठिकानों को चले गये और पृथ्वीसिंह का सामना न किया। यह समाचार प्राप्त होने पर महाराजा को सुराणा अमरचन्द्र की याद आई। तीन दिन तक रतनगढ़ में लड़ने के उपरान्त तंग होकर पृथ्वीसिंह रामगढ़ चला गया और वहां से ही देश का बड़ा नुक्तसान करने लगा। किर उसने सीकर के ठाकुर की मारफ़त जमशेदखां (होटकर का सैनिक अफ़सर) को अपनी सहायता के लिए चुलाया, जिसने शेखावाटी में चड़ा नुक्रसान किया। उसी की सहायता से पृथ्वीसिंह ने चूक के घडुत से माल-असवाब, मवेशी और धन पर हाथ साफ़ किया।

इथर तो चृक्ष के ठाकुर का उत्पात जारी था, उधर इसी बीच मीरखां ने दूसरी बार बीकानेर पर चढ़ाई की और वह देपालसर होता हुआ खासो-

सी जा पहुंचा, जहां श्रचानक महामारी उत्पन्न हो पर चदाई जाने से उसकी बड़ी हानि हुई। तथ यह तुरन्त चहां से प्रस्थान कर कूंभरण चला गया, जहां शेखावतों के पांचों परगनों से उसने एक लाख रुपये दंड के टहरायें।

श्चनन्तर मीरख़ां ने चूरू के ठाकुर से कहलाया कि मुसे सामान दिया जाय तो मैं चूरू को बीकानेर से छुड़ा लूं। पृथ्वीसिंह ने सीकर के

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न १०६।

<sup>(</sup>२) व्यालदास की स्थात; जि॰ २, पत्र १०६। पाउसेट; गैज़ेटियर सॉब् दि बौकानेर स्टेट; प्ट॰ ७८।

पृथ्वीसिंह का चूरू पर अधिकार होना रावराजा से क्षामान देने का निवेदन किया, पर वहां से कोई प्रवन्ध न होने से वि० सं० १८७४ (ई० स० १८१७) में उसने खोहर के किले में

जाकर गांव कडवासर के बगीरोत कान्ह्रसिंह से भेंट कर सहायता की पार्थना की। चूक के गढ़ में उन दिनों ६०० गुसाई रहते थे। कान्हसिंह ने ४००० रुपया तथा एक गांव देना ठहराकर उन्हें आक्रमण के समय गढ़ का द्वार खोल देने पर राज़ी कर लिया। यह खबर मिलने पर पृथ्वीसिंह ने नरहरू जाकर क्रायमखानियों को ४०० रु० रोज़ाना फ्रीजलर्च देना उद्दराकर अपने शामिल कर लिया। फिर वणीरोतों से तीन हज़ार रुपये दंड के वसूल कर यह सम्मिलित सेना कान्हसिंह से मिली तथा गुसांइयों से दिन का निश्चय कर चूरू पर आक्रमण किया। प्रतिश्वानुसार गुसांइयों ने द्वार स्रोल दिये, तब श्रुश्लों के ३०० सैनिक तो नगर में गये तथा उतने ही गढ़ की कोर बढ़े। उनका शब्द सुनते ही मेहता मेघराज युद्ध का साज सजकर सामने आया और असीम पराक्रम दिखलाकर मारा गया। फल-स्वरूप चुरू पर क्रायमखानियों का श्रिधिकार हो गया। फिर १६००० सेना के साथ जमशेदलां के आकर फ़ीजलर्च मांगने पर पृथ्वीसिंह ने अपने पुत्र भानजी को श्रोल में दे दिया श्रीर इस प्रकार चुक पर उसका श्रधिकार हुआ। फिर किले को घेरकर उसपर तोपें चलाई गई। चार दिन के युद्ध के बाद मेहता भूपालसिंह तथा सुवेदार देवीसिंह गढ़ खाली कर चले गये तथा वहां वि० सं० १=७४ कार्तिक सुदि १४ (ई० स० १८१७ ता० २३ नवम्बर ) को पृथ्वीसिंह का ऋधिकार हो गया ।

उस समय तक अंग्रेज़ें। का श्रमल हांकी, हिसार श्रादि तक हो चुका था श्रीर उनके प्रभुत्व की धाक अधिकांश भारत में जम चुकी थी। राज्य

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १०६। पाउलेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ७८।

वीरविनोद में भी चूरू के टाकुर का अपना किसा सेना खिखा है, परन्तु उसमें इस घटना का संवत् १८७३ ( ई॰ स॰ १८१७ ) दिया है ( भाग २, ए॰ १०६ )।

के भीतर की ऐसी विष्लव की दशा में महाराजा स्रतसिंह ने श्रंग्रेज़ों से सिन्ध स्थापित करने का निश्चय किया । इस महाराजा की श्रंप्रेज़ सरकार से सिन्ध सम्बन्ध में उसने पहले मेहता श्रयीरचन्द को श्रंग्रेज़ों के पास भेजने का विचार किया था, परन्तु

बह गोली लग जाने से बीमार पड़ा हुआ था, अत्यव श्रोभा काशीनाथ इस कार्य को सक्ततापूर्वक पूरा करने के लिए मि॰ चार्ल्स थियोक्तिलस मेटकाफ़ के पास दिल्ली भेजा गया। उसने अपने स्वामी की सारी इच्छा उसे समभाकर निम्नलिखित शर्तों पर बीकानेर की श्रोर से अंग्रेज़ सरकार से वि॰ सं॰ १८७४ (ई॰ स॰ १८१७) में सन्धि की ।

पहली शर्त—श्रॉनरेबल कम्पनी तथा महाराजा स्रतसिंह, उनके उत्तराधिकारियों एवं क्रमानुयायियों के बीच निरन्तर मैत्री, पारस्परिक मेल और स्वार्थों के ऐक्य का सम्बन्ध रहेगा और एक पन्न के मित्र तथा शश्रु दोनों पन्नों के मित्र तथा शश्रु समक्षे जायंगे।

दूसरी शर्त-श्रंश्रेज़ सरकार बीकानेर के राज्य श्रीर देश की रक्षा करने का इक्रार करती है।

तीसरी शर्त—महाराजा, उनके उत्तराधिकारी एवं क्रमानुयायी श्रंग्रेज़ सरकार के साथ श्रधीनतापूर्ण सहयोग का व्यवहार रक्खेंगे, उस(श्रंग्रेज़ सरकार)की महत्ता स्वीकार करेंगे श्रीर किसी दूसरे राजा श्रथवा राज्य से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रक्खेंगे।

चौथी शर्त—महाराजा, उनके उत्तराधिकारी एवं क्रमानुयायी विना श्रंमेज़ सरकार की जानकारी तथा श्रनुमित के किसी भी राजा श्रथवा राज्य से श्रहद-पैमान न करंगे, परन्तु मित्रों तथा सम्बन्धियों के साथ उन-का साधारण मैत्री का पत्रव्यवहार पूर्ववत् ही जारी रहेगा।

पांचर्वी शर्त — महाराजा, उनके उत्तराधिकारी पर्व कमानुयायी किसी से ज्यादती न करेंगे; यदि दैवयोग से किसी से अगड़ा हो गया तो वह

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ब्यात; जि॰ २, पत्र १०७। वीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४०६। पाउछेट; गैज़ेटियर ऑष् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ७८।

मध्यस्थता एवं निर्णय करने के लिए अंग्रेज़ सरकार के सामने पेश किया जायगा।

छुठी शर्त — चूंकि बीकानेर राज्य के कुछ व्यक्तियों ने लुटमार और खकेती का बुरा मार्ग इक्तियार कर लिया है और बहुतों का मालमता लूटकर दोनों दलों (अंग्रेज़ों तथा राज्य) की शान्तिमिय प्रजा को कष्ट पहुंचाया है, इसलिए अंग्रेज़ी राज्य की सीमा के अंतर्गत रहनेवालों की अब तक लूटी गई सब सम्पत्ति बापस दिलाने एवं भविष्य में अपने राज्य के लुटेरों और डाकुओं का पूर्णतया दमन करने का महाराजा इक्तरार करते हैं। यदि महाराजा उनका दमन करने में समर्थ न हों तो उनके मांगने पर अंग्रेज़ सरकार उन्हें सहायता देगी, परन्तु ऐसी दशा में महाराजा को फ़ौज का सारा खर्च देना पड़ेगा; अथवा उस दशा में जब कि उनके पास खर्च छुकाने के साधन उपस्थित न होंगे तो उसके बदले में अपने राज्य का कुछ भाग अंग्रेज़ सरकार के सियुर्द कर देना होगा, जो उस खर्च की भरपाई हो जाने पर महाराजा को वापस मिल जायगा।

सातवीं शर्त—महाराजा के मांगने पर, श्रंग्रेज़ सरकार महाराजा से विद्रोह करने एवं उनकी सत्ता को न माननेवाले ठाफुरों तथा राज्य के श्रन्य पुरुषों को उनके श्रधीन करेगी। ऐसी दशा में सारा फ्राँजिखर्च महाराजा को देना पड़ेगा, परन्तु उस दशा में जब कि उनके पास खर्चा सुकाने के साधन उपस्थित न होंगे, उन्हें श्रपने राज्य का कुछ भाग श्रंग्रेज़ सरकार के सिपुर्द कर देना होगा, जो उस खर्च की भरपाई हो जाने पर उन्हें वापस मिल जायगा।

आठवीं शर्त —श्रंग्रेज़ सरकार के मांगने पर बीकानेर के महाराजा को श्रपनी शक्ति के श्रवुसार फ़ौज देनी होगी।

नवीं शर्त—महाराजा, उनके उत्तराधिकारी एवं कमानुयायी आपने राज्य के खुदमुख्तार राजा रहेंगे तथा उक्त राज्य में अंग्रेज़ी हुकूमत का प्रवेश न होगा।

दसवीं शर्त — चूंकि श्रंग्रेज़ सरकार की यह इच्छा श्रौर श्रमिलाया

है कि बीकानर श्रीर भटनेर का मार्ग काबुल श्रीर ख़ुरासान श्रादि से व्या-पार-विनिमय के लिए सुरक्तित एवं श्राने-जाने के योग्य कर दिया जाय, अतएव महाराजा श्रपने राज्य के भीतर ऐसा करने का इक्ररार करते हैं, ताकि व्यापारी सकुशल श्रीर दिना किसी बाधा के श्राया-जाया करें श्रीर राहदारी का जो दर निश्चित है वह बढ़ाया न जायगा।

ग्यारहवीं शर्त—ग्यारह शर्तों का यह श्रहदनामा होकर इसपर मि० चार्ल्स थियोफिलस् मेटकाफ़ तथा श्रोक्षा काशीनाथ की मुद्दर और इस्ता- सर हुए । श्रीमान् गवर्नर जेनरल तथा राजराजेश्वर महाराजा श्रीमान् स्रतिसंह बहादुर की तसदीक की हुई इसकी नक़लें श्राज की तारीख के वीस दिन बाद श्रापस में एक दूसरे को दी जावेंगी।

ता० ६ मार्च ६० स० १८१८ (फाल्गुन सुदि २ वि० सं० १८७४) को विक्षी में लिखा गया !

( इस्ताचर ) सी० टी० मेटकाफ़-

मुहर

( इस्ताच् ) श्रोभा काशीनाथ.

मुहर

गवर्नर जेनरल की छोटी मुहर

( हस्ताचर ) हेस्टिंग्स.

इस अहदनामें की श्रीमान् गवर्नर जेनरल ने घाघरा नदी पर पतरसा घाट के निकट के डेरे में ता० २१ मार्च ई० स० १८१८ (फाल्गुन सुदि १४ वि० सं० १८७४) को तसदीक़ की।

( हस्ताचर ) जे॰ पेडमः

गवर्नर जेनरल का सेकेटरी

<sup>(</sup>१) एचिसनः ट्रीटीज एंगेज्मेंट्स एण्ड सनद्जः जि० ३, ५० २८८-१०। प्रिन्सेप्सः मरेटिव बॉब् पोलिटिकल एण्ड मिलिटरी ट्रान्जेक्शन्सः पृ० ४३७। मेलिसन्सः भेटिव स्टेट्स बॉब् इण्डियाः पृ० १११। दयालदास की ख्यातः जि० २, पन्न १०७-८।

वि० सं० १८७४ भाद्रपद सुदि १४ (ई०स० १८१८ ता०१४ सितंबर) को महाराजकुमार रत्नसिंह के पुत्र सरदारसिंह का जन्म हुआ । अनन्तर

विद्रोही सरदारों का दमन करने में भंग्रेजों की सहायता लेना महाराजा की आझानुसार मेहता अधीरचन्द ने दिल्ली जाकर अहदनामे की शर्त के अनुसार अंग्रेज़ों से विद्रोही ठाकुरों का दमन करने के लिए फ्रीज भेजने की प्रार्थना की । इस कथन की जांच करने के

उपरान्त जेनरल एलनर की अध्यक्ता में अंग्रेज़ी फ़ौज ने बीकानेर में प्रयेश किया। फ़तियाबाद और हिसार पर अधिकार करके यह सेना सीधमुख में पहुंची, जहां का ठाकुर पृथ्वीसिंह (श्रंगोत ) दस दिन तक तो खूब लड़ा, पर श्रंत में भागकर शेखावाटी में चला गया। फलस्वरूप वहां श्रंग्रेज़ों का दखल हो गया। जसाणे का शृंगीत ठाकुर अनुपर्सिह तथा विरकाली का दलपतिसह भी देश में वड़ा फ़लाद करते थे, श्रतएव दोनों जगहों पर एक साथ सेनाएं भेजी गई। कुछ देर की लड़ाई के बाद उक्त स्थानों के ठाकुर भी भागकर शेखायाटी में चले गये तथा वहां अंग्रेज़ी सेना का दखल हो गया। श्रमन्तर जेनरल एलनर फ़ौज सहित कुचकर दद्वेवा गया। वहां के धीका ठाकुर सूरजमल ने १२ दिन तक तो अंग्रेज़ों का सामना किया, पर पीछे से वह भी भागकर सीकर चला गया। फिर श्रंग्रेज़ी सेना सरसला पहुंची, जहां का ठाकुर वर्णारीत रणजीतसिंह यन्द्रह दिन लड्ने के उपरान्त रात्रि के समय गढ़ छोड़कर भाग गया। वहां से यह फ़ीज जारीया पहुंची। केवल कुछ दिन की लड़ाई के पश्चात वणीरोत मानसिंह के भाग जाने पर वहां भी अंग्रेज़ी सेना का दखल हो गया। वहां से फ़्रीज के चूक पहुंचने पर पक मास तक तो पृथ्वीसिंह ने लड़ाई की, परन्तु स्रंत में वह भी गढ़ छोड़कर रामगढ़ चला गया। गांव सलखिणया व नीवां में बीका

पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; शेष संग्रह, संख्या ३; पृ० १६६-४।

वीकानर के नरेशों ने पहले मरहटों आदि को किसी प्रकार का ख़िराज नहीं दिया, इसीलिए अंग्रेज़ सरकार ने भी उनसे ख़िराज नहीं क्षिया।

शेरसिंह किशनसिंहोत ने अपने गढ़ बना लिये थे, अंग्रेज़ी सेना ने उसे निकालकर दोनों गढ़ों पर अपना अधिकार किया। फिर सेना ने सुजानगढ़ के बीदाबत ठाकुर जैतसिंह से खरबूज़ी का किला छीना। ऊपर लिख आये हैं कि भादा का गढ़ पिटयाले के सिक्खों की सहायता से अधीन हुआ था और वहां सिक्खों का अधिकार हो गया था। जब अंग्रेज़ सरकार से वह हलाका वापस दिलबाने को बीकानेर राज्य की ओर से कहा गया तो उन्होंने पिटयाले लिखा-पढ़ी कर वह हलाका खाली करवा लिया। फ्रीनखर्च न मिलने के कारण १० महीने तक वहां अंग्रेज़ों का अधिकार रहा। बाद में खर्चा मिल जाने पर वह बीकानेर को दे दिया गया और वहां को टासर का पिड़हार भोमसिंह, डागा जोरावरमल एवं हायमा बाहाण लडमणुराय रक्खे गये। अन्य किलों में भी हसी प्रकार राज्य की ओर से हाकिम नियुक्त किये गयें।

वि० सं० १८७७ आषाढ़ विद ८ (ई० स० १८२० ता० ३ जुलाई) को महाराजा स्रतिसिंह के कुंबरों में से ज्येष्ठ रत्निसंह का विवाह उदयपुर के

महाराजा के पुत्रों के सेवाड में विवाह महाराणा भीमसिंह की पुत्री तथा मोतीसिंह का विवाह महाराणा के निकट के संबंधी महाराज शिवदानसिंह की पुत्री से हुआ। इस श्रवसर पर

जैसलमेर के रावल गजसिंह तथा कृष्णगढ़ के कुंबर मोहकमसिंह के भी। विवाह मेवाइ में हुए ।

वि० सं० १=७= (ई० स० १=२१) में बारू के विद्रोही ठाकुर जवानसिंह मालदोत पर सुराणा हुक्मचन्द तथा पुरोहित जवानजी की

<sup>(</sup>१) दयालदास की स्थात; जि॰ २, पत्र १०८-६। वीरविनोद; माग २, प्र॰ ४०६। पाडलेट; गैज़ेटियर स्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ७८-६।

<sup>(</sup>२) महाराज भीमसिंह के पुत्र वागोर के स्वामी शिवदानसिंह की पुत्री ।

<sup>(</sup>३) दयाबदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १०६-१० । वीरविमोद; भाग २, प्र॰ ४०६-१० । पाउलेट; गैज़ेटियर फ्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र० ७६ ।

बारू के विद्रोधी ठाकुर का मारा जाना श्रध्यस्तता में शीकानेर से सेना भेजी गई। पश्चीस दिन की लड़ाई के पश्चात् जवानसिंह मारा गया। श्रीकानेरी सेना भानीसिंह तथा श्रनाड़सिंह नाम के

अन्य दो मालदोतों को पकड़कर बीकानेर ले आई, जहां वे दोनों कैद में डाज दिये गये। बारू के गढ़ का सारा सामान ज़ब्त कर लिया गया।

वि० सं० १८७६ कार्तिक सुदि १३ (ई० स० १८२२ ता० १६ नयम्बर) को जयपुर की तरफ़ से चौमूं का ठाकुर कृष्णसिंह नाथावत एवं सिंघी हुकमचन्द बीकानेर की राजकन्या जयपुर से विवाह के लिए सन्देशा श्राना अयो। कुछ दिनों पहले सलाय के ठाकुर का एक

परगना नवाई जयदुर ने खालसे कर लिया था तथा विसाऊ के श्यामसिंह ने डूंडलोद के रणजीनसिंह घोर उलके पुत्र प्रतापसिंह को मार उसकी सारी भूमि पर स्वयं श्रधिकार कर लिया था। इस श्रवसर पर महाराजा स्रतसिंह ने नवाई तथा डूंडलोद, वास्तियक हक्तदारों को पीछा दे-देने का जयदुरवालों से वन्त्रन लिया<sup>3</sup>।

खन्हीं दिनों टीवी के गांवों के सम्बन्य में महाराजा स्रतसिंह तथा श्रंग्रेज़ सरकार के बीच लिखा-पड़ी हुई। महाराजा का कथन था कि वे गांप मटनेर में शामिल होने से बीकानेर राज्य के श्रंभाग सरकार से श्रंभाग सरकार से परंतु बहुत कुछ लिखा-पड़ी होने पर भी टीबी के गांव श्रंभोज़ सरकार ने उस समय स्रतसिंह को

#### घापल न निये<sup>3</sup>।

<sup>(</sup>१) द्यालदास की क्यातः, जि॰ २, पत्र ११०। पाउलेटः, गैज़ेटियर कॉब् दि बीकानेर स्टेटः, प्र॰ ७६।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११०। पाउलेट; गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ७६।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न ११०-११। पाउलेट, गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर संट, १० ०३।

वि० सं० १८८१ (ई० स० १८२४) में बद्रेवा के ठाकुर सूरजमल बीका ने भड़ेच इलाक़े के गांव कैरू से चढ़कर श्रंप्रेज़ी इलाक़े के गांव बहल का थाणा लटा और वह वहीं रहने लगा।

ददेवा के विद्रोही ठाकुर का दमन जब सलेधी का संपतिसह यहां पहुंचा तो सूरजमल उस स्थान का परित्याग कर गांय बुढ़ेड़ में आ

रहा । अंग्रेज़ सरकार को इसकी ख़बर मिलने पर अवीरचन्द मेहता, जो उन दिनों दिल्ली मं था, उसका प्रबन्ध करने के लिए भेजा गया। इसी बीच हिसार की अंग्रेज़ी सेना ने स्रजमल पर चढ़ाई कर उसे वहां से निकाल दिया। तब वह (स्रजमल) वीदावतों के गांव सेला की गढ़ी मं जा रहा। इसपर बीकानेर से मेहता सालमसिंह तथा सुराणा लच्मीचंद की अध्यवता में उसपर सेना भेजी गई। १० दिन तो सेले के ठाकुर ने बीकानेर की सेना का सामना किया, पर अंत में उसे गढ़ छोड़कर भागना पड़ा। पेसी दशा में स्रजमल भी भागकर गांव लाधिड़िया की गढ़ी में चला गया। बीकानेरी फ़्रोंज ने उसे बहां भी जा घेरा। इसी प्रकार वह आठ गढ़ियों में भागा, पर हर जगह उसका पीछा किया गया और उसका निवासस्थान नष्ट कर दिया गया'।

वि० सं० १८८४ ( ई० स० १८२७ ) के ज्येष्ठ मास में गवर्नर जेनरस सॉर्ड एम्हर्ए का मेरठ में आगमन हुआ। इस अवसर पर महाराजा के वकील मेहता अवीरचन्द ने वहां उपस्थित होकर पेहता अवीरचन्द का लॉर्ड एम्हर्ष की सेवा में जाना गवर्नर को भेंट कीं। उसके विदा होते समय उसे

खिलश्रत श्रादि मिली ।

उसी वर्ष मि० एडवर्ड ट्रेवेलियन सीमा-सम्यन्धी भगड़ा तय करने

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११२। पाउलेट; गैज़ेटियर बॉद् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ७६।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १९३। पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट: पृ॰ ७६।

के लिए बीकानेर आया। उसके पास मेटकाफ़ का इस आशय का एक

श्रंधेज सरकार के साथ सीमा-सम्बन्धी निर्णय खरीता था कि जो ज़मीन परगना बेनीबाल की बीकानेर के पास है यदि वह सूरतासंह की साबित हुई तो उसी के पास रक्की जायगी

श्चन्यथा श्रंभेज़ी राज्य में मिला ली जायगी। पर इसकी जांच होने पर फैसला चीकानेर के विरुद्ध हुआ तथा टीवी श्रीर वेनीवाल के ४० गांव बीकानेर राज्य से श्रलग हो गये'।

महाराजा स्रतिसंह की चार राणियों—राजावत शृंगारकुंवरी, जैसलमेरी श्रभयकुंवरी, वरसलपुरी श्यामकुंवरी श्रीर पंवार सरदारकुंवरी—
के नाम मिलते हैं। उसके तीन पुत्र—रत्निहिंह,
मोतीसिंह श्रीर लहमीसिंह—तथा दो पुत्रियां—
मदनकुंवरी श्रीर लाभकुंवरी—हुईं ।

धि० सं० १८८४ चैत्र सुदि ६ (ई० स० १८२८ ता० २४ मार्च )
सोमवार को महाराजा सूरतसिंह का स्वर्गवास
हो गया ।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११३-४। पाउलेट; गैज़ेटियर कॉव् दि बीकानेर स्टेट; ए॰ ७१।

<sup>(</sup>२) इसका जन्म वि॰ सं॰ १८१६ (ई॰ स॰ १८०२) में हुआ था तथा वि॰ सं॰ १८८२ कार्तिक विद ३ (ई॰ स॰ १८२४ ता॰ ३० अक्टोबर) रविवार को इसका देहांत हो गया। इसके साथ इसकी स्त्री दीपकुंचरी सती हुई, जो बीकानेर के राज्य परिवार में आख़िरी सती थी, जिसके स्मरणार्थ बीकानेर में देवीकुंड पर प्रतिवर्ध मेजा बगता है।

<sup>(</sup>३) इसका जन्म वि० सं० १८७१ (ई० स० १८१४) में हुआ था तथा वि॰ सं० १८८४ (ई० स० १८२७) में इसका देहांत हो गया।

<sup>(</sup> ४ ) द्यालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ११४ ।

<sup>(</sup>४) ..... अथारिमन् शुभसंवत्सरे श्रीविक्रमादित्यराज्यात् संवत् १८८५ वर्षे शाके १७५० प्रवर्त्तमाने .... मासोत्तमे मासे

महाराजा स्रतिसिंह का राज्यकाल अंग्रेज़ों के अभ्युत्थान का समय कहा जा सकता है। जैसे पहले मुग़लों के प्रवल प्रवाह के सामने हिन्दू राजाओं को बहना पड़ा था, वैसे ही अब अंग्रेज़ों महाराजा स्रतिसिंह का की प्रवल शक्ति के आगे हिन्दू-मुसलमान सब अबनत होते जा रहे थे। उनका अमल हांसी,

हिसार तक हो चुका था और उनके प्रमुत्व की धाक अधिकांश भारत में जम चुकी थी। इधर बीकानेर राज्य की आन्तरिक दशा भी बिगड़ रही थी। आये दिन राज्य के सरदार विद्रोही हो जाते थे, जिनका दमन करने में ही महाराजा को सारी शिक्त लगा देनी पड़ती थी। टामस की दो बार की चढ़ाइयों तथा जोधपुर के साथ की लड़ाइयों में भी बीकानेर का कम गुक्रसान न हुआ था। ऐसी परिस्थित में उसने अंग्रेज़ों से मेल कर लेना ही उचित समभा और इस महत्व-पूर्ण कार्य को उत्तमता से पूरा करने के लिए श्रोभा काशीनाथ दिल्ली भेजा गया, जिसने मि० चार्स्स मेटकाफ से मिलकर सिध की शर्तें तय कों। यह घटना बीकानेर राज्य के इतिहास में बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ सिध स्थापित हो जाने पर उनकी सहायता से विद्रोही सरदारों का पूरी तरह दमन होकर राज्य में पुनः सुख और शान्ति की स्थापना हुई। जो सम्बन्ध महाराजा सूरतिसिंह ने श्रंग्रेज़ों से स्थापित किया उसका श्रव तक निर्वाह होता है श्रीर श्रंग्रेज़ों से स्थापित किया उसका श्रव तक निर्वाह होता है श्रीर श्रंग्रेज़ सरकार तथा बीकानेर के बीच श्रव भी सुदृढ़ मैं श्री विद्यमान है।

महाराजा सूरतसिंह बड़ा बीर, नीतिवेसा और न्यायिय था। यह केवल तलवार लेकर लड़ना ही नहीं जानता था, वरन् मेल के महत्व को भी खूब

चैत्रमासे शुभे शुक्लपचे रामनवम्यां (६) सोमवासरे रागठोड-वंशतिलकः श्रीमद्राजराजेश्वरशिरोमिणः श्रीमन्महाराजाधिराजमहाराज-श्री १०८ श्रीसूरतिसंहजीवमी विकुठपरमञामप्राप्तः । राग्य

बीकानेर का महाराजा सूरतसिंह का मृत्यु स्मारक ।

समस्ता था। जहां उसे मेल करने में लास दिखाई पढ़ता वहां वह विना श्रिधिक सोच-विचार किये ही ऐसा कर लेता। वह अन्याय होता हुआ नहीं देख सकता था। जोधपुर के महाराजा भीमसिंह के पुत्र धोकलसिंह का हक मानसिंह-द्वारा छिनता हुआ देखकर वह यह अन्याय सहन न कर सका और जयपुर के महाराजा जगतिसिंह के साथ उसका सहायक बन गया। वह शत्रु पर दगा से वार करने का विरोधी था। प्राण्या का वचन पाकर संधि की शतें तय करने के लिए आये हुए जोधपुर के सरदारों को उसने अपने आदिमियों की सलाह के अनुसार मारा नहीं, वरन संधि की शतें स्वीकार न होने पर भी उन्हें सिरोपाव आदि देकर सम्मानपूर्वक वापस भेजा।

जहां महाराजा में इतने गुण थे वहां एक दुर्गुण भी था। वह कान का कथा था। जिस सुराणा अमरचन्द ने अपनी वीरता से अनेक बार विद्रोही सरदारों का दमन किया और जिसे स्वयं उस( महाराजा )ने राव का खिताय देकर सम्मानित किया था, उसे ही कई सरदारों के बहकाने में आकर और उनकी भूठी शिकायतों पर विश्वास कर महाराजा ने बाद में मरवा दिया। पीछे से इस अपकृत्य का महाराजा को पछतावा भी रहा।

महाराजा ने अपने राज्यकाल में सूरतगढ़ धनवाया था।

## महाराजा रत्नसिंह

महाराजा रत्नसिंह का जन्म वि० सं० १८४७ पौप विद ६ (ई० स० १७६० ता० २० दिसम्बर) को हुन्ना था और वह वि० सं० १८८४ वैशास विद ४ (ई० स० १८२८ ता० ४ अप्रेल) को बीका-नेर के सिंहासन पर बैटा ।

उसी वर्ष ज्येष्ठ सुदि ३ (ता०१६ मई) को गवर्नर जेनरल की तरफ़ से महाराजा के पास वधाई का स्वरीता आया तथा दूसरा खरीता

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११४। पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ८०।

भोकलसिंह की राज्य में प्रवेश करने की मनाई दिल्ली के रेज़िडेंट के पास से इस आशय का आया कि जोधपुर के इलाक़े में धों कर्लासिंह उत्पात कर रहा है, उससे आप किसी प्रकार का सम्बन्ध न

रक्खें। महाराजा ने उसी समय अपने सरदारों को आहा दी कि कोई भी उस(धोंकलसिंह) को राज्य में प्रवेश न करने दें।

वि० सं० १८८६ (ई० स० १८२६) मं जैसलमेर इलाक्ने के गांव राजगढ़ के भाटी राजसी आदि बीकानेर के सरकारी सांडों का टोला पकड़ ले गये। शाह मानिकचन्द ने उनका पीड़ा कर उधर के हािकम से सांडों को वापस दिला देने के लिए कहा, परन्तु उसके कुछ ध्यान न देने पर वह बीकानेर लीट गया। तब बीकानेर से महाजन के ठाकुर वैरिशाल, मेहता अभयसिंह तथा सुराणा हुकुमचन्द की अध्यक्षता में तीन हज़ार कींज जैसलमेर एर भेजी गई, जिसने उधर जाकर लुटमार शुरू की। इसपर जैसलमेर से भी बीकानेर की संना का सामना करने के लिए क्रीज आई। वासण्पी गांव के पास बड़ी लड़ाई हुई, परन्तु सेना कम होने से विजयलहमी ने जैसलमेरवालों का साथ दिया और निकट था कि वीकानेरवालों का नगारा छिन जाता, परन्त एक वीर सिक्ख ने अपना प्राण देकर उसकी रहा कीं।

वीकानेर का यह आक्रमण अंग्रेज़-सरकार के साथ की विश् संश् १=93 (ई० स० १=१=) की सन्धि की पांचरीं धारा के विरुद्ध होने से अन्त में अंग्रेज़ सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया और उदयपुर के महाराणा जवानसिंह को मध्यस्थ बनाकर दोनों राज्यों में सुलह करा दी। महाराणा

<sup>(</sup>१) द्याबदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११४।

<sup>(</sup>२) जनमीचन्द-लिखित 'तवारीख़ जैसलमेर' में बीकानेर से दस हज़ार सेना जैसलमेर पर जाना जिला है (२० ८०) तथा उससे यह भी पाया जाता है कि इस चढ़ाई में बीकानेर का पन्न कमज़ोर ही रहा।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पन ११४ । लक्सीचन्द; तवारीख़ जैसलमेर; पृ॰ ७६-८१ । पाउलेट; गैज़ेटियर झॉब् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ८० ।

स्वयं तो न गया, परन्तु उसने अपने विश्वासपात्र सेठ जोरावरमल को इस काम के लिए भेज दिया, जिसने दोनों राजाओं तथा अंग्रेज़ अफ़सरों से मिलकर परस्पर हर्जाना दिलाने की शर्त पर उनमें मेल कराने की ज्यवस्था की ।

इन दोनों राजाओं का पीछे से परस्पर किस प्रकार मिलाप हुआ, इसका लेफिटनेन्ट बोइलो ने, जो उस प्रसंग पर उपस्थित था, श्रपनी यात्रा की पुस्तक में बड़ा रोचक वर्णन किया है, जिसका आग्रय नीचे दिया जाता है—

'बीकानेर और जैसलमेर के राजाओं का अपनी-अपनी सीमा के घड़ियाला श्रीर गिरराजसर गांबों में ता० ६ मई ई० स० १८३४ ( वि० सं० १८६२ वैशास सुदि १२) को आगमन निश्चित हुआ था, अतः उस दिन मैं भी घड़ियाला जा पहुंचा, परन्तु वहां यह मालूम होने पर कि बीकानेर के महाराजा के आने में अभी एक दिन की देर है में गिरराजसर चला गया। घड़ियाला बीकानेर की सदूर पश्चिमी सीमा पर बसा हुआ एक गांव है, जिसमें १३० घरों की बस्ती श्रीर एक छोटा सा किला है। महा-रावल के उहरने के लिए चुना हुआ गांव गिरराजसर घड़ियाला से यहा है श्रीर उसमें तीन सी से अधिक घर श्रीर एक फ़िला है। वहां पहुंचने पर मैं पुनः लेफिटनेन्ट ट्राविलियन से मिला, जो महारावल को दसवीं तारीख को यहां लाने में सफल हुआ था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वही दिन दोनों राजाओं के पारस्परिक मिलाप के लिए नियत हुआ था. परन्त उनके थके हुए होने के कारण यह कार्य दो दिन के लिए स्थगित कर दिया गया ! ता० १२ मई को दोनों राज्यों की सीमा के ऊपर दौलतखाना (दरबार के लिए बड़ा शामियाना) खड़ा करने का प्रबन्ध हुआ। उस स्थान पर स्ती फ़ुट लम्बी श्रीर चीबीस फ़ुट चौड़ी जगह में दोनों स्रोर

<sup>(</sup>१) एचिसनः ट्रीटीज्ञ एंगेजमेंट्स एण्ड सनद्स जि॰ ३; पृ० २७७-८।

<sup>(</sup>२) बच्मीचन्द्-कृत 'तवारीख़ जैसलमेर' (ए० ८०) में भी इसका उक्षेय है।

बरावर-बरावर भूमि में खेमे खड़े किये गये। मुलाक़ात के लिए नियत स्थान के दिल्ला भाग में लेफिटनेन्ट ट्राविलियन का खेमा था। शामियाने में एक सिंहासन इस प्रकार रक्खा गया था, जिससे उसका आधा-बाधा भाग वोनों राज्यों की सीमा में पड़ता था। ब्रन्य प्रबन्ध भी इसी भांति निष्पत्तता के साथ किये गये थे। दोनों राजाओं के लिए ऐसा प्रबन्ध किया गया था कि उनका आगमन एक ही समय दौलतलाने में हो । दो विभिन्न द्वारों से खेमे में राजाओं का आना निश्चित हुआ था, अतएव उनकी पेशवाई करने के लिए पैदल सेना को, दो भागों में विभाजित कर, दोनों और के दरवाजों पर खड़ा कर दिया गया था। घुड़सवार दोनों सीमाश्रों पर खेमे के सामने एक एंकि में खड़े किये गये थे। तोपें उनके पीछे इस प्रकार स्क्खी गई थीं कि एक-एक तोप सीमा के दोनों तरफ पहती थी। उनके सम्मान का अन्य प्रबन्ध भी सुर्यास्त से पूर्व कर लिया गया। फिर एक तोप दाग्री गई, जिसपर महाराजा ने अपने दरबारियों सहित घड़ियाला से प्रस्थान किया जो पूर्वोक्त स्थान से १३ मील दूरी पर था। महारावल को दो मील का मार्ग तय करना पड़ा, जिससे वह कुछ देर में पहुंचा और इस प्रकार दोनों राजाओं के खासों (ढकी हुई पालकियों ) में से उतरने के पूर्व ही उनकी १७ तोपों की सलामी श्रलग-श्रलग सर हो गई।

'प्रबन्ध तो ऐसा किया गया था कि दोनों राजा अपने साथ अधिक आदमी न लायें लेकिन फिर भी तीन हज़ार व्यक्ति एकत्रित हो गये और सजे हुए हाथी, घोड़े, नकारे, निशान आदि से उस स्थान की शोभा बहुत बढ़ गई। किसी राजा के लिए पेशवाई नहीं रक्खी गई थी, क्योंकि मैं (बोइलो) ही एक व्यक्ति इस कार्य के लिए था, जो पूर्व और पश्चिम से आनेवाले दोनों राजाओं की एक साथ पेशवाई नहीं कर सकता था। खेमे के निकट पहुंचने पर सैनिकों ने दोनों राजाओं का स्वागत किया। खड़त से ठाकुर और महाजन भी उनके साथ थे और अपने जीवन में प्रथम बार दोनों राजा एक ही तम्बू के नीचे एकत्र हुए। लेफिटनेन्ट ट्राविलियन खेमे के बीच में सीमा के मध्य में खड़ा हुआ था। दोनों के

निकट पहुंचने पर उसने अपना एक-एक हाथ दोनों की श्रोर बढ़ाया श्रीर उनका मिलाप करा दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे से जुहार किया। जिस समय ने दोनों परस्पर गले लगे उस समय सारा दरबार 'मुबारक्र-मुबारक्र' की ध्वनि से प्रतिध्वनित हो उठा। इसके बाद दोनों राजा सिंहा-सन पर बैठे। इस बीच उनके दरबारी भी अन्दर श्रा गये। कुछ दरबारी तो मड़कीली पोशाक श्रीर कीमती श्राभूषण पहने हुए थे, परन्तु महाराजा श्रीर महारावल केवल श्वेत रंग के जामे श्रीर मोतियों श्रीर पन्नों के कंठे पहने थे तथा दोनों की कमर में खंजर लगे हुए थे। लेकिटनेन्ट ट्राविलियन महाराजा की दाहिनी तरफ़ गलीचे पर बैठा था श्रीर में महारावल की बाई तरफ़। उनके मंत्री तथा सरदार उनके चारों तरफ़ घेरा बनाकर बैठे थे, दरवाज़ों के सामने के गलीचों पर श्रन्य सम्मानित सरदार थे श्रीर निम्न श्रेणी के सरदार बाहर तक खड़े हुए थे। इस श्रवसर पर मारवाड़ (मेवाइ) का सब से बड़ा साहकार जोरावरमल, जो दोनों में से किसी के साथ नहीं श्राया था, लेकिन दोनों का मित्र था, जैसलमेर की पंक्ति की तरफ़ वेटाथा।

'इस मिलाप के समय दोनों राजा श्रपने सरदारों का एक दूसरे को परिचय देने श्रोर श्रंग्रेज़ श्रिधिकारियों की प्रशंसा कर रहे थे। कुछ समय के उपरान्त इत्र श्रोर पान श्रादि हुआ तथा दोनों को समान सम्मान के साथ विदा करने की सायथानी पर विशेष रूप से घ्यान रक्षा गया। इस अवसर पर ट्राविलियन ने श्रपने एक-एक हाथ से दोनों के श्रंग पर एक ही समय इत्र लगाया, जिससे महारावल बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इससे उसका यह संशय कि दाहिनी श्रोर बैठे हुए श्रिधक शक्तिशाली महाराजा को ही प्रथम इत्र लगाया जावेगा, मिट गया। दोनों ने श्रंग्रेज़ अधिकारियों श्रोर किर एक दूसरे को धन्यवाद दिया। इसके बाद दोनों ने सिंहासन से श्रलग खड़े होकर एक दूसरे से जुहार किया श्रीर जैसे खेमे में श्राये थे वैसे ही वे विभिन्न द्वारों से विदा हुए। इस अवसर पर सलामी की तोपें नहीं दाधी गई, परन्तु दोनों शासकों के श्रपने-श्रपने खेमों में पहुंचने पर उनकी तरफ़ के लोगों ने सलामी सर की।

'इस प्रकार मेल हो जाने पर पीछे की मुलाकातों में कोई आपित न रही। किर दोनों के एक दूसरे के खेमों में जाकर मिलने की व्यवस्था की गई। ता० १६ मई को महारावल महाराजा के घड़ियाले के खेमे में मिलने को गया जहां उसका अच्छा स्वागत हुआ। बड़ी देर के वार्तालाप के बाद महाराजा ने उसे उचित उपहार आदि देकर विदा किया। उसी रात्रि को यह महारावल के गिरराजसर के खेमे में जाकर उससे मिला, जहां उसका समुचित सम्मान किया गया और महारावल ने उसे हाथी, घोड़े, रक्त आदि भेंट किये। इन दोनों ही अवसरों पर दोनों ने एक ही थाल में भोजन किया और नाच-जलसे के अनन्तर आपस में बड़ी देर तक बात-चीत होती रही।

'इस अच्छे काम को पूरा करने के लिए लेक्टिनेन्ट ट्राविलियन ने दोनों ओर के तीन-तीन विख्वासपात्र व्यक्तियों की एक सभा कराके आपस में एक लिखित इक्तरारनामा करा दिया, जिसके अनुसार भविष्य में एक राज्य का दूसरे राज्य पर चढ़ाई न करने, वहां शरण लेनेवाले अपराधियों को लौटा देने और यदि अकेला एक राज्य किसी दुश्मन का सामना करने में असमर्थ हो तो दोनों राज्यों का मिलकर उसका दमन करने आदि का निश्चय हुआ।'।'

भावलपुर के खान ने फूलड़ा, बल्लर, मारोठ तथा मीजगढ़ पर पहले ही अधिकार कर लिया था तथा अब वह अधिक भूमि दवाने के विचार में

मारोठ तथा मौजगढ़ के सम्बन्ध में श्रंधेज सरकार से लिखा-पढ़ा था। ऐसी परिस्थिति में महाराजा ने श्रंग्रेज़ सरकार से लिखा-पढ़ी की, परन्तु वहां से यही उत्तर मिला कि आप सिंध की श्रमलदारी में किसी प्रकार से दखल न दें?।

जयपुर, जोधपुर तथा बीकानेर राज्यों के कतिपय सरदार इधर-

<sup>(</sup>१) पर्सनल नरेटिव ब्रॉव् ए टूर थू वि वेस्टर्न स्टेट्स ब्रॉब् राजनाइा; प्र•

<sup>(</sup>२) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न ३१६।

दश्वर के इलाक़ों में लूट-मार कर जीवन-यापन करते थे, जिससे साधारण

नॉर्ज क्लार्क का रेखावाटी में जाना और डाकुमों के जबन्थ के बारे में निरचय करना प्रजा का जीवन खतरे में बीतता था। उपर्युक्त राज्यों की श्रोर से श्रव तक उनकी समुचित व्यवस्था नहीं हुई थी। श्रतप्व वि० सं० १८८६ (ई० स० १८२६) के श्रावण मास में मि० जॉर्ज क्लार्क जय-पुर, जोधपुर तथा बीकानेरवालों से मिल ऐसे

सरदारों का प्रबन्ध करने तथा कुछ मुक्तदमों का फ़ैसला करने के लिए श्रेखावाटी में गया। इस अवसर पर महाराजा रत्नसिंह ने मेहता हिंदूमल एवं शाह हुकुमचन्द को उसकी सेवा में भेजा तथा जयपुर से बक्शी मुझालाल और जोधपुर से भंडारी लच्मीचन्द उसके पास गये। मुक्तदमों के फ़ैसले के सम्बन्ध में बात-चीत होने के बाद डाकुओं के प्रबन्ध के बारे में यह निश्चित हुआ कि तीनों राज्य अपने अपने इलाकों में उनकी जितनी गढ़ियं हो उन्हें नए कर दें तथा वहां राज्य की ओर से थाने स्थापित कर दें'।

श्रनन्तर बीकानेर की श्रोर से सुराणा हुकुमचन्द डाकुश्रों का प्रबन्ध करने के लिए रक्खा गया। उसने थोड़े दिनों में ही गांव लोड़सर

डाकुओं के प्रवत्थ के लिए इकुमचन्द की नियुक्ति के बीदावत स्वामी को गिरफ्तार कर उसकी गदी गिरा दी एवं वहां राज्य का थाना बैठा दिया। इसी प्रकार उसने मीगणां, वांमणी, देवणी, चारी, सेला

ब्रादि गांवों की भी गढ़ियें गिराई श्रीर वहां राज्य के थाने बैठाये<sup>र</sup>।

महाजन के ठाकुर वैरिशाल ने अपने इलाक़े में यावरी, जोहिये आदि २०० लुटेरों को आश्रय दे रक्का था तथा यह उनकी मारफ़त बीकानेर इलाक़े महाजन के इलाक़े पर में चोरी, डाका आदि डलवाया करता था। जब अधिकार करना महाराजा रत्नसिंह को इसकी खबर मिली तो

<sup>(</sup>१) दयात्तवास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११६। पाउलेट; गैज़ेटियर बॉब् दि: बीकानेर स्टेट; प्र॰ ८०।

<sup>(</sup>२) दयाबदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ११६।

पहले उसने उसको चेतावनी दी, परन्तु जब उसका कोई फल न हुआ तो उसने वि० सं० १८६६ कार्तिक विदे १ (ई० स० १८२६ ता० १३ अक्टोबर) को सुराणा हुकुमचन्द को फ्रीज के साथ उसपर भेजा। वैरिशाल सेना का श्रागमन सनते ही भागकर भटनेर इलाक्ने के गांव टीवी में, जो श्रंप्रेजों की अमलदारी में था, चला गया। उसके पुत्रों आदि ने तीन दिन तक तो · बीकानेर की सेना का मुक्ताबिला किया, परन्तु इस व्यर्थ के खुन-खराबे से कोई लाभ न देख प्रधान श्रमरावत मदन (मीडिंड्यां) तथा देवीसिंह ( ठकराणा ), वैरिशाल के पुत्र अमरसिंह एवं वुधसिंह को संग ले हुकुम-चन्द के पास उपस्थित हो गये और उन्होंने क्रिका उसे सींप दिया । क्रब ही दिनों बाद अपने अपराधों की माफ़ी का पक्का वचन महाराजा रत्नसिंह से प्राप्तकर वैरिशाल भी उसकी सेवा में हाज़िर हो गया । महाराजा ने उससे पेशकशी के ६०००० रुपये उहराकर महाजन का इलाक़ा १४० गांवों के साथ उसे वापस दे दिया श्रीर साथ ही किला समर्पण करनेवाले श्रमरावतों को किसी प्रकार का दंड न देने का वचन भी उससे लिया। अनन्तर महाजन का ठाकुर अमरावर्तों को साथ लेकर अपने इलाक्रे में गया जहां पहुंचकर उसने अपने वचन के विरुद्ध उन्हें तथा अन्य कितने ही विरोधी ठाकरों को मरवा दिया और स्वयं अपना सामान आदि लेकर गांव फूलड़े में जा रहा। यह समाचार जब रत्नसिंह को मालम हुआ तो उसने सुराणा हुकुमचन्द्र को फ़ौज देकर महाजन पर भेजा, जिसने वहां अधिकार कर इलाक्रे का समुचित प्रबन्ध किया।

महाजन का ठाकुर वैरिशाल अपने विरुद्ध आचरण करनेवालों को मरवाकर भावलपुर के इलाक़े में चला गया था। महाराजा रत्नसिंह ने इसकी सचना दिल्ली के रेज़िडेंट के पास भेजी, तो महाजन के ठाकुर का उसने इस सम्बन्ध में भावलपुर के खान को लिखा। जैसलमेर जाना इसपर खान ने वैरिशाल को अपने इलाक्ने से बाहर

<sup>( 1 )</sup> दयाबदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११६-७ । वीरविनोद; भाग २, ६० ४१ • । पाउसेट: गैज़ेटियर कॉब् दि बीकानेर स्टेट: प्र• म••१ ।

निकलवा दिया। तब वैरिशाल जैसलमेर इलाक्ने में चला गया और वहां सेना एकत्र करने लगा। पुगल का राव रामसिंह भी उससे मिला हुआ था: उसने जैसलमेर के रावल गजसिंह से सहायता प्राप्त की तथा वि० सं० १८८७ ( ई० स० १८३० ) के ज्येष्ठ मास में पूगल जाकर लड़ने की तैयारी की। इधर महाराजा रत्नसिंह ने अपने दीवान लद्मीचन्द सुराणा को फ़्रीज देकर महाजन, तथा मेहता मोहनलाल को ससैन्य रणधीसर भेजा। उसने पहुंचते ही पुगल के गांव भानीपुर के विद्रोही भाटी रूपसिंह को क्रेंद्र कर बीकानेर भिजवा दिया तथा भानीपुर को लूटा, परन्तु जैसे ही उसने वहां से केलां की श्रोर प्रस्थान किया, वैसे ही पुगल से सेना ने श्राकर रखधीसर को लुटा तथा वहां के जागीरदारों को मार डाला। इस घटना की सचना रत्नसिंह ने दिल्ली के रेज़िडेंट को भेजी, जिसने रामसिंह तथा वैरिशाल को उत्पात न करने के लिए कहलाया, परन्तु उसका कोई परिणाम न निकला । इसी समय वणीरोत जोरावरसिंह, लाङ्खानी, जोधा, चांदावत तथा मेड्तियों श्रादि ने ३००० सेना के साथ गांव जसरासर, भादासर श्रादि से लाखों रुपये की सम्पत्ति लटी तथा सलेथी, शेखावत आदि भी उनका अनुकरण कर इधर-उधर लूट-मार करने लगे । वीदावत भी इस श्रवसर पर चुप न बैठे। वे भी जयपुर और जोधपुर के कुछ राज-पुतों की सहायता से राज्य के गांव लूटने लगे । पेसी परिस्थिति में रत्नसिंह ने फिर दिल्ली के रेजिडेंट के पास पत्र भेजकर प्रवन्ध करने के लिए कहलाया । इसके उत्तर में वहां से जवाब श्राया कि श्रजमेर तथा जयपुर के एजेंटों को इसकी सूचना दे दी गई है एवं जयपुर, जोधपुर श्रीर जैसलमेर भी लिख दिया गया है, श्राशा है श्रव सब प्रवन्ध हो जायगा। यदि इतने पर भी प्रबन्ध न हुआ तो नसीराबाद की छायनी से पलटन भेजी जायगी ।

उन्हीं दिनों महाराजा रत्नसिंह ने ठाकुर इरनाथसिंह, ज़ालिमचन्द

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११७। चीरविनोद; भाग २, प्र॰ २१०। पाउलेट; गैज़ेटियर ऑब् दि बीकानेर स्टेट; प्र० = १।

तथा सुराणा हुकुमचन्द को सेना देकर गांव केलां में भेजा। उधर पेमा और बाबरी जोरा आदि ४००० सेना के साथ देश में विद्रोही सरदारों का लुटमार करने आ रहे थे। केलां से हरनाध-दमन करना सिंह एवं सुराणा लालचन्द ने उनपर आफ्रमण

किया, जिसमें लुटेरों के बहुतसे आदमी मारे गये तथा बाक्री भाग गये एवं बावरी गोरा पकड़ा गया। वणीरोत जोरजी तथा बीदासर का कानसिंह उन दिनों गांव विगा में थे श्रीर वहां के निवासियों से रुपये वसूल करते थे। उनपर सराणा माणिकचन्द ने आक्रमण किया। कुछ देर तक तो लुटेरे सरदारों ने उसका सामना किया, पर अंत में वे भाग गये। विजयादशमी करके रक्लासिंह ने भी बीकानेर से प्रस्थान किया और कांनासार होता हुआ केलां पहुंचा, जहां उसके पास दिल्ली के रेजिडेंट का इस श्राशय का खरीता श्राया कि ता० १६ अक्टोबर को नसीराबाद से अंग्रेजी फ्रीज रवाना होगी. आप उसके सारे प्रवन्ध का अभी से श्रायोजन करें। रत्नसिंह ने उसी समय अंग्रेजी सेना के लिए प्रबन्ध करने की आहा निकाल दी। अनन्तर उसने अपने सरदारों के साथ पूगल की ओर प्रस्थान किया। इस समय उसके साथ चुरू का ठाकुर पृथ्वीसिंह, मंघरासर का हरनाथसिंह, वैद मूलचंद और सराणा इकमचंद आदि थे। उनके सत्तासर पहुंचते ही वैरिशाल पूगल से भागकर जैसलमेर चला गया। बीकानेर की फ्रीज ने तय राव रामसिंह (पुगल) के ब्रादिमियों पर ब्राक्रमण किया, जो हारकर गढ़ में घुस गये। फिर मोरचाबंदी कर गढ़ पर तोपों की मार की गई, जिसस तंग आकर गढवालों ने प्राण्या का बचन ले आत्मसमर्पण कर दिया तथा गढ पर बीकानेर का अधिकार हो गया। कुछ दिनों बाद वैद मेहता हिन्दुमल के प्रयत्न से राव रामसिंह भी महाराजा रत्नसिंह की सेवा में उपस्थित हो गया, जिसे उसने गुढ़ा छादि गांव दे दिये। वि० सं० १८८७ (ई० स० १८३०) में बीकानेर लौटने पर महाराजा ने विल्ली के रेजिडेन्ट को नसीराबाद की छावनी से फ़ौज न भेजने को लिखा'।

<sup>(</sup>१) द्यालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ११७-८ । वीरविनोद; भाग २,

पूगल का गढ़ जीतकर महाराजा ने भाटी शार्टुक्सिंह को दे दिया था। वि० सं० १८८७ मार्गशीर्प वदि ३ (ई० स० १८३० ता० ३ नवंबर) को भाद्रा के ठाकुर का पूगल पर आक्रमण सेना के साथ रात के समय अंग्रेज़ी इलाक़े से आकर सीढ़ी के सहारे गढ़ में प्रवेश करने का प्रयत्न किया, परन्तु समय पर सूचना मिल जाने से गढ़वालों ने उनका सामना किया। प्रतापसिंह के पांच आदमी काम आते ही शेष सब सीढ़ी वहीं

किया। परन्तु समय पर सूचना मिल जाने से गढ़वालों ने उनका सामना किया। प्रतापर्सिंह के पांच आदमी काम आते ही शेष सब सीढ़ी वहीं छोड़कर भाग गये। महाराजा रत्नसिंह-द्वारा इसकी शिकायत दिल्ली के रेज़िडेन्ट के पास की जाने पर उसने इसका उचित प्रयन्ध करने का आश्वासन दिया।

लगभग दो मास याद च्रुक्त में लुटेरे सरदारों का उपद्रव बढ़ने पर
महाराजा ने सुराणा लदभीचन्द तथा खवास गुलाबसिंह को वहां का
प्रबन्ध करने के लिए भेजा। उन्हीं दिनों दिल्ली
कर्नल लॉकेट की सेवा
में सरदारों को मेजना
से इस आश्रय का खरीता आया कि कर्नल लॉकेट
शेखावाटी के लुटेरे सरदारों का प्रबन्ध करने के

लिए जा रहा है। तब महाराजा ने लदमीचन्द तथा गुलाबसिंह को उसकी सेवा में उपस्थित हो जाने की श्राक्षा दी। शेखाबाटी का समुचित प्रबन्ध कर कर्नल लॉकेट के लौटने पर उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों ने चूक की झोर प्रस्थान किया<sup>3</sup>।

कुछ वीदायत सरदार श्रभी भी लूट-मार किया करते थे । उनका प्रयन्थ करने के लिए महाराजा ने मेहता नथमल को भेजा, जो यीदासर के

प्र• ४१० । पाउलेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ० = 1 I

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११८। पाउसेट; गैज़ेष्टियर बॉब् हि बीकानेर स्टेट; पट ८१।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११८। पाउसेट; गैज़ेटियर ऑब् हि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ८१।

विद्रोहीं सरदारों का दमन करने के विषय में श्रीयेज़ सरकार के पास से खरीता श्याना रामसिंह को बीकानेर ले आयां। कुछ दिन तो रामसिंह वहां रहा, परन्तु एक रोज़ अवसर पाकर वह रात्रि के समय वहां से निकल गया। तब खवास झानजी, मेहता श्यामदत्त तथा सुराणा लालचन्द सेना के साथ उसके पीछे भेजे

१८८८ मार्गशीर्प बदि ८ (ई० स० १८३१ ता० २७

गये। उनके चरला पहुंचने पर बीदासर के कानसिंह, हरीसिंह आदि ने दिन को तो उनका सामना किया, परन्तु रात होते ही वे सब शेखाबाटी में भाग गये। वहां से उन्होंने शेखाबतों, सलेधियों एवं लाइखानियों की सहायता से बीकानेर के इलाक़े में बहुत लूट-खसोट मचाई तथा वहां का बहुत बिगाड़ किया। इस सम्बन्ध में अंग्रेज़-सरकार की ओर से ई० स० १८३१ के सितम्बर (वि० सं० १८८८ भाद्रपद) मास में लुटेरों का दमन करने के बारे में खरीता आया।

जिस दिल्ली की बादशाहत का पहले समस्त भारतवर्ष में आतंक फैला हुआ था, अब उसी के अवसान के दिन थे, तो भी राजपूताने के राजाओं के साथ का उसका सम्बन्ध पूर्ववत् किसी बादशाह भकर (दूमरा) के प्रकार नाममात्र का बना हुआ था। वि० सं० पास से माही-मरातिब आदि आना

नवम्बर) को बादशाह मुहम्मद श्रकबरशाह (दूसरा) के यहां से जब राजा ज्वालाप्रसाद खिलश्रत श्रादि लेकर महाराजा की सेवा में उपस्थित हुश्रा तब किले के बाहर शामियाना खड़ा करवाकर दरबार किया गया, जिसमें महाराजा ने खिलश्रत ग्रहण की । इस खिलश्रत के साथ नकारा, हाथी,

<sup>(</sup>१) द्यालदास की स्थातः जि॰ २, पत्र ११८-६। पाउलेटः गैज़ेटियर सॉब् बि बीकानेर स्टेटः पु॰ ८१।

<sup>(</sup>२) शाहकालम (दूसरा) का पुत्र। यह वि० सं० १८६३ कार्तिक सुदि ६ (ई० स० १८०६ ता० १६ नवम्बर) को दिल्ली के तक्ष्त पर बैठा था तथा वि० सं० १८६४ क्यांश्विन चिद्र क्यमावास्या (ई० स० १८३७ ता० २६ सितम्बर) को इसका बेहांत हुआ। यह नाम-मात्र का ही बादशाह था।

घोड़े, माही-मरातिष, ढाल तलवार आदि तथा 'नरेन्द्र' का खिताब भी उसने प्रहण किया । इस अवसर पर महाराजा ने मेहता हिन्दूमल को महाराव का खिताब दिया ।

उसी वर्ष डूंडलोद के शेखावत सिवसिंह तथा मंडावे के माधोसिंह के प्रार्थना करने पर, महाराजा रत्नसिंह ने महाजन के ठाकुर वैरिशाल, वीदासर के रामसिंह तथा चाहड़वास के संग्राम-विदेश ठाकुरों को दमा करना सिंह के अपराध समा कर दिये और उनकी जागीरें उन्हें सींप दीं। इस अवसर पर उनसे क्रमशः साठ,

पचास एवं चालीस इज़ार रुपये पेशकशी के ठहराये गये ।

कुछ दिनों बाद महाराजा ने हरद्वार की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। भाद्रा का ठाकुर प्रतापसिंह अपने पिछले उत्पात के कारण केंद्र किया जाकर हिसार में रक्खा गया था। हरद्वार से लौटते समय, कुछ सरदारों के अनुरोध करने पर महाराजा ने उसे मुक्त कर दिया<sup>3</sup>।

वि० सं० १८६६ फाल्गुन विदे ८ (ई० स० १८३३ ता० १२ फ़रवरी)
को महाराजकुमार सरदारसिंह का विवाह देविलया
सरदारसिंह का देविलया में
के कुंवर दीपसिंह सांवतिसिंहोत की पुत्री प्रतापकुंवरी से हुआ ।

उन दिनों लोड़सर का बीदावत रूपसिंह देश का बड़ा विगाड़ करता था, जिससे जयपुर तथा सीकर की सेना ने उसपर आक्रमण किया और

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११६। वीरविनोद भाग २, प्र॰ ११०-१। पाडलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ८१।

<sup>(</sup>२) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १२०। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ २११। पाउलेट; गैज़ेटियर झॉत् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ =१।

<sup>(</sup>३) दयाचदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १२०-१। वीरविनोद; भाग २, प्र॰ १११। पाउजेट; गैज़ेटियर क्रॉव् दि बौकानेर स्टेट; प्र० = १।

<sup>(</sup>४) द्याखदास की क्यातः जि॰ २, पत्र १२२।

बीदावतों का देश में उपद्रव करना उसके भाग जाने पर वहां की गढ़ी गिरा दी। तब कपिंह, ठट्टावता तथा भोजोलाई के ठाकुरों एवं लाइकानियों आदि की सहायता से देश में और

अधिक उपद्रव करने लगा। इसपर वि० सं० १८६० (ई० स० १८३३) में सुराया लालचन्द उसके पीछे भेजा गया, जिससे मारवाड़ में लड़ाई होने पर गोपालपुरे का ठाकुर भारतसिंह भोपालसिंहोत पवं रिसालदार सिक्स अनूपसिंह आदि मारे गये। फिर तो उन लुटेरों का उपद्रव यहां तक बढ़ा कि कई बार वे मेहसर, घड़सीसर, लूगकरणसर आदि अनेक गांवों की लाखों रूपयों की सम्पत्ति लूट ले गये और बहुतसे आदिमयों को मार तथा भायल कर दरवार के सांडों के टोले भी पकड़ ले गये'।

उन्हीं दिनों कांधलोत विष्णुसिंह (विसनजी, वैरिशालोत ने फ़ौज एकत्र कर करणपुरा गांव लुटा और वहां के गढ़ पर अधिकार कर लिया। फिर

प्रतापसिंह का पुनः लुटेरे सरदारों को काक्य देना मानसिंह वैरिशालोत, पृथ्वीसिंह, श्रंगोत जुहारसिंह आदि ने मिलकर सीधमुख पर अधिकार कर लिया और वहां की प्रजा का बहुत धन लुटा। उधर

श्रंग्रेज़ों के इलाक़े से भट्टी और जाट श्रादि एक श्र होकर भादा के ठाकुर प्रतापिसह के गांव छानी में श्रा रहे श्रीर फिर सब उपद्रवी मिलकर बीकानेर इलाक़े के प्रत्येक कोने में लूट-मार करने लगे। उन्होंने बीकानेर राज्य के करणपुरा, लाकणवास, श्रजीतपुरा, वाय श्रादि सो से ऊपर गांवों को बरबाद किया। इसी समय बिसाऊ का हम्मीरिसह श्रेकावत रिणी के गांवों को लूट, गांचू श्रादि के मवेशी घेर ले गया तथा उसने देश में बड़ा बक्केड़ा किया। इसपर बीकानेर से सुराणा हुकुमचन्द ने फ़्रोज के साथ लुटेरे सरदारों पर चढ़ाई की। सीधमुख पर श्रधिकार करने के पश्चात् उसने छानी में पहुंच प्रतापिसह के गढ़ को घेर लिया। कुछ दिनों तक युद्ध करने के बाद घेरे से तंग श्राकर प्रतापिसह जीवनरक्षा का वचन ले गढ़ छोड़कर सकुद्धम्ब

<sup>(</sup>१) दमालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र १२२। पाउस्रेट; गैझेटियर सॉब् दि वीकानेर स्टेट; ए॰ ८१-२।

देशगोक चला गया'।

कुंभाये के ठाकुर लालसिंह का वैरिशाल से वैर होने के कारण उसने वैरिशाल को मार डाला । इस अपराध के कारण कुंभाये की जागीर खालसा कर ली गई। तब बहां का ठाकुर बिद्रोही कुंभाये का क्लाका खालसा करना होकर आस-पास के इलाक़ों में लूट-मार करने लगारे।

वि० सं० १८६१ ( ई० स० १८३४ ) में जब महाराजा देशगोक में था उसके पास गवर्नर जेनरल के एजेंट कर्नल एित्यस का इस आशय का

कर्नल पहिनस से मिलकर सीमाप्रान्त के प्रवन्ध का निर्धय करना पक खरीता आया कि सीमा-सम्बन्धी निर्णय के लिए आप मुक्त से मिलें, परन्तु उस समय महाराजा ने मेहता हिन्दूमल को भेज दिया। ता० १६ दिसबर (पौप वदि ३) का दूसरा खरीता पुनः मिलने पर

महाराजा रत्नगढ़ गया, जहां कर्नल पिंवस से उसकी भेंट हुई। सीमा-संबंधी वार्तालाप होने पर यह निर्णय हुन्ना कि वीदावतों के पिछले श्रपराध सामा-कर सीमा पर रक्की जानेवाली शेखावाटी की सेना में उनके भी सी सवार रक्को जाय और इस सेना का खर्चा २२००० रुपये वार्षिक बीकानेर राज्य है। इस श्रवसर पर चाहड़वास का ठाकुर संग्रामसिंह रिसालदार, ठहावता का बीदावत हरीसिंह नायब रिसालदार तथा भोजोलाई का बीदावत असजी जमादार के पद पर नियुक्त हुए। यह सेना 'शेखावाटी ब्रिगेड' कहलाती थी श्रमन्तर वेणीवाल परगने के दड़वा श्रादि ४० गांवों को रीरइन्साफ़ी से श्रंग्रेज़ी श्रमलदारी में मिला लेने के सम्बन्ध में कर्नल

<sup>(1)</sup> दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १२२-३। वीरविनोद; भाग २, प्र॰ १११। पाठलेट; गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ८२।

<sup>(</sup>२) द्याळदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १२३। पाउछेट; गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ८२।

<sup>(</sup>३) लेफ्रिटनेन्ट कर्नेल डब्स्यू॰ प्रायर; हिस्ट्री भ्रॉव् दि थर्टीन्ध राजपूरस (दि शेकावाटी जिनेड); पृ॰ ९०-९९।

पिलंबस से सदर में रिपोर्ट करने का बचन ले महाराजा मार्ग में पड़नेवाले विद्रोही सरदारों को दंड देता हुआ बीकानेर लीट गया ।

उन्हीं दिनों सीकर इलाक्षे का शेखावत डूंगरसिंह सरहद पर रक्की इर्द अंग्रेज़ी सेना में से ऊंट तथा घोड़े पकड़ ले गया । कर्नल पित्वस के

रोखावत डूंगरसिंह का पता लगाने में सहायता देना ताकीद करने पर महाराजा ने एक गांव पुरस्कार में देने का वचन देकर लोडसर के ठाकुर को उसका पता लगाने के लिए भेजा । बड़े प्रयत्न के

पश्चात् उसने किशनगढ़ राज्य के गांध ढस्का में उसका पता लगाकर इसकी स्चना अंग्रेज़ अफ़सर को दे दी। इस कार्यवाही के लिए अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से ता०२७ मार्च ई०स०१८३४ (चैत्र विद १३ वि० सं० १८६१) का धन्यवाद का खरीता महाराजा के पास पहुंचा<sup>3</sup>।

वि० सं० १८६२ फालगुर सुदि ६ (ई० स० १८३६ ता० २६ फ़र-वरी) को अपने पूज्य पिता की स्मृति में देवीकुंड पर एक छुत्री की प्रतिष्ठा एवं अन्य पूर्वजों की छुत्रियों का जीर्गोंद्वार महाराजा की गया यात्रा तथा वहां राजपूर्तों से पुत्रियां न मारने की प्रतिशा कराना इंग्रार साधियों एवं जुनाने सिंहत गया यात्रा के

लिए प्रस्थान किया। इस श्रवसर पर उसके साथ एक अंग्रेज़ श्रफ़सर भी रहा। मथुरा, चृन्दावन, प्रयाग तथा काशी की यात्रा करता हुआ पौष सुदि १४ (ई० स० १=३७ ता० २० जनवरी) को महाराजा गया पहुंचा। वहां रहते समय उसने श्रपने सरदारों से पुत्रियों को न मारने की प्रतिश्वा

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १२३-४। पाउलेट; गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ८३।

<sup>(</sup>२) सीकर के राव किशनसिंह के एक पुत्र कीरतिसिंह के पुत्र पश्चासिंह के वंशज बठीठ के जागीरदार हैं। पश्चिमिह का ही वंशज हुंगरिसिंह अथवा हूंगजी था, जिसके भाइयों में से एक जवाहर (जवाहरसिंह) था।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १२६।

#### कराई?।

गया-यात्रा से लौटते हुए जब महाराजा मिर्ज़ापुर में ठहरा हुआ था, रीवां के स्वामी विश्वनाथसिंह के पास से राजा प्रतिपालसिंह ने आकर इससे रीवां चलने का अनरोध किया। उसके बहत गया से लौटते समय महा-आग्रह करने पर जुनाने को मिर्ज़ापुर में छोड़कर राजा का कई राज्यों में महाराजा उसके साथ रीवां गया, जहां रहते समय जाना उसके पास सरहद पर सुप्रबन्ध करने के विषय का कर्नल पिट्वस का खरीता आया। अचानक रीवां में बीमारी फैल जाने से महाराजा मिर्ज़ापुर लौट गया, जहां विजयपुर का राजा जगत बहादुर-सिंह तथा मांडे का छत्रपालसिंह उसकी सेवा में उपस्थित हुए। उनके आग्रह करने पर महाराजा उनके यहां भी कुछ दिनों उहरा । फिर तीर्थ-स्थानों में होता हुआ वह भरतपुर और अलवर के मार्ग से बीकानेर लीटा. जहां उसने अपने सरदारों को गया में की हुई प्रतिश्वा का स्मरण दिलाया श्रीर कहा कि उसके विरुद्ध श्राचरण करनेवाले सरदार का ठिकाना राज्य की तरफ से जन्त कर लिया जायगा<sup>3</sup>।

उसी वर्ष याद्या ऊहड़ ने जोधपुर से मदद लाकर गांव माढ़िया लूट लिया। तब मंघरासर के ठाकुर हरनाथसिंह ने पीछाकर गांव घोडारण (मार-वाड़) में लुटेरों से युद्ध किया, जिसमें कितने एक नागी सरदारों पर लुटेरे तो मारे गये और शेष भाग गये तथा उनका बहुतसा धन छीनकर वह (हरनाथसिंह) बीकानेर लीट गया। वि० सं० १८६४ चैत्र सुदि ४ (ई० स० १८३७ ता० ६ अप्रेल)

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्मात; जि॰ २, पत्र १२६-६। पावलेट; गैज़ेटियर ऑब् दि बीकानेर स्टेट: पु॰ ८२।

<sup>(</sup>२) द्यालदास की ख्यात से पाया जाता है कि इस समय महाराजा के स्पेष्ठ पुत्र सरदारसिंह का रीवां में विवाह हो रहा था।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १२६-३२ । पाउलेट; गैज़ेटियर; काँवृदि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ८३।

को सीकर का बहुत बिगाड़ कर शेखावत जुद्दारसिंह आदि वीकानेर के लोड़सर इलाक़े में आ बढ़े। इसपर ठाक़र हरनाथसिंह और सुराणा माणिकचन्द ने सेना के साथ जाकर उन्हें घेर लिया। इतने में ही सीकर की सेना भी आ पहुंची, जिसकी साजिश से जुद्दारसिंह, भीमसिंह, लोड़सर का खुमाणसिंह आदि किला छोड़कर जोधपुर राज्य में चले गये। ठाकुर हरनाथसिंह ने वहां भी उनका पीछा किया, तब वे वहां से भी भाग गये।

इस घटना के कुछ दिनों याद छेछेज़ों की तरफ़ से मि॰ थास्वीं अप्रेज़ सरकार और धीकानेर का सीमा-सम्बन्धी भगड़ा तय करने के लिए श्राया। महागजा को उससे किसी लाभदायक सीमासम्बन्धी निर्यंय के निर्यंय की श्राशा न थी तो भी उसने मेहता जालिमचन्द को उसके पास भेज दिया। सिरसा श्रादि के सम्बन्ध में बातचीत तो हुई, परन्तु कोई

# नवीन फैसला न हुआ?।

उन दिनों चरला का धीदावत कान्हांसंह जयपुर तथा जोधपुर इलाक़ों से सहायता लाकर थीकानेर इलाक़े में बहुत लूट-मार किया करता था। सुराणा केसरीचन्द ने उसे सुजानगढ़ में गिरफ्तार कर बीकानेर भिजवा दिया, जो बाद में नेतासर में रक्खा गया। इसके बाद ही ठाकुर हरनाथसिंह ने हरसोलाव के चांपावत अजीतसिंह, करेकडे के पूरण्सिंह तथा नौडिये के विरद्धिंह को भी गिरफ्तार किया, जिन्हें केद दी सज़ा दी गई। उधर लोइसर के ठाकुर खुमाण्सिंह, रूपेकी के वीदावत करणीसिंह, सीहोइण के वीदावत करणा, ऊहड़ वाया आदि ने जोधपुर इलाक़े में रहते समय

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १३२। पाउलेट-इत 'गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट' (ए॰ ८३) में भी ठाकुरों के उनद्रव करने का उन्नेख मिलता है।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १३२-३। पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट: पृ॰ म३।

बीकानेर के गांव साधासर और जसरासर लुट लिये तथा वे कितने ही गांधीं के ऊंट पकड़ कर ले गये। ये लुटेरे सरदार गांब भरहिया में रहते थे और घहां का शिवनाथसिंह भी उनके शामिल था।पीछे से नागोर के हाकिम मोदी चम्पानाथ के लिखने पर ठाकर हरनाथसिंह और सराणा केसरीचन्द ने उन-पर चढ़ाई की। नागोर से मोदी चम्पानाथ भी अपने सवारों सहित आया। दो प्रहर तक तो लुटेरों ने लड़ाई की, परन्तु बाद में नागोर के हाकिम की साजिश से वे सब वहां से निकल गये । तब बीकानेर की सेना ने उनका पीछा किया। लुटेरों ने भागते-भागते उनका सामना किया, परन्तु इस श्रवसर पर उनके कई साथी मारे गये तथा जो बचे वे सीवा में चले गये। इसी समय कर्नल परिवस का ता० ६ मई ई० स० १८३८ ( वैशास सदि १२ वि० सं० १८६४) का खरीता बीकानेर पहुंचा कि मारवाह की सरहद के लुटेरों के प्रवन्ध के लिए सेना भेजो। इसपर सुराणा हुकुमचन्द आदि सेना के साथ भेजे गये। धावण सुदि २ (ई० स० १८३८ ता० ६ जुलाई) को मेजर फार्स्टर ने बीकानेर जाकर वहां के लुटेरों का प्रवन्ध किया । फिर बह भी जोधपुर गया, जहां धीकानेर की सेना के शामिल उसने दयालपुर, क गुवाई, यरडवा, दुगोली श्रादि के लुटेरे जागीरदारों को सज़ा देकर बनकी गढियां गिरा दीं। इसी बीच वीदावत हरिसिंह, श्रमजी, खुमाण्सिंह, करणसिंह, जुहारसिंह, डूंगजी श्रादि ने बीकानेर के लदमीसर तथा कई इसरे गांव लूट लिये। उनका उत्पात यहां तक बढ़ा कि ये गांवों तथा क्राफ़िलों को लूटने के ऋतिरिक्त भले घरों की बहु-बेटियों को पकड़कर के जाने लगे। तब सुराखा हुकुमचन्द ने उनपर आक्रमण कर उनकी गढियां आपि नष्ट कर डालीं और उन्हें भगा दिया।

वि० सं० १८६६ (ई० स० १८३६) में महाराजा पुष्कर होता हुआ नाथद्वारे गया, जहां महाराणा सरदार्शिह उससे मिलने गया। फिर महाराणा के आग्रह करने पर महाराजा कुछ दिनों

,म**र**ाराजा का उदयपुर

तक उदयपुर में उसका मेहमान रहा, जहां धनेक

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न १३३-४।

उत्सवों और शिकार आदि में उसने माग लिया । यहां रहते समय ही पौष सुदि १३ (ई० स० १८४० ता० १७ जनवरी) को महाराणा की पुत्री महताबकुंबरी का विवाह युवराज सरदारसिंह के साथ हुआ । इस अवसर पर सिंढायच दयालदास भी महाराजा के साथ था, जिसे विवाह के उपलद्य में बहुत कुछ पुरस्कार मिला। महाराजा के उदयपुर निवास के समय ही महाराणा का विवाह महाराजा की राजकुमारी के साथ स्थिर हुआ। इस अवसर पर महाराणा ने अपने राज्य के काम काज के लिए महाराजा से महाराव हिंदूमल की सहायता चाही, जो महाराजा ने स्वीकार की। माघ विद ४ (ता० २२ जनवरी) को उदयपुर से प्रस्थान कर उसी वर्ष फालगुन मास में महाराजा बीकानेर पहुंचा ।

लाहोर के प्रसिद्ध महाराजा रणजीतिसिंह का वि० सं० १८६६ (ई० स० १८३६) में देहांत हो जाने पर, उसका पुत्र खड्गसिंह गद्दी पर बैठा. तो उसके पिता के साथ की अपनी मित्रता के कारण महाराजा (रत्नसिंह) ने उसके पास भेजना ज्यास वासुदेव के हारा हाथी, घोड़े, ज़ेवर आदि सामान टीके के तौर पर भेजा ।

वि० सं० १८६६ (ई० स० १८३६) में ही महाराणा सरदार सिंह ने गया यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उस समय महाराजा की तरफ़ से सहाराणा के साथ महाराजा के साथ गया। की प्रत्री का विवाह श्रीर वि० सं० १८६७ आरिवन सुदि १० (ई० स०

<sup>( 1 )</sup> द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १३४-७ । वीरविनोद; भाग २, पु॰ ४११ । पाउछेट; गैज़ेटियर स्रॉवृ दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ८३ ।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १३७।

इससे स्पष्ट है कि पंजाब के राजाओं के साथ राजपूताने के राजाओं का प्रस्पर मित्रता का सम्बन्ध था।

१८४० ता० ६ श्राक्टोबर) को उसने महाराजा की पुत्री गुलायकुंवरी से विवाह किया ।

ठट्टावता के वीदावत हरिसिंह तथा लाउखानी बक्तावरसिंह श्रावि ने श्रभी तक उपदव करना नहीं छोड़ा था श्रीर वे जोधपुर के गांव कणवार

नार्गा बरूतावरासिंह आदि का पकड़ा जाना में रहते हुए पड़ोसी राज्यों में बहुत लूट-मार किया करते थे। उनमें से कई को दरबार के आदिमियों ने पकड़कर क़ैद किया और थोड़े ही समय में

उनके साथी बीदावत अन्नजी आदि भी क़ैद कर लिये गये ।

लॉर्ड ऑकलैंड के समय भारत की पश्चिमोत्तरी सीमा के अफ़गा-निस्तान में बखेड़ा खड़ा हुआ। अहमदशाह दुर्रानी के वंशज शाहशुजा

काबुल की लड़ाई में ऊंटों की सहायता देना तथा दिक्की जाने पर इस सम्बंध में धन्यवाद मिलना को, जो घहां का स्वामी था, हटाकर उसके स्थान में उसके वज़ीर का वंशज दोस्तमुहम्मद घहां का स्वामी वना। पंजाव के शासक रणजीतसिंह ने उधर का पेशावर का इलाका द्या लिया था। दोस्तमुहम्मद ने उसके खिलाफ़ श्रंग्रेज़ों से मदद

मांगी, जो स्वीकार न हुई। उधर शाहयुजा ने रगुजीतसिंह से सहायता चाही। जब दोस्तमुहस्मद ने क्रायस और रूस के साथ पातचीत शुरू की तो अंग्रेज़ों, रगुजीतसिंह और शाहयुजा के बीच एक सिंध हुई, जिसके श्रानुसार शाहयुजा को अफ़गानिस्तान का राज्य दिलाने का निश्चय किया गया। अनन्तर दोस्तमुहस्मद का फ़ारस और रूस के साथ सम्बन्ध दूर गया, पर लॉर्ड ऑकलेंड ने इसपर ध्यान न देकर अफ़ग्रानिस्तान में श्रंग्रेज़ी सेना भेज दी, जिसने कन्दहार और ग्रज़नी विजय कर लिये।वि० सं० १८६ (ई० स० १८३६) में दोस्तमुहस्मद कावुल का परित्याग कर चला

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यातः जि॰ २, पत्र १३८ । पाउलेटः गैज़ेटियर ऑब् दि बीकानर स्टेटः पृ॰ ८३ । वीरविनोद (भाग २, पृ॰ ४११) में भ्राश्विम सुदि । दिया है।

<sup>(</sup>२) द्याबदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १४०।

गया, तब शाहगुजा वहां की गद्दी पर वैठाया गया । पीछे से दोस्तमहम्मद के श्रंग्रेज़ों की शरण में जाने पर उसकी पेंशन नियत कर वह कलकत्ते भेज दिया गया । अफ़ग़ान शाहशुजा से प्रसन्न नहीं थे। अतएव अंग्रेज काधिकारियों के वहां रहते पर भी वे उपद्रव करने लगे। उनके नेता, दोस्तमहम्मद के पुत्र, ने वहां रक्खे हुए अंग्रेज़ अधिकारी मैकनॉटन को मार डाला। ऐसी अवस्था में अंग्रेज़ सेना श्रफ़ग़ानों से सन्धि कर जब घापस लौटने लगी तो अफ़ग़ानों ने उनपर अचानक हमला कर दिया, जिससे एक को छोड़कर शेप सब सैनिक मारे गये। इस प्रकार लॉर्ड ऑकलेंड की हानिकारक नीति का परिणाम बुरा ही हुआ। वि० सं० १८६८ (ई० स० (८४१) में लार्ड पिलनवरा गर्यनर जेनरल होकर भारत में आया। उसने सबसे पहले श्रफ्तवानिस्तान के बखेड़े की तरफ ध्यान दिया। उसकी आबानसार जेनरल पोलक की अध्यक्तता में अंग्रेज सेना ने चढाई कर अफ़गानों को परास्त किया। शाहशुजा को अफ़ग़ानों ने मार डाला था, अतरव दोस्तमुहम्मद को अफ़णानिस्तान लौटने की इजाज़त दे ही गई, जिसने वहां पहुंचकर काबुल की गद्दी पर पुनः अधिकार कर लिया। कावल की इस चढ़ाई में श्रंश्रेज़ सरकार द्वारा मंगवाये जाने पर महाराजा रतिसिंह ने २०० ऊंट लड़ाई में भाग लेने के लिए भेजे।

वि० सं० १८६६ श्राश्चिम सुदि १०(ई० स० १८४२ ता० १४ श्रक्टोवर) को महाराजा ने गवर्नर जेनरल से भेंट करने के लिए दिह्नी की श्रोर प्रस्थान किया। वाय, सांख्य, इंडलोद श्रादि में पहुंचने पर वहां के टाकुर उसकी सेवा में नज़र श्रादि लेकर उपस्थित हुए। दिह्नी पहुंचकर महाराजा ने गवर्नर जेनरल से मुलाक़ात की, जिसने उसका बड़ा सम्मान किया तथा काबुल की चढ़ाई में ऊंटों की सहायता देने के लिए उसे धन्यवाद दिया। वहां से फाल्गुन सुदि १३ (ई० स० १८४३ ता० १४ मार्च) को महाराजा बीकानेर लीटा ।

<sup>(</sup>१) दयाखदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न १४२-४। पाउछेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ८३।

रावजी के श्यामिंसह का भाई बक्रतावरसिंह अब तक धीकानेर के इलाके में लूट-मार किया करता था। उसे गिरफ्रतार करने के विषय का

बारियों की गिरफ्तारी के लिए शंग्रेज सरकार के पास से खरीता आना एक खरीता ता० ४ मार्च ई० सन् १८४३ (फाल्गुन सुदि ४ वि० सं० १८६६) का लेक्टिनेंट कर्नल सदरलैंड के पास से धीकानेर आया। महाराजा ने शाह लद्मीचंद को उस लुटेरे का प्रयन्थ करने के

लिए भेजा, जिसने जोधपुर जाकर कुछ लुटेरों को गिरफ्तार किया। थोड़े दिन बाद ही दूसरा खरीता सदरलैंड के पास से इस आशय का आया कि बीदावत हरिसिंह (ठड़ावता) बहुत से साथी एक प्र करके अलवर के इलाके में उपद्रव कर रहा है, उसको शीच गिरफ्तार कियाजाय। इस कार्य के लिए भी महाराजा की ओर से शाह लहमीचंद ही नियुक्त किया गया, परन्तु जब कई मास बीत जाने पर भी वह उसको एक इने में समर्थ न हुआ तब अंग्रेज़ सरकार के ताकीद करने पर महाराजा ने बीदावत हरिसिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में इनाम की मुचना निकाली।

वि०सं०१६००(ई०स०१८४४)में श्रंश्रेज़ सरकार तथा बीकानेर राज्य के बीच भावलपुर तथा सिरसा के मार्ग में सरायें, कुएं तथा भीनारें बनवाने

भावलपुर तथा सिरसा के मार्ग में कुएं ऋदि वन-बाना तथा कर में कमी करना श्रीर राहदारी घटाने के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी हुई। महाराजा ने श्रंत्रेज़ सरकार की इच्छानुसार कर में कमी की एवं मार्ग का समुचित प्रबन्ध कर इसकी सूचना गवर्नर जैनरल के पास भेज दी। पहले प्रति

ऊंट ब्राठ रुपया कर लगता था, वह घटाकर श्राठ श्रामा कर दिया गया तथा सामान की प्रति वैलगाड़ी पर एक रुपया कर नियत हुआ। अन्य टट्टू, खच्चर, भेंसा, बेल श्रादि जानवरों पर लदकर जानेवाले सामान पर चार श्रामा प्रति जानवर स्थिर हुआ। कर में कमी करने से राज्य को हानि तो बड़ी हुई, पर व्यापारियों को बहुत लाभ हुआ तथा श्रंग्रेज़ सरकार

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १४४-६ । पाडलेट; गैज़ेटियर झॉब् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ८३-४।

# भी उसके इस कार्य से बहुत ख़ुश हुई।

राजपूत सरदारों को ऋपनी लड़कियों के विवाह के समय दहेज आदि में षड़ा खर्च उठाना पड़ता था, जिससे वे कर्ज़ के बोभ से दब जाया

राजपूत कन्याओं को न मारने की पुनः साकीद करना करते थे । इससे तंग आकर राजपूत बहुधा अपनी लड़िकयों को मार डालते थे। इसकी रोक करने के लिए महाराजा ने बि० सं० १८६३ (ई० स० १८३७) में गया में ही अपने सरदारों

से प्रतिश्वा करा ली थी कि वे भविष्य में अपनी लड़कियों को न मारेंगे। वि० सं० १६०१ (ई० स० १८४४) में अंग्रेज़ सरकार की श्रोर से इस कुप्रथा को मिटाने के सम्बन्ध में खरीता पहुंचा। महाराजा ने उसके श्रानु सार इस विषय में ये नियम बनाकर राज्य में प्रचलित कराये कि सब सरदार अपनी-अपनी हैसियत के श्रानुसार विघाह में खर्चा करेंगे; जिस सरदार के पास भूमि न होगी यह विघाह में केवल सी रुपये खर्च करेगा, जिसमें से त्याग के दस रुपये होंगे तथा चारण लोग न तो किसी के साथ त्याग के सम्बन्ध में क्रगड़ा करेंगे श्रीर न दूसरे इलाके में त्याग मांगने जायेंगे ।

वि० सं० १६०२ चैत्र सुदि १३ (ई० स० १८४४ ता० २० स्रप्रेल ) को बीकानेर में हुकुमचन्द की कोटड़ी में वीदावत हरिसिंह पकड़ा गया।

र्वादावत इरिसिंह भीर भन्नजी का पकड़ा जाना उन्हीं दिनों भोजोलाई का श्रष्ठजी भी सुजानगढ़ में पकड़ लिया गया तथा दोनों हनुमानगढ़ (भटनेर) के किले में कैंद्र किये गये<sup>3</sup>।

बहुत दिनों पहले से ही भावलपुर के लोग बीकानेर की सीमा में

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न १४७-८। पाउलेट, गैज़ेटियर कॉब् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ८४।

<sup>(</sup>२) दयाब्रदास की क्यात; जि॰ २, पन्न १४० । पाउलेट; गैज़ेटियर कॉब् दि बीकानेर स्टेट; ए॰ ८४।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न १४०।

लुट-मार करते थे। श्रनूपगढ़ के द्दाकिम ने महाराजा से इसकी शिका-

भावलपुर के वागियों का बीकानेर में उपद्रव यत भी की थी, परन्तु मेल होने के कारण उस समय उसने उनके विरुद्ध कुछ किया नहीं गया। वि० सं० १६०२ आश्विन विद १३ (ई० स० १८४४

ता० २६ सितम्बर) को फिर भावलपुर के लोगों ने गांव लालगढ़ के कई मनुष्यों को मारकर वहां का माल-श्रसवाव लूट लिया। महाराजा से इसकी श्रिकायत होने पर उसने श्रंग्रेज़ सरकार को इसकी सूचना दी। कार्तिक मास में ४०० भावलपुरियों ने गांव ततारसर में श्राकर वहां श्रपना धूलकोठ निर्माण किया। तब दीपसिंह पंचार की श्रध्यक्तता में दीकानेर की फ़्रीज ने जाकर उन्हें घेर लिया। फलस्वरूप भावलपुरियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, परन्तु इतने से ही उनका उत्पात बन्द न हुआ और वे उपद्रव करते ही रहें।

वि० सं० १६०२ मार्गशीर्ष विद १२ (ई० स० १८४४ ता० २६ मयम्बर) को कप्तान जैक्सन भावलपुर एवं धीकानेर के बीच का सीमा-

सिक्खों के साथ की लड़ाई में अंग्रेज सरकार की सहायता करना सम्बन्धी भगड़ा तय करने के लिए बीकानेर गया। घहां कुछ दिन उहरकर वह स्रतगढ़ गया, जहां मि॰ कर्निगहाम भी उससे मिल गया। सीमा-सम्बन्धी निर्णय के समय बीकानेरवालों ने कहा

कि हमारी सरहद दंदा तक हैं, लेकिन भावलपुरवाले कहते थे कि सोतर तक हमारी सरहद है। इस विषय का अनुसन्धान हो ही रहा था कि इतने में लाहौर की तरफ़ लड़ाई छिड़ जान की सूचना मिली, जिसपर कर्निगहाम उसी समय लौट गया। अंग्रेज़ सरकार ने बीकानेर से सेना तथा तोपें आदि युद्ध-सामग्री मंगवाई थी, अतएव पौष विदे १० (ता० २४ दिसम्बर) को कतान जैक्सन हनुमानगढ़ (भटनेर) पहुंचा और वहां से बीकानेगी तोपें, ऊंट तथा सेना आदि साथ ले उसने मलोट की ओर प्रस्थान किया। फिर मुक्तसर पर अधिकार करने के पश्चात् यह सेना

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११०-१।

सथा बाद में बीकानेर से आई हुई दो तोणें, एक गुब्बारा तथा सवार-सेना आसबवाला में ठहरी। इस सेना को सतलज पार करने का तो अवसर न आया, क्योंकि वि० सं० १६०३ चैत्र सुदि ३ (ई० स० १८४६ ता० ३० मार्च) को लाहौर के महाराजा एवं अंग्रेज़ सरकार के बीच सुलह हो गई; पर उधर के युद्ध में बीकानेर की सेना ने यड़ी बीरता बतलाई। अंत में लड़ाई में बड़ी तत्परता से कार्य करने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने बीकानेर के सैनिक-सरदारों की बड़ी प्रशंसा की और उनके लिए खिलअतें भेजों, जिसपर महाराजा ने सीधमुख के ठाऊर हठीसिंह, चाहड़वास के बीदावत बक़्तावरसिंह, खारवारा के भाटी भूपालसिंह, दीपसिंह पंचार (जैतसीसर), केलां के भाटी मूलसिंह, जसाणे के श्रंगोत बीका भोगसिंह, श्रंगोत बीका लड़मनसिंह (श्रंगसर) तथा महाजन, रावतसर, बीदासर, वाय, सांस्तू, नीमा, राजपुरा, अजीतपुरा, भाद्रा, सारूंडा, हरासर, सांड्या, वीठणोक और कुंभाणा के प्रधानों तथा अन्य सैनिक अफ़सरों को, जो सेना में थे, आभूपण तथा सिरोपाव दिये। इस अवसर पर अंग्रेज़ सरकार की ओर से दो तोप पूरे सरंजाम के साथ महाराजा को उसकी अमूल्य सेवाओं के बदले में भेंट की गईं।

भावलपुर का सीमासम्बन्धी भगड़ा तय न होने के कारण श्रव भी उधर के लोगों का उपद्रय वीकानेर की सीमा में जारी था। बीकानेर

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १४१-४। पाउत्तेट; गैज़ेटियर स्रॉब् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ = ४-४।

सिक्खों के साथ की इस जदाई में सहायता पहुंचाने के लिए अंग्रेज सरकार मे महाराजा, उसके सरदारों और सैनिकों की बहुत प्रशंसा की। इस सम्बन्ध में कई खरीते और पत्र राज्य में आये, जिनमें से फ़ॉरेन डिपार्टमेंट के मंत्री-द्वारा राजप्ताने के एजेंट टू दि गवर्नर जेनरल के नाम लिखे हुए ता० २० घगस्त १८४७ ई० (श्राव्या सुदि 4 वि० सं० १६०४) के एक पत्र ( Despatch ) में लिखा है—

<sup>&#</sup>x27;श्रीमान् गवर्नर जेनरत को यह जानकर श्रतीव सन्तोष हुआ कि बीकानेर के महाराजा ने अपने राज्य के समस्त साधन श्रापकी अधीनता में रखकर हााईक सहायता प्रदान की है। आपकी अधीनता में महाराजा की सेना-द्वारा प्रदर्शित बहादुरी और स्वामिभक्ति के कार्यों को श्रीमान् बढ़ी प्रंशसा के योग्य समभते हैं।'

भावलपुर के बागियों का पुनः उपद्रव से उनका नियन्त्रण करने के लिए कुछ और सरदार लालगढ़ के थाने में नियुक्त किये गये, परन्तु भावलपुरियों ने १४०० पैदल सेना तथा

कई तो में के साथ ततारसर में आकर धूलको ड निर्माण करने का प्रयत्न जारी रक्खा ।

रावजी के इंगर्ससह चादि बागी कैदकर श्रंग्रेज़ सरकार-द्वारा श्रागरे के जेलखाने में रक्खे गये थे। वि० सं० १६०४ (ई० स० १८४७)

हूं नरादिह की विरक्तारी करने का प्रवस्थ में मानसिंह श्रादिं उक्त जेलखाने पर हमलाकर उन्हें निकाल ले गये। इस सम्बन्ध में स्वना श्राने पर महाराजा ने श्रापने सब जागीरदारों एवं विभिन्न

परगनों के द्दािक मों को आज्ञा दी कि डूंगर सिंद आदि तथा उनके भगाने-वाले मान सिंद और उसके साथियों में से यदि कोई व्यक्ति बीकानेर इलाक़े में प्रवेश करे तो वह अधिलम्ब गिरफ्तार कर लिया जाय। पेसा करनेवाले को राज्य की श्रोर से पुरस्कार दिये जाने तथा इसके विरुद्ध उनमें से किसी को भी आश्रय देनेवाले का पट्टा आदि ज़ब्त कर लिये जाने की सूचना भी दरवार की श्रोर से प्रकाशित हुई। उन्हीं दिनों लुटेरों की सहायता करने का भूठा दोपारोग्ण मेहता हिन्दुमल पर अखबारों-द्वारा किया गया, जिसपर वह अपनी सफ़ाई देने के लिए शिमला में गवर्नर जनरल की सेवा में उपस्थित हुआ।

जब श्रंत्रेज़ सरकार की तरफ़ से मि० फ़ास्टेर डूंगरसिंह श्रादि को पकड़ने के लिए श्राया तो महाराजा ने उसकी सहायतार्थ शाह केसरी-

जुहारसिंह श्रादि का पकड़ा जाना चन्द को उसके पास भेज दिया। डूंगरासिंह तथा जुहारसिंह आदि जेल से भागकर रामगढ़ गये, जहां के अप्रवालों से १४००० रुपये ठहराकर

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १४३।

<sup>(</sup>२) दयालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र १४४ । पाउकेट; गैज़ेटियर ऑब् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ८४।

शुहारसिंह अपने साथियों सिहत बीकानेर गया। इसकी सूचना मिलते ही शाह केसरीचन्द ने उसका पीछा किया और पूगल तथा बरसलपुर की तरफ़ लुटेरों से भगदाकर उनमें से नौ को गिरमतार कर लिया। रामगढ़ के अप्रवालों ने बीकानेर इलाक़े के अप्रवालों के नाम रुपयों की ष्टंडियां लिखकर लुटेरों को दी थीं। जब वे रुपये वस्लकर लौटने लगे तो बीकानेर के सैनिकों ने उन्हें पकड़कर रुपये छीन लिये। लुटेरों के मुखिये अब भी निर्भय विचरण करते थे। श्रवसर पाकर उन्होंने नसीराबाद की अंग्रेज़ों की छायनी के खज़ाने पर छापा मारा। तब अंग्रेज़ सरकार ने उनकी गिरमतारी के लिए कप्तान शॉ को भेजा, जो बीकानेर जाकर महाराजा से मिला । महाराजा ने ठाक़र हरनाथसिंह ( मंघरासर ) पवं मेहता हिर्सिस्ह को सेना सहित उसके साथ कर दिया। गांव विगा में पहुंचने पर जब जुढारासिंह आदि के निकट होने की खबर मिली तो कप्तान शॉ ने वीकानेरी सेना के साथ उनपर आक्रमण किया। गांव घड़सीसर में लुटेरे ठहरे हुए थे उन्हें चारों तरफ़ से घेरकर उनपर गोलियां चलाई गई। श्रंत में टाकुर हरनाथसिंह के समभाने से जहारसिंह श्रादि ने आतंमसमर्पण कर दिया श्रीर वे सब गिरक्तार कर लिये गये ।

सीकर का प्रधान मुकुन्वसिंह भी उन दिनों लुट-मार किया करता था, जिससे प्रजा को बड़ा कष्ट था। श्रखबारों में इस सम्यन्ध में फिर

सिरसा में सुषुन्दासिंह

प्रकाशित हुआ कि महाराजकुमार तथा वीकानेर दरवार उससे मिले हुए हैं। मेहता हिन्दूमल ने अधिकारियों के पास पत्र लिखकर इस मूठे

दोषारोपण की शिकायत की झौर उनकी निर्देशिता प्रमाणित की। पीछे से अंग्रेज़ सरकार-द्वारा अन्य लुटेरों को पकड़ने के सन्वन्ध में ताकीद के रुके और परवाने आने पर बीकानेर के सरदारों ने सीकर तथा जोधपुर के लुटेरों से लूटी हुई सम्पत्ति छीनने और उन्हें बहुत हानि

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १४७-१। पाउलेट; गैज़ेटियर धाँच् दि बीकानेर स्टेड; प्र॰ ८४।

## पहुंचाने में सहायता दी'।

उसी वर्ष (वि० सं० १६०४) में कर्नल सदरलैंड के आगमन के समय महाराजा के मना करने पर भी मेहता हिन्दुमल रुग्णावस्था में हाथी पर

महाराव हिन्दूमल महता की मृत्यु सवार होकर महाराजा के साथ उसकी पेशवाई को गया। लौटते समय महत्त के फाटक के पास पहुंचते पहुंचते उसकी हालत अधिक खराव हो गई और

षह षेहोश हो गया। फिर वह बड़ी सावधानी के साथ भीतर पहुंचाया गया, पर कुछ ही दिनों बाद उसका देहांत हो गया। अपने विनम्न स्वभाव पवं कार्यतरपरता के कारण वह महाराजा और अपने देशवासियों के साथ-साथ अंग्रेज़ अधिकारियों का भी बड़ा त्रिय बन गया था। कतान जैक्सन ने अपने वि० सं० १६०४ माघ सुदि ७ (ई० स० १८४८ ता० ११ फ़रवरी) के खरीते में उसकी असामायिक तथा दु:खद मृत्यु पर शोक प्रकट किया।

वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४) में जब सिक्खों से पहली बार श्रेंग्रेज़ सरकार को लोहा लेना पड़ा था, उस समय भी बीकानेर के महाराजा

दीवान सूलराज के बागी होने पर श्रेयेज सरकार की सहायता करना ने उसे यथोचित सहायता पहुंचाई थी। लगभग दो वर्ष पश्चात् जब मुलतान का गवर्नर दीवान मृलराज<sup>3</sup> विद्रोह करने पर उतारू हो गया तो स्रंग्रेज़ सरकार ने महाराजा को लिखा कि भावलपुर तथा

मुलतान के मार्ग में थाने स्थापित कर दो, जिससे उधर से कोई मुलतान में न जा सके श्रीर मूलराज की जो संपत्ति मुलतान में रहनेवाले व्यापारियों के पास जमा हो वह सब ज़ब्त कर लो। महाराजा ने तदनुसार सारा

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १४६-६२ । पाउलेट; गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; ए० ८४ ।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न १६२ धीर १६४। पाउलेट; गैज़ेटियर धाँव दि बीकानेर स्टेट; ए० क्ष्र ।

<sup>(</sup>३) यह अंध्रेज़ सरकार की तरफ़ से मुजतान का गवनैर नियुक्त था। बाइ में यह सरकार से विद्रोही हो गया और आख़िरकार मार डासा गया।

प्रबन्ध कर दिया, परन्तु तहक्रीकात करने पर मूलराज की कोई सम्पत्ति यहां के व्यापारियों के पास न पाई गई, जिसकी यथा-समय श्रंग्रेज़ सरकार को सूचना दे दी गई?।

मृ्लराज के विद्रोही होते ही सिक्खों ने दुबारा सिर उठाया, जिससे भंद्रेज़ सरकार को उनके विरुद्ध पुनः हथियार उठाना पड़ा। पूर्व की

दूसरे सिक्ख युद्ध में भंभेज सरकार की सदायता करना भांति इसवार भी श्रंप्रेज़ सरकार ने महाराजा को वि० सं० १६०४ श्राश्विन सुदि १४ (ई० स० १८४८ ता० १२ श्रक्टोबर) को बीकानेर से ऊंट फ़ीरोज़पुर भेजने के लिए लिखा। इसपर महाराजा ने उसी

समय १०० ऊंट भेज दिये। फिर खरीता आने पर उसने सेना के लिए आटे आदि का अच्छा प्रबन्ध कर दिया। इन कार्यों के अतिरिक्त महाराजा ने मंगवाये जाने पर बाघसिंह के साथ ४४ सवार भेजे। फिर सरकार को ज़रूरत होने पर मीर मुरादअली आदि ४० गोलंदाज़ और कई तोरें एवं सवार फ़ीरोज़पुर भेजे गये। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जिसकी प्रशंसा का खरीता सरकार की तरफ़ से दरवार में पहुंचा ।

वि० सं० १६०६ (ई० स० १८४६) में श्रंग्रेज़ श्रफ्तसरों ने जाकर बीकानेर, भावलपुर तथा जैसलमेर की सीमा निर्धारित कर दी, जिससे उपर्युक्त तीनों राज्यों का प्रितिदेत का सीमा सम्बन्धी भगड़ा समाप्त हो गया<sup>3</sup>।

वि० सं० १६०३ (ई० स० १८४६) में महाराजा ने ऋपने नाम से

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १६४। पाउलेट; गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट: पृ॰ ८६ ।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १६४-६। पाउछेट; गैज़ेटियर **चॉव्** हि बीकानेर स्टेट; प्र॰ मह।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १६६। पाउलेट; गैज़ेटियर सॉद् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ मर-६।

राजरतनिबहारी का मंदिर बनाना प्रारंभ किया था, जिसके पूर्ण होने पर वि० सं० १६०७ फाल्गुन सुदि १ (ई० स० १८४१ मंदिर की प्रतिष्ठा ता० ४ मार्च) को महाराजा ने अपने हाथ से उसकी प्रतिष्ठा की ।

महाराजा का एक विवाह उदयपुर में हुआ था, जिसका उल्लेख जगर आ गया है। इसके अतिरिक्त उसकी देरावरी आदि तीन राणियों के उल्लेख भी ख्यात में मिलते हैं। सरदारसिंह के अतिरिक्त उसके एक पुत्र शेरसिंह था, जो नि:सन्तान मर गया।

वि० सं० १६०८ श्रावण सुदि ११ (ई० स० १८४१ ता० ७ श्रागस्त) गुरुवार को महाराजा रत्नासिंह का धीकानेर में

महाराजा की मृत्यु देहांत हो गया ।

महाराजा रत्नसिंह के समय श्रंत्रेज़ सरकार के साथ का बीकानेर राज्य का सम्बन्ध और सुटढ़ हुआ। उसके समय में भी राज्य के कुछ

दयालदास की ख्यात ( जि॰ २, पत्र १६६ ) तथा पाउलेट के 'गैज़ोटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट' ( पृ॰ ६६ ) में भी यही तिथि दी है ।

<sup>(</sup>१) दयानदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १६८।

<sup>(</sup>२) वही; जि० २, ५० १२२, १२७ श्रीर १३४।

<sup>(</sup>३) यह नाम पाउलेट के 'गैज़िटियर श्रांव दि बीकानेर स्टेट' के शेप संग्रह संख्या ४ के श्रम्तर्गत दिये हुए बीकानेर के राजाश्रों के वंशवृत्त में मिलता है तथा महाराजा के एक श्रोर ख़वासवाल पुत्र का भी उसमें उज्लेख है।

<sup>(</sup>४) .....श्रीविक्रमादित्यराज्यात् सम्वत् १६०८ वर्षे शाके १७७३ प्रवर्तमाने महामंगलप्रदायके मासीत्तमेमासे श्रावणमासे शुमे शुक्कपचे श्रीपवित्राएकादश्यां (११) गुरुवासरे श्रीमद्राजराजेश्वर-नरेन्द्रशिरोमाण्श्रीमन्महाराजाधिराज श्री० १०८ श्रीरत्नसिंहवर्मा वैशुंठ-परमवामप्राप्तः ।

<sup>(</sup> महाराजा रत्नसिंह के बीकानेर के मृत्यु स्मारक से )।



रसिकधिरोमणिजी और राजरतनर्विहारीजी के मंदिर, वीकानेर

महाराजा रत्नसिंह का क्यक्रित्व सरदार उपद्रवी रहे, जिनका उसने समुचित प्रवन्ध किया। समय पड़ने पर वह स्वयं भी सेना का संचालन किया करता था। वह वीर, वीरां

का सम्मान करनेवाला, बुद्धिमान, श्रमणशील, विद्वानों का श्राश्रयदाता श्रीर बड़ा सुधारक था। उसकी प्रशंसा में लिखे हुए 'जसरानाकर'', 'रतनविलास'' श्रीर 'रतनक्षपक³' श्रथवा 'रतनजसप्रकास' नामक काव्य-प्रमथ मिलते हैं।

वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४४) की लाहीर के सिक्खों के साथ

(१) यह एक अज्ञातनामा लेखक का महाराजा रत्नसिंह की प्रशंसा में
१८८ पत्रीं का लिखा हुआ काव्य-प्रन्थ है, जिसमें कवित्त, दोहे आदि छन्दों में
कविता की गई है। इसमें बीकानेर के नरेशों की वंशावली के अतिरिक्त उनके समय
में होनंवाली घटनाओं का भी उल्लेख है। वि० सं० १८८५ में गद्दी बैठने, वि० सं०
१८८८ में मुगल शासक के पास से उपहार श्रादि आने और वि० सं० १८६३ में
उसकी गया-याश करने का उजेख इसमें मिलता है। इय प्रन्थ में स्थान-स्थान पर
हूमरे कवियों के गीत भी दिये हैं, जो मुल पुस्तक से अधिक प्राचीन हैं।

(टेसिटोरी; ए दिस्किप्टिव कैटेलॉग ऑव् वार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल मैन्युस्किप्ट्स; सेक्शन २, पार्ट १, ए० २४-८ बीकानेर )।

(२) बीठू भोमा-रचित इस काव्य-प्रन्थ में महाराजा रत्नसिंह की गया-यात्रा भौर कुंवर सरदारसिंह के विवाह का उक्षेख है। इस प्रन्थ का प्रारम्भिक भंश नीचे बिखे भनुसार है—

मिसलत परघे मुसदीयां, सच्चव मंत्र सिरदार ।

रामचन्द्र जिम रतनसा

साम्म सिरै दरबार ॥ १ ॥ .....

( टेसिटोरी; ए डिस्किप्टिन कैटेलॉग घॉन् वार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल मैन्युस्किप्ट्स; सेक्शन २, पार्ट १, ए० ४६-४० बीकानेर )। इस नाम का एक प्रन्थ घौर भी मिला है, पर उसके लेखक का नाम धज्ञात है। ( वही; सेक्शन २, पार्ट १, ए० ४१-२ बीकानेर )।

(३) कविया सागरदान करणीदानीत-रचित इस काव्य प्रन्थ में भी महाराजा रानसिंह का-प्रशंसारमक वर्णन है। इसमें गढ़ भीर नगर का विशेष रूप से वर्णन है। की श्रंग्रेज़ों की लढ़ाई में जिन बीकानेरी सरदारों एवं सैनिकों ने बहादुरी दिखलाई थी, उन्हें उसने सिरोगाव और आभूषण आदि देकर सम्मानित किया । उसने हरद्वार, गया श्रीर नाथद्वारा की यात्रा की थी। वह राजपुतों में प्रचलित लड़कियों को मारने की प्रधा का कहर विरोधी था। गया में रहते समय उसने अपने सरदारों से इस कुमधा को बन्द कर देने की प्रतिका करवाई श्रीर पीछे से उस प्रतिका का उम्रधन करनेवाले की जागीर जन्त करमाने की श्राज्ञा निकलवाई । उसके राज्य-समय में मुग्रल-साम्राज्य की दशा विगढ़ जाने के कारण देश में सर्वत्र श्रामित फैल गई। पिंडारियों और मरहटों के उपद्रवों के कारण आय के माधन नष्ट हो गये. जिससे कुछ सरदारों ने लट-खसोट का धन्धा अक़्तियार कर लिया। महाराजा ने ऐसे सरदारों का सदा युक्ति से दमन किया। राज्य की प्रजा को बढ़े हुए करों के कारण सदा कप्र रहता था. जिससे उसने उन करों में बहुत कमी की और यात्रियां की सुविधा के लिए श्रंग्रेज़ सरकार के श्रनुरोध करने पर भावलपुर और सिरसा के मार्ग में कुएं, मीनारें श्रीर सरायं चनवाईं। उसे इमारतें बनवाने का भी बहा शीक था। वह विष्णु का परमभक्त था। राजरतनविहारी के मन्दिर की प्रतिष्ठा उसी के समय में हुई थी। अपने स्वर्गीय पिता के प्रति उसकी श्रसीम श्रद्धा थी। उसकी स्मारक छत्री निर्माण करने के श्रातिरिक्त उसने श्रपने पूर्वजों की छत्रियों का भी, जो ट्रट-फ्रट गई थीं, जीगौंद्धार कराया।

मुगल-साम्राज्य की दशा उसके समय चहुत हीन हो गई थी और श्रंप्रेज़ों के बढ़ते हुए प्रभुत्व के आगे उनका प्रभाव चीण हो गया था। ऐसी श्रवस्था में भी तत्कालीन मुगल शासक श्रकवर (दूसरा) ने पुरानी परिपाटी के श्रनुसार महाराजा के पासमाही मरातिब का सम्मान और खिल-श्रत श्रादि भेजकर दोनों घरानों की पुरानी मित्रता का परिचय दिया था।

<sup>(</sup> टेसिटोरी; ए डिस्किप्टिन कैटेलॉग झॉव् वार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल मैन्युस्किप्ट्स; सेक्शन २, पार्ट १, ४० ४१ बीकानेर )।

# नवां अध्याय

# महाराजा सरदारसिंह श्रीर महाराजा डूंगरसिंह

### महाराजा सरदारसिंह

महाराजा सरदारसिंह का जन्म वि० सं० १८७४ भाद्रपद सुदि १४ (१० स० १८१८ ता० १३ सितम्बर) को हुआ था और पिता की मृत्यु के पश्चात् वि० सं० १६०८ भाद्रपद चिद ७ (१० स० १८४१ ता० १६ अगस्त) को तेतीस वर्ष की

महाराजा रत्नसिंह ने अपने जीवन काल में विवाह आदि कार्यों में होनेवाले विशेष खर्च को रोकने के लिए कुछ आहार्य जारी की थीं।

प्राणित के कानून वनाना होने पर प्रजाहित के लिए कई कानून बनाये।

महाराजा सरदारसिंह ने भी सिंहासनारूढ़ होने पर प्रजाहित के लिए कई कानून बनाये।

महाजन लोग प्रायः ग्ररीय प्रजा का रुपया लेकर खा जाते थे और पीछे से दिवाला निकाल देते थे। महाराजा ने इस सम्बन्ध में यह आनून बनाया कि दिवाला निकालने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बहियं दरबार में पेश करनी होंगी ताकि उसकी मिल्कियत एवं लेन देन की जांच की जांवे; उसका एक साल का खर्च निकालकर शेष रक्तम उसके कुर्ज़दारों को देती आवे और जब तक वह कर्ज़दारों को पूरा पूरा

<sup>(</sup>१) बीरविनोद; साग २, पु० ५१२।

<sup>(</sup>२) पाउछोट-झूत गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट ( ए० ८६ ) में गदी बैठने का समय इं॰ स॰ १८४२ (वि॰ सं॰ १६०६) दिया है जो ठीक नहीं है।

कपया न चुका दे, उसे 'मौसर' (मृत्यु भोज) करने, रंगा हुआ पारचा काम में लाने एवं अपना घर छोड़कर अन्यत्र जाने का अधिकार न रहेगा। इसके अतिरिक्त महाजनों से जो रक्षम 'बालु' (एक प्रकार का कर) माम से वस्त्ल की जाती थी, यह महाराजा ने माफ़ कर दी। राज्य के अहलकारों में सामर्थ्य व होने पर भी दूसरों की देखा देखी मृत्यु तथा विवाह आदि अवसरों पर फ़ज़्ल-खर्ची करने का रिवाज सा पड़ गया था। महाराजा ने यह फ़ानून बना दिया कि मृत्यु-भोज में सिवाय 'लापसी'' के अन्य प्रकार का खाना न होगा। व्याह-शादी अथवा नुकते (मृत्यु-भोज) के अवसर पर मीठा पक्वाझ आदि करने का लोगों को अधिकार रहेगा, पर उक्त अवसरों पर सिवाय बिरादरीवालों के और लोग समितित न होंगे और जो बाहरी मनुष्य इसके विपरीत शामिल होगा उसपर राज्य की ओर से जुर्माना होगा।

उन दिनों महाराजा की तरफ़ से महाराब हरिसिंह को प्रेज़ सरकार के पास रहता था। महाराजा ने अंग्रेज़ सरकार पर्व बीकानेर राज्य के सीमासम्बन्धी भगड़े को तय करने के लिए महता महता छोगमल को अंग्रेज़ सरकार के पास भेजना छोगमल को प्रिंग स्वाप्त को मि॰ एत्मूर के पास भेजा, जहां से सफल होकर लौटने पर उसे पुरस्कार दिया

गया ।

चूरू का इलाक़ा पहले ही खालसा कर लिया गया था । वि॰ सं॰ १६११ माघ सुदि १३ (ई॰ स॰ १८४४ ता॰ ३० जनवरी) को ठाकुर ईखरीसिंह आदि चूक्वालों ने आक्रमण कर अपनी चूरू पर अभिकार करनेवालों जागीर (चूरू) पर पुनः अधिकार कर लिया । पर सेना भेजना मोतीसिंह, सालमसिंह, जवाहरसिंह आदि वणीरोठ तथा गोपालसर, घन्टियालका, दलपतसर आदि के अन्य बहुत से सरदारों

<sup>(</sup>१) गेहूं के दलिये और गुड़ से बना हुआ राजपूताने का एक प्रकार का मीठा खाद्य पदार्थ !

<sup>(</sup>२) मेहता महाराव हिन्दूमक का पुत्र।

ने १७०० फ्रीज के साथ पहुंचकर यह प्रकट किया कि हमारी एक कृतार लुटेरों ने नए कर डाली है। उनका विसाजवन्द में होना जानकर हम आये हैं, परन्तु वास्तव में यह उनका यहाना था, जिसमें चूकवाले फंस गयें और इस प्रकार बड़ी सरलता से किले में प्रवेश कर उन्होंने वहां के मनुष्यों पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त कर किले पर अपना श्रधिकार कर लिया। जब इसकी स्चना सुजानगढ़ में राज्य के कर्मचारियों के पास पहुंची तों वहां से फ्रीजदार हुकमिंह, पुरोहित प्रेमजी तथा ठाकुर हरनाथिंह (मंघरासर) आदि ने सेना सिहत चूक जाकर विद्रोहियों को घेर लिया। विद्रोहियों ने उनका सामना किया, पर उनकी पराजय हुई और ईश्वरी- सिंह मारा गया।

उन दिनों भारत में सतीप्रधा तथा जीवित समाधि लेने का बहुत प्रचार था। लाई विलियम बंटिक के समय अंग्रेज़ सरकार का इस और ध्यान आकर्षित हुआ और उक्त गवर्नर जैनरल ने

मद्भाराजा का सती प्रथा श्रीर जीवित समाधि की रोकना

सती-प्रथा को यंद करने का कानून जारी किया, परन्तु राजपूताने में यह प्रथा बद्दत समय तक जारी

रही और वहां के राजा लोग सती-प्रथा को बन्द करने में अपने धर्म की हानि होना समक्त उसको मिटाने की चोर प्रवृत्त न हुए। बीकानेर राज्य भी उस समय सती-प्रधा को धर्म का श्रङ्ग मानता था, इसलिए उस प्रधा को मिटाने में तत्पर न हुआ। तब अंग्रेज़ सरकार के राजपूताने के पोलि-टिकल अफ़सरों ने उसका खास तौर पर इस और ध्यान आकर्पित किया। इसपर महाराजा सरवारसिंह ने थि० सं० १६११ (ई० स० १८४४) में अपने राज्य में नीचे लिखा इश्तिहार जारी कर सती प्रधा और जीवित समाधि प्रधा बन्द करवा दी—

'सती होने को अंग्रेज़ सरकार आत्मघात और हत्या का अपराध समभती है, अतपन इस प्रया को बन्द करने के लिए अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से बड़ी ताक़ीद है, अतपस इसकी रोक के लिए इश्तिहार जारी हुआ है, और कर्नल सर हेनरी लारेंस (ए० जी० जी०) ने सती होने पर उसको म रोकनेवाले व सहायता देनेवाले को कठोर दग्छ (सज़ा) देने के लिए खरीता भेजा है। अतः सब उमरावों, सरदारों, जागीरदारों, अहलकारों, तहसीलदारों, ज़िलेदारों, थानेदारों, कोतवालों, भोमियों, साहकारों, खीधिरियों और प्रजा को श्री जी हजूर आहा देते हैं कि सती होनेवाली स्त्री को इस तरह समकायें कि वह सती न हो सके और उसके घरवालों व संबंधियों आदि को कहा जावे कि वे इस कार्य में उसके सहायक म हों। खामी, साधु आदि जो जीवित समाधि लेते हैं, वह रसम भी वन्द की जाती है। अब कदाचित् सती होने व समाधि लेनेवालों को सरदार, जागीरदार, अहलकार, तहसीलदार, थानेदार, कोतवाल आदि राज्य के नौकर मना म करेंगे तो उनको नौकरी से पृथक् कर उनपर जुर्माना किया जावेगा पर्व सहायता देनेवालों को अपराध के अनुसार क्रैद का कठोर दंड दिया जावेगा।'

उसी वर्ष चैत्र विद ७ (ई० स० १८४४ ता० १० मार्च) को महाराजा के हरद्वार की ओर प्रस्थान किया । मार्ग में जीन्द में ठहरकर वह वि० सं० १६१२ वैशाख सुदि ११ (ता० २८ अप्रेस) महाराजा की हरदार पात्रा को हरदार पहुंचा। वहां से लौटते समय जब वह रुड़की में ठहरा हुआ था तब असवर से कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति विवाह का सन्देशा लेकर आये । इसपर असवर जाकर वि० सं० १६१२ (प्रथम) आपाढ़ विद १४ (ई० स० १८४४ ता० १३ जून) को महाराजा ने वहां के स्वामी विनयसिंह की पुत्री से विवाह किया।।

हिन्दुस्तान के गवर्नर जेनरल लॉर्ड डलहीज़ी के समय यह क्रानून अमल में लाया गया कि पुत्र के न होने पर कोई देशी राजा किसी को गोद नहीं ले सकता। इसी क्रानून के अनुसार उसने भांसी, सतारा, नागपुर, तंजोर आदि देशी राज्यों

<sup>(</sup> १ ) वीरविनोदः जि॰ २, प्रकरण भठारहवां ।

<sup>(</sup>२) ई॰ स॰ १८१२ में इसका जन्म हुआ था। ई॰ स॰ १८४८ में भारत का गवर्नर जेनरज हुआ और ई॰ स॰ १८६० में इसका देहावसाम हुआ।

को अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार बरार और अवध भी अंग्रेज़ी राज्य में मिलाये गये। उसकी इस नीति का यह फल हुआ कि सारे मारत में असन्तोष फैल गया। असन्तोष फैल रहा था पेसे में बंगाल में एक नई बन्दूक का, जिसके कारतूस के सिरे को दांत से काटना पड़ता था, प्रचार किया गया। इस बन्दूक के सम्बन्ध में ई० स० १८४७ के जनवरी (वि० सं० १६१३ माध) में यह किंवदन्ती फैली कि इस कारतूस पर गाय और स्म्रार की चरबी लगी है। धीरे-धीरे भारत के प्रत्येक स्थान में फैलती हुई यह बात जब धर्म-भीर भारतीय सैनिकों के कानों तक पहुंची, तब वे धर्मनाश की आशंका से विचलित हो कर अंग्रेज़ सरकार के विकल को गये। सबसे पहले कलकत्ते के पास दमदम की छावनी में विद्रोह के लक्षण प्रकट हुए। फिर शनै: शनै: बारकपुर, मेरठ, विल्ली, लखनऊ, कानपुर, बरेली, भांसी आदि के सैनिक भी बिगड़ उठें।

विक्षी के क्रत्लं भाम का समाचार ता० १२ मई (वि० सं० १६१४ ज्येष्ठ धित दे) को लाहौर पहुंचा। वहां भी सिपाहियों के विद्रोही होने की संभावना विद्यमान थी। फीरोज़पुर, मरदान, भेलम, स्थालकोट भावि स्थानों की पलटनों ने विद्रोह किया, परन्तु अंग्रेज़ों ने उनको दमन करने का तत्काल समुचित प्रवन्ध कर दिया । उधर धीकानेर की सरहद के लिकट हांसी में रहनेशली हो पलटनों में से एक ना० १४ मई को जाकर

निकट हांसी में रहनेवाली दो पलटनों में से एक ता० १४ मई को जाकर विद्रोहियों से मिल गई। ता० २६ मई को हरियाना की पलटन भी विद्रोही हो गई, जिसने नगर में खूब लूट-मार करने के साथ ही वहां के तमाम ईसाइयों को मार डाला और फिर दिल्ली का मार्ग पकड़ा। दिल्ली के बादशाही घराने का मुहम्मद अज़ीमबेग नामक एक व्यक्ति हिसार में अंग्रेज़ों की सेवा में नियुक्त था। विद्रोह-जनित अव्यवस्था से लाभ उठा बादशाही अमलदारी की घोषणा कर वह वहां राज्य करने लगा और

<sup>(</sup>१) मेरा राजपूताने का इतिहास; जि॰ २, प्र॰ १०७७।

<sup>(</sup> १ ) इम्पीरियक्ष गैज़ेटियर ऑव् इंडिया; त्रि॰ २॰, ए॰ २०४-१।

अपने नीचे काम करनेवाले सिपाहियों तथा चपरासियों की सहायता से उसने क्राफ़ी उत्पात मचाया। अज्भर और दादरी के नवाबों ने भी यही मार्ग ग्रहण किया तथा हांसी और सिरसा में रक्की हुई सेनाएं भी विद्रोह पर उतास हो गई। ऐसी परिस्थित में बीकानेर के महाराजा सरदारसिंह ने अपनी सेना सहित विद्रोह के स्थानों में पहुंचकर विद्रोहियों का दमन करने में अंग्रेज़ों को सहायता पहुंचाने एवं पीड़ित क्षंग्रेज़ कुद्धस्यों का समुचित प्रयन्ध करने का निश्चय किया। उसका एक साथ सब स्थानों में स्वयं उपस्थित रहना ऋसंभव था. ऋतएव वह स्वयं तो भादा में रहा और अपनी तरफ़ से उसने डाक्टर कोलरिज को राजगढ में भेज दिया । इस प्रकार महाराजा ने एक बड़ी सेना के साथ विद्रोहियों का दमन करने में अपनी सीमा के पास के इलाक़ों में बड़ा काम किया। राजपुताने के राजाओं में से केवल यही एक राजा स्वयं सिपाही विद्रोह में अंग्रेजों के लिए लड़ने को गया था। शतुर-सवारों के अतिरिक्त महाराजा की तीनों प्रकार की सेनाएं उसके साथ थीं, जिनमें कई तोरें, चार रिसाले, छः पैदल सेना की पलटनें तथा अन्य प्रतस्त्र सरदारों की सेनाएं भी सिमलित थीं। केवल हांसी, हिसार और सिरसा में ही बीकानेर के १००० सवार, ४२६ शुतुरसवार और २३११ पैदल विद्रोह के दमन में श्रंप्रेजों को सहायता पहुंचा रहे थे। अन्य छोटे मोटे स्थानों में विद्रोहियों से लड्नेवाली सेनाएं इससे भिन्न थीं। अतपस यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि सब मिलाकर उसकी कम से कम पांच हजार सेना ने सिपाइी विद्रोह के दमन में कार्यारमक भाग लिया था, जिसमें कम से कम ४७ प्रमुख ठिकानों के बीका, बीदावत.

<sup>(</sup>१) मुंशी ज्वालासहायः, लॉयल राजपूनानाः, ए० २६०-१।

<sup>(</sup>२)(१) भूकरका (२) सांख् (३) सीधमुख (४) जसाया (४) वाय (६) नीमा (७) राजपुरा (८) कुंभाया। (१) वृद्रेवा (१०) हरदेसर (११) विरकाजी (१२) ब्राजीतपुरा (१३) मेघाया। (१४) कान्हसर (१४) तेहायादेसर (१६) कतार (१७) मेनसर (१८) बीदासर (१६) गोपाजपुरा

कांश्वलोत, करमसोत, भाटी, पंवार आदि सरदार या उनके कुंबर अथवा प्रधान अपनी-अपनी सेना सद्दित शामिल थे। प्रधान अफ़सरों में नीचे लिखे व्यक्तियों के नाम उद्सेखनीय हैं—

- (१) महाराब हरिसिंह मोहता
- (२) फ़्रीजदार ठाकुर हुकुमसिंह भाटी
- (३) राव गुमानसिंह वैद
- ( ४ ) कमांडेंट गुरुसहाय
- (४) साह लदमीचन्द सुराणा
- (६) साह लालचन्द सुराणा
- (७) साह फ़तहचन्द सुराणा और
- ( = ) पुरोहित चिमनराम

महाराजा के स्थयं उपस्थित रहने से उसके सैनिकों में अनवरत उत्साह का स्रोत बहता रहता था और उन्होंने वड़ी तत्परतापूर्वक विद्रोह के स्थानों में संकट के समय अंग्रेज़ों को सहायता पहुंचाई। हिसार में उपद्रव खड़ा होने पर जेनरल बान ( Van ) कोर्टलेंड के पहुंचने तक, तीन सप्ताह तक धीकानेर के १७०० सैनिकों ने उस नगर की रक्षा की। फिर ता० २१ जुलाई को हांसी में बिद्रोहियों का उपद्रव बढ़ने पर महाराजा के एक हज़ार सैनिक मय दो तोयों के उस नगर की अंग्रेज़ी सेना की सहायतार्थ गये और उनमें से आधे सैनिकों ने तीन सप्ताह तक उस नगर की रक्षा की। हरियाना में छः बार बीकानेरी सेना को विद्रोहियों का सामना करना पड़ा और प्रत्येक बार उसे उनको भगाने में सफलता प्राप्त सामना करना पड़ा और प्रत्येक बार उसे उनको भगाने में सफलता प्राप्त

<sup>(</sup>२०) सांडवा (२१) चाहद्वास (२२) हरासर (२३) लोहा (२४) खुदी (२४) कनवारी (२६) सोमासर (२७) पृष्ट्विश (२८) कागुला (२६) सारो- ठिया (३०) कक्छू (३१) जोगलिया (३२) रावतसर (३३) मानकरासर (३४) जैतपुर (३४) जारिया (३६) सातृन (३७) वहोसया (३८) कछासर (३६) भांजूसर (४०) रायसर (४१) चिद्याला (४२) खारवारा (४३) जांगलू (४४) हाडलां (४४) जैतसीसर (४६) रायासर तथा (४७) नाहरसरा ।

हुई।ता० १६ अगस्त को बीकानेरी सेना ने हुज़ारीपुर के पास ३००० बिद्रो-हियों को मार भगाया । हुज़ीमपुर को जलाने एवं जमालपुर को अधीन करने में बीकानेर का सारा रिसाला लेफिटनेन्ट माइल्डमे (Mildmay) के साथ था। इसके अतिरिक्त फाजिलका के पास भी महाराजा ने सैनिक सहायता भेजी थी तथा बाद्ल, मंगली आदि में भी उसकी सेनाएं और तोपें गई थीं'।

सिपादी-विद्रोह में अंग्रेज़ों की सहायतार्थ सेमा भेजने आदि में महा-राजा को बहुत धन व्यय करना पड़ा। इसके साध ही उसे कितने ही प्रमुख

महाराजा के सैनिकों के बीरतापूर्य कार्म सरदारों एवं साइसी सैनिकों से भी इाय धोना पड़ा। शामपुरे के स्रेतिसिंह का अभूतपूर्व साइसिक कार्य देखकर तो अंग्रेज अधिकारियों को भी चिकत

रह जाना पड़ा था। लेफिटनेन्ट पियसे की अध्यक्ता में जो थोड़े से बीकानेरी सैनिक बादल लेने में लगे थे, उनमें वह भी मौजूद था और श्रमुओं की आर से निरन्तर होनेवाली अग्निवर्ण की किंचित् परवाह न कर वह अकेला ही शहरपनाह पर चढ़ गया था। उपद्रव बढ़ने पर कुछ समय तक तोशाम की तहसील की बीकानेरी सेना की एक दुकड़ी ने रक्ता की। यद्यपि बाद में वहां के मुसलमान निवासियों के धोखे में फंस जाने के कारण फाटक पर नियुक्त बीकानेरी सैनिकों पर विद्रोही हावी हो गये तथापि तहसील के बीकानेरी सैनिकों ने तहसीलदार तथा थानेदार की रक्ता के निमित्त वड़ी बहादुरी के साथ उनका सामना किया, परन्तु अन्त में बहुसंख्यक विद्रोही सेना की ही बिजय हुई। इस लड़ाई में बीकानेर के नीमा का टाकुर मोहकमासिंह, कूंजळा का मिट्यूसिंह और विरकाली का खुमानसिंह मारे गये।

हांसी में अचानक ज्वर फैल जाने से बहुत से बीकानेरी सैनिक अकाल ही काल कवलित हो गये, जिनमें प्रधान मोतिमद साह लालचन्द

<sup>(</sup>१) खेक्टिनेन्ट ए॰ जी॰ एच॰ माइल्डमे का ता॰ २४ सितंबर ई॰ स॰ १८१७ का मुरासिका (despatch)।

#### श्रीर लक्ष्मीचन्द सुराखा भी थें।

बीकानेर की तरफ़ के बीरगित श्राप्त करनेवाले सैनिकों की ठीक॰ ठीक संख्या का पता तो नहीं चलता, परन्तु इस सम्बन्ध में जेनरल लारेंस अपने ता० २१ दिसम्बर सन् १८६० के भारत सरकार के मंत्री के नाम के सरकारी मुरासिले में लिखता है—'केवल हमारे लिए ही लड़ने के कारण बीकानेर के राजा के सम्बन्धी और सरदार बड़ी संख्या में मारे गये। सिपादी चिद्रोह में लड़ने, घायल होने और मारे जानेवाले बीकानेरी सैनिकों में राजपूतों के सिवाय बहां के गूजर, जाट, ब्राह्मण, सिक्ख, मुसलमान आदि भी शामिल थें।'

सिपाद्दी विद्रोह में महाराजा ने केवल विद्रोहियों का दमन करने में अंग्रेज़ों की सहायता की ऐसा ही नहीं वरन् उसने खोज-खोज कर पीड़ित

मंग्रेज कुडम्बों को अपने रचया में लेना अंग्रेज़ कुदुम्बों का पता लगवाया और विद्रोह की समाप्ति तक उन्हें अपने राज्य में पहुंचाकर वहीं रक्खा । जेतरल लारेंस का कथन है—'अन्य

राजाओं ने भी श्रंशेज़ कुदुम्बों को आश्रय श्रीर मदद दी, परन्तु विद्रोह के कारण भागे हुए श्रंशेज़ों का पता लगाने श्रीर उनकी रत्ता करने में जैसी सहायता बीकानेर के राजा ने की वैसी किसी दूसरे से न हुई ।' इस

<sup>(</sup>१) लेफ्टिनेन्ट ए॰ जी॰ एच॰ माइल्डमे का ता॰ २४ सितंबर ई॰ स॰ १=१७ का मुरासिला (despatch)।

<sup>(</sup>२) इसका पूरा नाम सर ऑर्ज सेन्ट पैट्रिक छारेंस था। इसका जन्म हैं० स० १८०४ में हुआ था। ई॰ स० १८१७ से १८६४ तक यह राजपूताने का एजेन्ट टू दि गवर्नर जेनरस रहा और मारतध्यापी सिपाही विद्रोह के त्मन में इस प्रदेश में इसने बड़ा काम किया। ई॰ स० १८८४ (वि० सं० १९४०) में इसकी मृत्यु हुई।

<sup>(</sup>३) ता॰ २१ दिसम्बर ई॰ स० १८६० (वि॰ सं० १६९७ मार्गशीर्थ सुदि ६) का भारत सरकार के मंत्री के नाम का सुरासिता।

सम्बन्ध में लॉर्ड कैनिंग ने महाराजा को लिखा था— विद्रोह के कारण हिसार और सिरसा से भागकर जिन अंग्रेज़ों ने आपके राज्य में शरण ली उन्हें आपने छपापूर्वक आश्रय दिया। आपके इस कार्य ने मैत्री-पूर्ण अनुप्रह का परिचय दिया है, जिससे हमें यही प्रसन्नता हुई है।

बीकानेर के प्राचीन राजमहलों में आश्रय एवं आतिथ्य पानेवालें अंग्रेज़ों में सुप्रसिद्ध कर्नल जेम्स स्किनर के वंशओं का स्किनर कुदुम्ब भी था, जो ता० १४ जून को यहां पहुंचा था और विद्रोह की समाप्ति तक वहीं रहा। उक्त परिवार के नाम पर अब तक 'क्रस्ट स्किनर्स हॉर्स' नामक घुड़सवार सेना विद्यमान हैं ।

क्ररीब दो वर्ष की श्रवधि में प्रभुत्वशाली अंग्रेज़ों ने भारतव्यापी बिद्रोह का अंत कर दिया। विद्रोह के समय महाराजा ने अंग्रेज़ों को जो सहायता पहुंचाई उसका उल्लेख ऊपर किया जा-विद्रोह का अंत चुका है। ई० स० १८४६ ता० २१ जनवरी (वि० सं० १६१४ माघ वदि ३) को जब तांतिया टोपी, राव साहब और फीरोज़-

<sup>(</sup>१) इसका पूरा नाम चार्ल्स जॉन कैनिक्क था।यह भारतवर्ष का गवर्नर जेनरख और पहला चाइसरॉय था। ई० स० १८१२ में इसका जन्म हुआ था और हैं० स० १८४६ में यह भारत का गवर्नर जेनरज होकर आया था। ई० स० १८४८ में चाइस-रॉय बनाया गया और ई० स० १८६२ में इसकी मृत्यु हुई थी।

<sup>(</sup>२) कर्नेल जेम्स स्किनर, सी॰ बी॰ का जन्म ई॰ स॰ १००० में हुआ था और ई॰ स॰ १८४२ ता॰ ४ दिसम्बर (वि॰ सं॰ १८६६ मार्गशीर्ष सुदि २) को हांसी में इसकी मृत्यु हुई। इसने बुंदेलखगड, मालपुरा आदि की लढ़ाइयों में अभूतपूर्व वीरता का परिचय देकर अपनी कीर्ति सदा के लिए अमर कर दी। इसके विस्तृत हाल के बिए देलो ने॰ बेली फ्रेजर-कृत 'मिलिटरी मेमॉयर ऑव् लेप्टनेन्ट कर्नेक जेम्स स्किनर'।

<sup>(</sup>३) मुंशी ज्वालासहायः; कॉयक राजपूतानाः; १० २११ ।

<sup>(</sup>४) पूना का एक मरहठा ब्राह्मण जो नाना फड़नवीस की सेवा में था ब्रोह जिसने सिपाही विद्रोह में अपने अनुवायियों सहित प्रमुख भाग लिया था। विद्रोह की समाप्ति पर ई० स० १८१६ ता० ७ अप्रेल (वि० सं० १६१६ वेश्र सुदि ४) को पकड़ा जाकर उसी मास की १८ सारीख़ को यह फांसी पर सटका दिया गया था।

शाह' तथा उनके साथ के विद्रोहियों को सीकर में कर्नल होम्स ने हराया तो उनमें से ६०० बिद्रोही भागकर बीकांनेर चले गये, जहां से उन्होंने महाराजा की मारफ़त अंग्रेज़ों से समा याचना कराई। अंग्रेज़ सरकार ने महाराजा के अनुरोध को मानकर उनको उनके घर भिजवा देने की आहा दी, पर खून का जुर्म साबित होनेवालों को तलब किये जाने पर भेजने का आदेश किया?। किर बिद्रोह में भाग सेनेवालों के लिए माफ़ी की सूचना मकाशित होने पर महाराजा ने बहुत से बिद्रोहियों को अंग्रेज़ सरकार की अधीनता स्वीकार करने पर वाध्य किया।

फ़ोड़िक कूपर अपनी पुस्तक 'दि फाइसिस इन दि पंजाब फ़ॉम दि टेन्थ ऑय् मे अन्टिल दि फ़ाल ऑय् डेलही' की मूमिका में लिखता है—

भैनेज सरकार का महाराजा की टीबी परगने के ४१ गांव देना 'पंटियाला, जींद तथा बीकानेर के राजाओं की राजभक्ति और प्रतिष्ठा में विकास रखना कितना ठीक था यह इस पुस्तक के आगे के अंशों से स्पष्ट हो जायगा।' आगे चलकर उसी पुस्तक में

षद्द फिर लिखता है—'पिटयाला, बीकानेर एवं कपूरथला के महाराजाओं के असाधारण प्रलोभनमयी पिरस्थिति में किये गये कार्य इतिहास में पिश्याई प्रतिष्ठा के उत्कृष्ट उदाहरण रहेंगे। उन सभी राजाओं को अंग्रेज़ों से काल्पनिक अथवा वास्तविक शिकायतें अवश्य थीं, परन्तु उनकी महत्ता की पुष्टि में कहा जा सकता है कि इस आपित्त के समय में उन्होंने उन्हें बढ़ाकर साभ न उठाया।'"

सिपाही विद्रोह में की गई महाराजा की श्रमूल्य सेवाओं की ओर

<sup>(</sup>१) यह साह आजम (दूसरा) के प्रपोश्व मिर्ज़ा नज़ीम का पुत्र और दिल्ली के बादशाह अज़बर शाह (दूसरा) का चचेरा भाई था। ई० स० १८४४ (वि० सं० १६१२) में यह मझा चला गया था, पर विद्रोह के आरम्भ होने पर वहां से लौट आया और मचडीश्वर के विद्रोहियों का मुखिया बन गया। विद्रोह का अन्त होने पर यह इस्रवेश में करबता पहुंच गया और वहां कई साल तक रहा।

<sup>(</sup>२) मुंशी ज्यासासहाय; क्रॉयक राजपूताना; ए० २१२।

श्रंत्रेज अधिकारियों का ध्यान प्रारम्भ से ही था । लेफ्टिनेन्ट माइल्डमे से अपने ता० २४ सितम्बर सन् १८४७ के मुरासिले के अन्त में लिखा था-'हमारे मामले में महाराजा की सन्धी लगन एवं उत्साह वास्तव में इस योग्य हैं कि इसके लिए उनके पास धन्यवाद का खरीता भेजा जाय।' यही नहीं उसने महाराजा के सैनिकों की तत्परता के सम्बन्ध में भी लिखा था कि किसी भी प्रकार की आवश्यकता पहने पर मुक्ते एक भी अवसर ऐसा नहीं मिला जब कि बीकानेर के मोतमिदों की कार्य-तत्परता के विषय में दोषारोपण करने की गंजाइश होती। । जेनरल लॉरेन्स ने भी इस सम्बन्ध में अपने भारत सरकार के मंत्री के नाम के पत्र में लिखा—'में समभता है कि महाराजा उस बड़े से बड़े पुरस्कार के योग्य है जो सरकार सबसे श्रधिक प्रशंसनीय इस राजपूत राज्य को दिये जाने की आज्ञा दे। यदि मैंने इस मामले को श्रीमान (लाट साहब) के सम्मुख रखने में अपने कर्तब्य की सीमा का उत्तंघन किया हो तो सच्चे सहायक के प्रति न्याय बुद्धि एवं मेरा यह विख्वास कि मेरी (न्यायप्रिय) सरकार बीकानेर के राजा की श्रमत्य सेवाएं खाली न जाने देगी, मेरे इस श्रवरोध के कारण समभे आंये। 'स्वयं महाराणी विक्टोरिया ने महाराजा की सेवाओं की स्वीकृति करते हुए जो सन्देश उसके पास सर चार्ल्स बुड के द्वारा भिजवाया था, उसका आशय इस प्रकार है—'विद्रोह के समय महाराजा ने जिस राज-भक्ति और मैंत्री का परिचय दिया, उसका महाराखी को पूरा पूरा आन है। इस अवसर पर महाराजा ने श्रंग्रेजी सेना तथा सरकार को जो सहायता पहुंचाई, उसकी वे हार्दिक प्रशंसा करती हैं। ऐसे समय में ही मित्रता के सच्चे गुणों की परीक्षा होती है। महाराजा तथा राजपुताने के श्रम्य प्राचीन राजघरानों ने विद्रोह के समय जिस इट्र मित्रता का परिचय दिया, वह महाराणी की सब से प्रिय यादगार रहेगी ।

<sup>(</sup>१) ता० २४ सितम्बर ई० स० १८१७ का मुरासिला।

<sup>(</sup>२) ता० २९ दिसम्बर ई० स० १८६० का मुरासिसा।

<sup>(</sup>३) ता० १४ दिसम्बर ई० स॰ १८४६ का खरीता ।

इन्हीं स्ममूल्य सेवाओं के उपलब्य में श्रंप्रेज़ सरकार ने महाराजा को खिलस्थत तथा ता० ११ स्रप्रेल ई० स०१८६१ (चैत्र सुदि १ वि० सं० १६१८) की सनद के द्वारा सिरसा ज़िले के ४१ गांवों का टीबी परगना (जिसके लिए पहले से बीकानेर ने दावा कर रक्खा था) दे दिया ।

सिपाही विद्रोह के पूर्व थीकानेर राज्य के तमाम सोने श्रीर चांदी के सिकों पर बादशाह शाह श्रालम दूसरे का नाम श्रीर जुल्सी सन् रहते थे। विद्रोह का श्रन्त होने पर ई० स० १८४६ महाराजा का सिक्के के लेख को बदलवाना श्रीमती कीन विक्टोरिया के हाथों में गया तो महा-

राजा ने अपने सोने और चांदी के सिकों पर से बादशाह का नाम निकालकर एक तरफ़ 'औरंग आराय हिन्द व इंग्लिस्तान कीन विकटोरिया १८४६' और दूसरी तरफ़ 'ज़र्ब श्री बीकानेर १६१६' फ़ारसी लिपि में खुदवाया, जिनमें मुहर का लेख बहुत ही सुन्दर हैं।

्रीटीज़ एंगेजमेन्ट्स एण्ड सनद्सः जि॰ २, ए॰ २६०-६१ (१६३२ ई॰ का संस्करण)। मुंशी ज्वाजासहायः वकाये राजपूतानाः जि॰ ३, ए॰ ६१४-१७।

<sup>(</sup>१) १—साव्रा २—मानक टीबी (नानक पट्टी) ३—कारास्तारा (सारा कुवा) ४—गोदयाखार ४—कामपुरा ६—सोतावाली ७—वासीहर द्र—मत्तरखार ६—गतवाला १०—सहारन ११—कुलचंदर १२—सुरावाली १३—चंदूरवाली १४—पीर कमिरया (नीर कमरया) १४—पश्चीवाली उर्फ जगरानी (खगरानी) १६—कन्नानी (कनाली) १७—मगरानी (गत्तरावती) १८—मसानी १६—टीबी सरजीका (पट्टी वरजीका) २० रत्ताखारा २१ रत्तीखारा २२ किशनपुरा २३ —सलेमगढ़ २४ —घारोई (धारी) २४—सलवाला खुद २६ वरवाला कर्ला २७ सत्तवाला कर्ला २६ जलालांबाद ३० मोहारवाला ३१—मसीतावाली (सीतावाली) ३२—रामसर ३३—दवली खुर्द (देहली खुर्द) १४—रामनगर ३४—इवली कर्ला (देहली कर्ला) ३६—मिर्जावाली ३७—चाऊवाली (जाववाली) ३८—मूरांपुरा ३६—खैरवाली ४० शिवदानपुरा (शाखांपुरा) ४१—खन्दानिया (कंदाहा)।

<sup>(</sup>२) टीटीज एंगेजमेन्ट्स एण्ड सनद्सः, जि॰ ३, प्र॰ २६०। सी॰ डब्स्यू॰ वाडिंग्टन, इण्डियन इण्डियाः, प्र॰ ८४।

उत्पर लिखा जा चुका है कि लार्ड उलहीज़ी के समय पुत्र के अभाव में एक क्रानून द्वारा देशी नरेशों को गोद लेने की मनाई की गई थी और

दत्तक लेने की सनद मिलना कई देशी राज्य अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला लिये गये थे। विद्रोह के कारणों में से वह भी एक था। जब सिपाही विद्रोह का अन्त हुआ और इंग्लैंड

की सरकार में भारतवर्ष का राज्य अपने अधिकार में से लिया तब वह क्रानून अनुचित समका जाकर रह कर दिया गया। ई० स० १८६२ ता० ११ मार्च (वि० सं० १६१८ फाल्गुन सुदि १०) को गवर्नर जेनरस लॉर्ड कैनिंग ने महाराजा के नाम गोद सेने की सनद भेजी, जिसका आश्रय यह है—

"श्रीमती महाराणी विकटोरिया की इच्छा है कि भारत के राजाओं तथा सरदारों का अपने अपने राज्यों पर अधिकार तथा उनके वंश की जो प्रतिष्ठा एवं मान मर्यादा है वह हमेग्रा बनी रहे। इसिलए उक्त इच्छा की पूर्ति के निमित्त में आपको विश्वास दिलाता हूं कि वास्तविक उत्तराधिकारों के अभाव में यदि आप या आपके राज्य के भावी शासक हिन्दू धर्मशास्त्र और अपनी वंश-प्रधा के अनुसार दत्तक लेंगे तो वह जायज़ समस्ता जायगा।

"आप यह निश्चय जानें कि जब तक आपका घराना सरकार का खेरख़्वाह रहेगा और उन अहदनामों, सनदों तथा इक्रारनामों का पालन करता रहेगा, जिनमें अंग्रेज़ सरकार के भित उसके कर्तन्य दर्ज हैं, तब तक आपके साथ इस इक्ररार में कोई बात बाधक न होगी'।"

महाराजा के पिता के समय में ही आपस के लड़ाई-अगड़ों के कारण राज्य-कीय में धन की कमी पड़ गई थी। जब महाराजा ने राज्यकार्य

टीवी आदि गांवों के सम्बन्ध में जांच होना अपने हाथ में लिया उस समय भी धन की बहुत कमी थी, जिससे राज्य के कार्य-कर्ताओं पर दबाव डाला गया तब वे प्रजा को कष्ट दे-देकर रुपये

<sup>(</sup>१) ट्रीटीज़ एंगेज़मेन्ट्स एण्ड सनद्सः जि० ३, ४० ३४।

बस्ल करने लगे। टीबी आदि ४१ गांव सरकार से मिल जाने पर वहां भी रुपयों की वस्ली के लिए प्रजा पर अनुचित दबाव डाला जाने लगा। इस बात की शिकायत होने पर हिसार के कमिश्रर मि० नेस्मिथ ने जाकर इस बात की जांच की, जिसमें यह स्पष्ट प्रमाणित हो गया कि ई० स० १८६१ और १८६७ के बीच राज्य के अहलकारों ने उक्त गांवों से उचित से अधिक रकम वस्लूल की हैं। इसपर ई० स० १८६८ (वि० स० १६२४) में महाराजा को लिखा गया कि उक्त गांवों के साथ अंग्रेज़ सरकार के ई० स० १८४६ के किये हुए बीस साला बन्दोवस्त के विपरीत बह कोई आचरण न करे। ई० स० १८६६ में महाराजा ने उन गांवों के निवासियों को राहदारी के कर के अतिरिक्त अन्य करों से मुक्त करने, बीससाला बन्दोवस्त को स्थिर रखने तथा पिछले सात वर्षों के बीच जो हानि गांववालों की हुई है उसके बदले में आगे सात साल की अवधि बढ़ाने की अपनी इच्छा प्रकट की। पीछे से महाराजा ने इस आश्रय की सनदें गांववालों को दीं और उनसे भी इक्ररारनामें लिखवा लियें।

ई० स० १८६८ (वि० सं० १६२४) में कप्तान पाउलेट बीकानेर का पोलिटिकल प्रजेंट नियत होकर सुजानगढ़ में गया। उन्हीं दिनों ठाकुर अमरसिंह ( महाजन ), मेघसिंह ( जसागा ),

कुछ ठाजुरी का विरोधी होना

शिवसिंह ( वाय ), सम्पतिंसह ( सीधमुख ),

मानसिंह (कानसर), लदमणसिंह (बिरकाली),

गणपतिसिंह (मेघाणा), अमरसिंह (इरदेसर), शक्तिसिंह (कनवारी), जैतिसिंह (सांश्सर) तथा सक्तपसिंह (खारवारा) ने मिलकर महाराजा सरवारसिंह के विरुद्ध नीचे लिखी शिकायतें पेश कीं।

१-दरबार ने हमारे पट्टे के कुछ गांव ज़ब्त कर लिये।

२—इम से नज़राने के नाम पर श्रमुचित धन वसूल किया गया।

३-इमारे गांवों से कुछ भिन्न-भिन्न प्रकार के 'कर' लिये जाते हैं।

<sup>(</sup>१) ट्रीटीज़ एंतेजमेन्ट्स एण्ड सनद्सः जि॰ ३, ए॰ २७८।

बन दिनों राज्य का दीशन पंडित मनकूल था, दरबार ने उसकी तथा पाउलेट की सम्मति के अनुसार इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया कि जो गांव महाराजा के सिंहासनारुढ़ होने से पहले से इन (सरदारों) के धे उनमें से जो-जो अब ज़न्त कर लिये गये हैं वे बहाल कर दिये जांय; अन्य करों को मिलाकर सवारों की रेख पहले के अनुसार २०० हपये प्रतिवर्ष प्रति घोड़ा जो नियत की गई है वह दस वर्ष तक जारी रहे। सरदार की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी से जो नज़राना लिया जाता था वह पूर्ववत स्थिर रहा। ठाकुर अमरसिंह (महाजन) को यह निर्णय पसन्द न हुआ, क्योंकि उसके तीन गांव महाराजा (सरदारसिंह) के समय से पहले के ज़न्त थे और इस फ़ैसले के अनुसार वापस न मिल सकते थे, दूसरे उमराव होने से उसने घोड़ा रेख का मियादी पट्टा लेने से एक ठेकेदार की बरावर हो जाने के कारण अपना अपमान समका। अतएव वह नाराज़ होकर लाडनूं (मारवाड़) चला गया ।

वि० सं०१६२४ (ई० स०१८६६) में श्रंग्रेज़ सरकार श्रीर महाराजा के बीच एक दूसरे के मुजरिमों के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्ती का श्रहदनामा हुआ —

श्रंब्रेज सरकार के साथ श्रापस में मुजरिम सौंपने का श्रहदनामा द्दोना १—अंग्रेज़ी राज्य अथवा उसके याहर का कोई आदमी यदि अंग्रेज़ी इलाक़े में कोई संगीन जुर्म करे और वीकानेर राज्य की सीमा के भीतर आश्रय ले, तो चीकानेर की सरकार उसे गिरफ्तार

करेगी और उसके तलब किये जाने पर प्रचलित नियमानुसार उसको अंग्रेज़ सरकार के सुपुर्द कर देगी।

२—कोई आदमी, जो वीकानेर की प्रजा हो, यदि बीकानेर राज्य की सीमा के भीतर कोई संगीन जुमें करे और अंग्रेज़ी इलाक़े में शरण ले,

<sup>(</sup>१) मुंशी सोहनलालः, तवारीख़ बीकानेरः, पु० २२०-१। पाउलेटः गैज़ेटियर भॉव् दि बीकानेर स्टेटः, पु० === १।

<sup>(</sup>२) एचिसनः ट्रीटीज़ एंगेजमेन्ट्स एयड सनव्सः जि॰ ३, ४० २६१-३।

तो उसके तलब किये जाने पर अंग्रेज़ सरकार उसे गिरफ्तार करेगी और प्रचित्तत नियमानुसार उसे गिकानेर राज्य के इवाले करेगी।

३—कोई आदमी, जो यीकानेर की प्रजा न हो, यदि बीकानेर राज्य की सीमा के भीतर कोई संगीत जुर्म करके अंग्रेज़ी राज्य में शरण ले, तो अंग्रेज़ सरकार उसे गिरफ्तार करेगी और उसके मुक़द्में की तहकीक़ात वह अदालत करेगी जिसे अंग्रेज़ सरकार हुक्म देगी। साधारण नियम के अनुसार ऐसे मुक़द्मों की तहक़ीक़ात उस पोलिटिकल एजेंट की अदालत करेगी, जिसके अधिकार में उस समय बीकानेर राज्य की राजनैतिक देख-रेख का कार्य होगा।

४—किसी भी दशा में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, जिसपर संगीन जुमें लगाया गया हो, तब तक सुपुर्द करने के लिए बाध्य न होगी जब तक कि प्रचलित नियम के अनुसार वह सरकार, जिसके राज्य में अपराध किये जाने का अभियोग लगाया गया हो, या उसकी आज्ञा से कोई अपराधी को तलब न करे और जब तक जुमें की ऐसी शहादत ऐश न की जाय, जिसके द्वारा जिस राज्य में अभियुक्त मिले उसके नियमानुसार उसकी गिरफ्तारी जायज़ समभी जाय और यदि वही अपराध उसी राज्य में किया जाता तो वहां भी अभियुक्त दोषी सिद्ध होता।

४—नीचे लिखे हुए अपराध संगीन जुर्म समक्षे जायंगे—

१-- ऋत्ला।

२-क्रांल करने का प्रयक्त।

३-- उत्तेजक परिस्थितियों में किया गया दंडनीय मनुष्य-चथ ।

४--उगी।

४-विष देना।

६--बलात्कार।

७-सक्त चोट पहुंचाना।

द-वर्षों की चोरी।

६-की विकय।

१०- सकती।

११-लूट।

१२-सेंध लगाना।

१३-मबेशी की चोरी।

१४-- घर जलाना।

१४-जालसाज़ी।

१६—जाली सिका बनाना या खोटा सिका खलाना।

१७-दंडनीय विश्वासघात।

१८—दंडनीय माल श्रसवाय का हज़म करना।

१६-उपर्युक्त अपराधों में सहायता देना।

६—अपर लिखी हुई शर्तों के अनुसार मुजरिम को गिरफ्तार करने, रोक रखने या सुपुर्द करने में जो खर्च लगेगा वह उसी सरकार को देना पड़ेगा जो अपराधी को तलब करे।

७—ऊपर लिखा हुआ श्रहदनामा तय तक जारी रहेगा जब तक श्रहदनामा करनेवाली दोनों सरकारों में से कोई उसके तोड़े जाने की अपनी इच्छा दूसरे पर प्रकट न करे।

द—इस( अहदनामे )में जो शर्तें दी गई हैं उनमें से किसी का भी असर ऐसे किसी अहदनामें पर न होगा जो दोनों पत्तों के बीच इससे पहले हो चुका है, सिया किसी अहदनामें के उस अंश के जो इसके विश्व हो।

यह ग्रहदनामा ता० ३ फ़रवरी ई० स० १८६६ (फाल्गुन यदि ७ वि० स० १६२४ ) को बीकानेर में हुआ।

> ( हस्ताक्षर ) पर्सी उन्त्यू० पाडलेट, असिस्टेंट प्रजेन्ट गवर्नर जैनरल । ( हस्ताक्षर ) आर० प्रच० कीर्टिंग, गवर्नर जेनरल का प्रजेन्ट ।

बीकानेर के महाराजा के इस्ताचर और मुद्दर।

( इस्ताचर ) मेयो ।

ता० १४ जून ई० स० १८६६ (ज्येष्ठ सुदि ६ वि० सं० १६२६) को शिमका में भारत के बाइसरॉय और गवर्नर जेनरल ने इस अहदनामे को स्वीकार किया।

> ( हस्ताक्तर ) डब्ल्यू॰ पस॰ सेटनकर, भारत सरकार का मंत्री. वैदेशिक विभाग।

यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि महाराजा के राज्य-काल में रुपयों की बड़ी तंगी रहती थी। इसी से प्रायः श्रधीनस्थ जागीरदारों पर सख़्ती

राज्यप्रवन्ध के लिए कौन्सिल की स्थापना की जाती थी छौर उनके कायों में राज्य की स्रोर से हस्तचेप भी होता रहता था, जिससे तंग स्राकर ई० स० १८३१ (बि० सं० १६२८) में कई ठाकुर

श्रंग्रेज़ी इलाक के सिरसा नगर चले गयें। तब कतान बैकफ़र्ड इस सम्बन्ध में जांच करने तथा महाराजा श्रीर उसके सरदारों के बीच का मनोमालिन्य मिटाने के लिए भेजा गया। उसने वहां (बीकानेर) के श्रधिकारियों से सम्मति कर राज्य का सुप्रबन्ध करने के लिए एक कीन्सिल की स्थापना की, जिसमें दीवान पं० मनफ़ल, मानमल राखेचा, शाहमल कोचर व धनसुखदास को अरो सदस्य चुने गये। साथ ही रियासत का खर्चा भी निर्धारित कर दिया गया, पर इससे कोई विशेष लाभ न हुआ और राज्य की स्थित वैसी को वैसी बनी रही। कुछ ही समय बाद विरोध उत्पन्न हो जाने से ई० स० १८०२ के फ़रवरी में राखेवा मानमल कैंद कर लिया गया, जिसपर ४०००० हपये जुमीना किया गया, परन्तु इसमें से कुल १७ हज़र ही बसूल हुआ और एक मास बाद वह छोड़ दिया गया। उसके श्रतिरिक्त श्रीर भी कई मुत्सदी पकड़े गये। ऐसी दशा में मनफ़ल ने त्यागपत्र वे दिया, पर राज्य ने उसे स्थीकार

<sup>(</sup>१) ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एयह सनद्ज्ञ; जि॰ ३, प्ट॰ २७६।

#### म किया<sup>9</sup> ।

महाराजा के केवल बीस वर्ष के राज्य-काल में श्रष्टारह दीवान बदले गये। इसका प्रधान कारण, जैसा कि ऊपर बतलाया जा खुका है,

राज्य में रुपये की कमी और राज्य का ऋगा ग्रस्त दीवानों की तबदीली होना था। जब कभी महाराजा की रुपये की मांग पूरी करने में दीवान असमर्थ होते तो उन्हें हटाकर उनके स्थान पर दूसरे दीवान की नियुक्ति की जाती थी। उन सब में रामलाल द्वारकानी (ई० स० १८४६ से १८६३=वि० सं० १६१३ से १६२० तक ) ही अधिक दिनों तक टिक सका। इसका कारण यह था कि उदयप्रवाली महाराणी का कामदार होने से यह समय-समय पर उसकी सहायता करती थी। उक्त राणी के जीवन भर द्वारकानी का राज्य में काफ़ी प्रभुत्व रहा, पर उसके मरते ही वह विरोधियों के पहयन्त्र का शिकार हो गया और उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद कई अन्य दीवान हुए, पर उनमें कोई सालभर, कोई ब्राठ महीने और कोई-कोई तो केवल कुछ रोज तक ही उस पद पर रहे। रियासत की स्थिति श्रधिक खराब होने पर विलायत-हुसेन, जो सरकारी इलाके में मजिस्ट्रेट था, बुलाकर दीवान बनाया गया, परन्तु उसके समय में अकाल पढ़ा। जब रुपयों की आवश्यकता पढ़ने पर बह भी उसकी पूर्ति करने में असमर्थ रहा तो उसको हटाकर ई० स० १८६६ के अगस्त में फिर पंडित मनफूल दीवान बनाया गया। उसकी सरकार से सी॰ पस॰ आई॰ का जिताब मिला था तथा उसने चड़ी योग्यतापूर्वक अपना कार्य निभाया था । उसके समय अंग्रेज़ अधिकारियों की सहायता से राज्य में कुछ सुधार करने का असफल प्रयत्न किया गया था, जिनका उल्लेख ऊपर श्रा चुका है ।

<sup>(</sup>१) ट्रीटीज़ एंगेजमेन्ट्स एउड सनद्ज़ (जि॰ ३, पृ० २७६) में भी एक कौन्सिल की स्थापना किये जाने भीर उसके भ्रसफल होने का उन्नेख है।

<sup>(</sup>२) मुंशी सोहनलाल; तवारीज़ बीकानेर; ए० २१८-१। पाउसेट; गैज़ेटियर सॉव् दि बीकानेर स्टेट; ए० ८७।

महाराजा के कई महाराणियां थीं, परन्तु संतान उनमें से किसी के विवाह तथा सन्तित भी नहीं हुई।

वि० सं० १६२६ वैशाख सुदि ८ (ई० स० १८७२ ता० १६ मई) गृख गुरुवार को महाराजा का स्वर्गवास हो गया।

महाराजा सरदारसिंह वीर और बुद्धिमान शासक था। उसका हृद्य बड़ा कोमल था। समाज में फैली हुई कुरीतियों की श्रोर उसका ध्यान विशेष रूप से गया था। विवाह और मौसर

महाराजा सरदारसिंह का न्यकित्व

j 🖁

आदि के अवसरों पर गरीव लोग भी श्रीरों की देखा-देखी फ़ज़ूलखर्ची करते थे, जिससे वे बुरी

तरह ऋण-प्रस्त होकर कए पाते थे। अमीर महाजनों का यह हाल था कि निर्धन प्रजा का धन हस्तगत कर वे प्रायः दिवाला निकाल दिया करते थे। इससे उनका तो कुछ न बिगड़ता था, परन्तु गरीय प्रजा की दशा अधिक शोचनीय हो जाती थी। महाराजा ने क्रानून बनाकर लोगों को हैसियत के अनुसार खर्च करने श्रीर महाजनों को दिवाला न निकालने परबाध्य किया। ऐसे क्रानून बन जाने से प्रजा को बड़ा लाभ हुआ। प्रजा की वास्तविक दशा का झान करने के लिय महाराजा स्वयं रियासत का दौरा करता था। उसने हरिहार की तीर्थयात्रा भी की थी।

वि॰ सं॰ १६१४ (ई॰ स॰ १८४७) में भारतन्यापी गदर का सूत्रपात हुआ। उस समय राजपूताने के राजाओं में एक महाराजा ही ऐसा था, जो स्वयं विद्रोह के स्थानों में अपने सरदारों सहित अंग्रेज़ों की सहायता

<sup>(</sup>१) .....शीविक्रमादित्यराज्यात् सम्वत् १६२६ वर्षे शाके १७६४ प्रवर्तमाने .... वैशाखमासे । शुभे शुक्लपचे ऋष्टम्यां गुरुवासरे ....राठोडवंशतिलकः श्रीमद्राजराजेश्वरनरेन्द्रशिरोमिण-श्रीमन्महाराजाधिराज श्री० १०८ श्रीसरदारसिंहजीवमी ..... वैकुंठपरमधामप्राप्तः

<sup>(</sup> वीकानेर के महाराजा सरदारसिंह के मृत्यु स्मारक से )।

के लिए गया था। उसने विद्रोहियों का दमन और उन्हें गिरफ्तार करने के अतिरिक्त पीड़ित अंग्रेज़ कुटुम्बों को खोत्त-खोजकर श्रपने संरच्चण में लिया। अंग्रेज़ सरकार ने महाराजा की बीरता और समयोचित सहायता की बड़ी प्रशंसा की थी।

राज्य के सुप्रवस्थ की श्रोर भी वह विशेष रूप से प्रयत्नशील रहा श्रोर उसके समय में राज्य की निसल की स्थापना भी हुई, परन्तु उससे विशेष लाभ न हुआ। महाराजा के समय में राज्य कीय में धन की बहुत कमी रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके केवल बीस वर्ष के राज्यकाल में अट्टारह दीवान बदले गये। जब भी कोई दीवान रुपयों की मांग पूरी करने में असमर्थ होता तो उसे निकालकर दूसरा दीवान नियुक्त किया जाता।

चह बड़ा धर्मशील था । उसने बीकानेर में रसिकशिरोमणि का मंदिर बनवाया और राजलवाड़ा गांव के स्थान में सरदारशहर बसाया, जो बीकानेर राज्य में तीसरे दर्जे का शहर है।

# **इंगरसिंह**

महाराजा सरदारसिंह की महाराणियों से कोई पुत्र नहीं हुआ था, आतएव अपने जीवनकाल में ही उक्त महाराजा ने अपने कुटुंब के दो बालकों को अपने पास रख लिया था'। उनमें से पक महाराज लालसिंह का पुत्र हुंगरसिंह और

<sup>(</sup>१) सहीवाला धर्जुनसिंह का जीवनचरित्र; भाग २, पू० २०।

<sup>(</sup>२) महाराज लालासिंह, महाराजा गजसिंह के छोटे छुंबर छन्नसिंह का प्रयोत्र, दलेलसिंह का पीत्र और शक्रिसिंह का पुत्र था। मुकनसिंह, शक्रिसिंह के तीसरे भाई खड्गसिंह का पुत्र था, इस कारण लालसिंह की विद्यमानता में बीकानेर की राजगद्दी पर मुकनसिंह का हक नहीं पहुंचता था, जैसा कि निम्नलिखित वंशवृष्ट से स्पष्ट है—

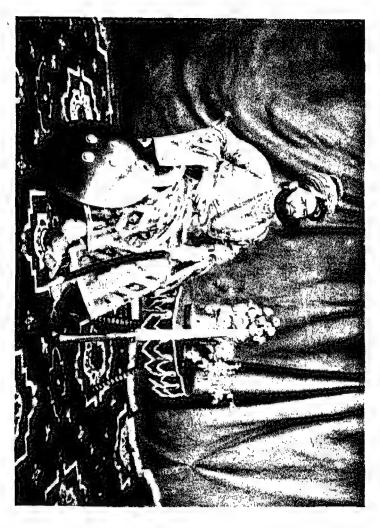

दूसरा महाराज मुकनसिंह का पुत्र जसवंतसिंह था। इनमें से ज्येष्ठ शाखा में होने के कारण वास्तिविक हक़दार दूंगरसिंह था। जब कोई बात तय किये विना ही महाराजा सरदारसिंह का देहांत हो गया, तब हक़दारी का विषय विवाद का मूल बन गया। महाराजा जोरावरसिंह की मृत्यु पर जैसी परिस्थिति थी, ठीक वैसी ही अब फिर उत्पन्न हो जाने से बीकानेर के मुत्सिहयों को अञ्जा अवसर हाथ लगा। सभी यह चाहते थे कि जिसके लिए हम उद्योग करें, वही व्यक्ति सिंहासनाकड़ हो तो हमारा स्वार्थ सिद्ध हो। फलस्वकए राज्य के सरदारों एवं अहलकारों के दो पृथक् दल यन गये। कुछ दूंगरसिंह को राज्य दिये जाने के पत्त में थे कीर कुछ जसवंतसिंह को।

परलोकवासी महाराजा की महाराणियों में से महाराणी भटियाणी प्रथम विवाह की होने के कारण पटराणी थी, परन्तु महाराजा का प्रेम महाराणी पुंगलियाणी पर विशेष रूप से होने के कारण उसका सम्मान भटियाणी से श्रिधिक था। महाराणी भटियाणी टूंगरसिंह के पच्च में थी और दत्तक पुत्र प्रहण करने का हक भी उसको ही था, किन्तु महाराब हरिसिंह आदि के अनुरोध करने पर भी उसने बिना पंडित मनफूल की अनुमति



(१) सहीवाला कार्जुनसिंह का जीवनचरित्र (माग २, पु॰ २०) में कार्जसिंह के पुत्र का नाम हरिसिंह दिया है, पर उसके हरिसिंह नाम का कोई पुत्र नथा और वास्तव में यह मुकनसिंह का पुत्र जसवंतसिंह था।

भीर श्रंप्रेज़ सरकार की स्वीकृति के उस( इंगरसिंह) की गद्दी का स्वामी घोषित करना उचित न समका।

महाराजा के स्वर्गवास का समाचार सुजानगढ़ पहुंचने पर राजपूताने के पर्जेट गर्बनर जेनरल का असिस्टेंट कसान बर्टन ई० स० १८०२ ता० १६ मई (वि० सं० १६२६ वैशाख सुदि ११) को वहां से चलकर ता० २२ मई को बीकानेर पहुंचा। इस अवसर पर जसवंतर्सिह के पच्न के लोगों ने महाराणी पुंगलियाणी को पटराणी प्रमाणित करने का प्रयत्न किया, परंतु कप्तान बर्टन सब बातों से जानकारी रखता था, अत्रयव यह प्रपंच सफल नहीं हुआ और दत्तक लेने का हक महाराणी भटियाणी का ही स्थिर रहा। फिर छोटी महाराणी पुंगलियाणी की भोर से गोद के खुनाब संबंधी बातचित में उसको भी समितित रखने का दावा किया गया, पर चुनाव में दोनों के बीच मतभेद होने और दत्तक लेने का हक ज्येष्ठ महाराणी को ही होने से उसकी यह बात भी अस्वीकार हुई तथा शासनकार्य जब तक उत्तराधिकारी का निर्णय होकर उसे राज्याधिकार न सींपा जाबे, तब तक कप्तान बर्टन की अध्यत्तता में कीसिल-द्वारा होना ही स्थिर रहा'।

इधर तो बीकानेर में उत्तराधिकारी के विषय में यह मगड़ा चल रहा था, उधर महाराजा की मृत्यु के प्रश्लात् पांच दिन बाद ही यह समाचार उदयपुर में महाराणा शंभुसिंह के पास पहुंचा। डूंगरसिंह, उक्त महाराणा के मामा का पुत्र था और दोनों दावेदारों में उसका प्रथम हक

<sup>(</sup>१) मुंशी ज्वालासहायः वक्वाये राजपूतानाः जि॰ ३, पृ० ६३३-७।

<sup>(</sup>२) महाराज जाजसिंह की बहिन नंदकुंबरी का विवाह वि॰ सं॰ १८६७ (ई॰ स॰ १८४०) में बागोर ( मेवाब ) के महाराज शोरसिंह के उपेष्ठ पुत्र शाहूँ जसिंह के साथ हुआ था, जिससे शंभुसिंह का जन्म हुआ। शाहूँ जसिंह का, पिता की विद्यमानता में ही, महाराया स्वरूपसिंह के समय बंदी गृह में देहीत हो गया, जिससे शंभुसिंह अपने पितामह शेरसिंह की मृत्यु होने पर वागोर का स्वामी हुआ। फिर महाराया स्वरूपसिंह के पीछे शंभुसिंह बागोर से गोद आकर मेवाब का स्वामी हुआ। उपर्युक्त संबंध के कारया महाराज जाजसिंह, महाराया शंभुसिंह का मामा होता था।

धा, इसिलए महाराणा ने सहीवाला अर्जुनसिंह के नाम, जो किसी अन्य कार्य के निमित्त आबू गया हुआ था, निम्नलिखित आशय का पत्र मेजा—

"बीकानेर का सारा हाल नुम्हें पन्नालाल' के दक्षे से झात होगा।
नुम साहव (कर्नल वृक) के पास जाकर मेरी ओर से निवेदन करना कि
राज्य पर (मेरे) मामा का हक होता है, इसिल उउसका पुत्र ही गद्दी नशीन
किया जाय। वैसे तो मुक्ते साहब का इतना भरोसा है, कि जो मैं कहूं बह
हो जाबे, किर यह तो वास्तविक हक्तदार है, जिससे इसके विपरीत नहीं
होना चाहिये। मैं साहब का यह पहसान कभी न भूजूंगा। तुम साहब से
सब बात समक्ताकर कहना, जिससे कार्य पूरा हो और दोनों राज्यों में
नुम्हारी नामवरी हो। आवणादि वि० सं० १६२८ (चैत्रादि १६२६) वैशास्त्र
सुदि १३ (ई ० स० १८७२ ता० २१ मई) मंगलवार रा

उपर्युक्त पत्र पाने पर अर्जुनसिंह ने कर्नल व्रक्त को सब हाल से वाकिफ़ किया, तब उस( कर्नल व्रक्त )ने महाराणा की इच्छा और इंगरसिंह के धास्तिक हक़दार होने से वाइसराय लॉर्ड नार्थब्रुक के पास इस मामले की रिपोर्ट कर दी, जिसके मंजूर होकर आने पर पजेंट गवर्नर जेनरल ने ता० २३ जुलाई ( आवण सुदि ६ ) को कप्तान वर्टन के नाम पत्र भेज, इंगरसिंह को गदीनशीन कराने की इसला दी।

महाराजा डूंगरसिंह का जन्म वि० सं० १६११ भाद्रपद बिद १४

<sup>(</sup>१) प्रश्नातास श्रोसवात जाति का बच्छावत मेहता था श्रीर महाराखा शंभुसिंह ने उसे महकमा ख़ास का सेकेटरी (प्रधान) नियत किया था (देखो मेरा 'राजपूताने का हतिहास'; जि० २, ४० ११०६)।

<sup>(</sup>२) मेवाइ में महाराखा से पट्टे परवानों आदि पर सही करानेवाला आहसर सहीवाला कहलाता है, जो कायस्थ-भटनागर है। उक्त सहीवाला खानदान में आईनसिंह उस समय महाराखा के होशियार और विश्वासपात्र कर्मचारियों में था । महाराजा हूंगरसिंह की गद्दीनशीनी के अवसर पर उस( अईनसिंह )की सेवा से प्रसन्न होकर महाराखा शंशुसिंह ने उसको वि० सं० १६२६ (ई० स० १८७६) में दूधाबेड़ा गांव विया था।

(ई० स० १८४४ ता० २२ अगस्त ) मंगलवार को हुआ था और वि० सं०

महाराजा का जन्म श्रीर गदीनशीनी १६२६ श्रावण सुदि ७ (ई० स० १८७२ ता० ११ श्रगस्त) को वह बीकानेर राज्य का स्वामी हुआ। गद्दीतशीनी के समय उसकी आयु १८ वर्ष की थी,

किन्तु शासन-कार्य का अनुभव न होने के कारण राज्य का समस्त कार्य पूर्ववत् कप्तान वर्धन की अध्यक्तता में केंसिल-द्वारा होता रहा । केंसिल ने राज्य के खर्च श्रादि की सुज्यवस्था की तथा कार्यकर्त्ताओं की मनमानी को रोका। महाराजा को केवल हिंदी श्रीर उर्दू भाषा में शिक्ता मिली थी। गदीनशीनी के बाद उसकी शिक्ता के लिए योग्य शिक्तक रक्को गये' एवं शासनकार्य के प्रत्येक विषय का उसको यथोचित आन करवाया गया, जिससे थोड़े ही समय में उसने अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली।

कौंसिल के सामने इस समय दो प्रधान कार्य थे, जिनका शीव ही निबटारा करना आवश्यक था। एक तो दिवंगत महाराजा की महाराणियों

कौंसिल-द्वारा जागीरों के भगड़े तय होना के लिए जागीरें अलग करना और दूसरे चुक, भाद्रा आदि के विरोधी टाकुरों के लिए गुज़ारे का प्रबंध करना; पर इसमें बड़ी कठिनाई थी।

महाराजा सरदारसिंह ने अपने जीवनकाल में बहुतसे गांव जागीर में दे दिये थे, जिससे खालसे के गांवों की संख्या थो ी रह गई थी। अतएब इस कार्य के लिए कौंसिल ने उन पट्टेदारों के गांव ज़क्त कर लिए, जिन्होंने राज्य की कोई महत्त्वपूर्ण सेवाएं न की थीं और जिनको नये सिरे से जागीरें दी गई थीं। किर वे गांव उपर्युक्त महाराणियों और ठाऊरों में वितरित कर दिये गयें

इसी वर्ष के शीतकाल में राजपूताने के पजेंट गवर्नर जेनरण कर्नल जे॰ सी॰ ग्रुक ने श्रीकानेर में आकर एक बड़े दरवार में ई॰ स॰ १८७३

<sup>(</sup> १ ) ज्वालासहायः वकाये राजपूनानाः जि॰ ३, पृ० ६४४ ।

<sup>(</sup>२) वही; जि॰ ३, ४० ६४२-४।

श्रंप्रेज़-सरकार की तरफ से महाराजा के लिए गई।-नशीनी की खिलखत भाना ता० २२ जनवरी (बि॰ सं॰ १६२६ माघ विद ८) को अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की खिलश्रत महाराजा को भेंट की श्रीर शासन-कार्य उसको सींपकर राज्यकार्य पंडित मनफूल की

#### राय से करने की सलाह दी'।

वि० सं० १६३० मार्गशीर्थ सुदि १४ (ई० स० १८७३ ता० ३ दिसम्बर)
को पंडित मनकूल वहुत बीमार हो जाने के कारण त्यागपत्र देकर चला
गया। यह राज्य का सच्चा ग्रुभचितक और
पंडित मनकूल का बीकानेर
से पृथक् होना
राज्य में सरिश्ते की कार्यवाही मज़बूत हुई और

शासन-कार्य में बहुत कुछ सुधार हुआ। इस सेवा के पवज़ में महाराजा ने उसको मूल्यवान् बिलझत व जागीर देकर सम्मानित किया तथा उसके स्थान में अपने पिता महाराज लालसिंह को कौंसिल का सभापति

<sup>(</sup>१) मुंशी ज्वालासहायः वक्राये राजपूतानाः जि॰ ३, प्र॰ ६४४।

<sup>(</sup>२) पंडित मनकूल ने ब्रिटिश इंडिया में बरसों तक भिन्न-भिन्न पदों पर रहकर काम किया था, जिसकी बढ़ी प्रशंमा हुई श्रीर कमशः वह श्रतिरिक्त श्रासिस्टेन्ट किमिसर के पद पर पहुंच गया था। अंग्रेज़-सरकार ने उसकी श्रव्ही योग्यता के कारण उसे सी॰ एस॰ श्राई॰ (Companion of the Star of India) की उपाधि से सम्मानित किया था। ई॰ स॰ १८६६ के श्रगस्त (वि॰ सं॰ १८२६ श्रावण) से बीकानेर में दीवान का पद प्रइण कर उसने मुखन्य की नींव अली श्रीर श्रन्थायुन्थी को रोका एवं सदैव शांति रखने का प्रयत्न किया। जिससे महाग्रजा सरदारिल के समय रेखवृद्धि का मामला तय हो गया। परगना इनुमानगढ़ में उसने बंदोबस्त का तरीक़ा जारी किया, जो अंग्रेज़ श्रमसरों को बहुत पसंद श्राया। यदि स्वास्थ्य ख़राब होने से यह बीकानेर से न जाता श्रीर कुछ दिन श्रधिक ठहरता तो राज्य का बढ़ा हित होता। श्रीकानेर छोड़ने के पीछे वह ई० स० १८७५ (वि॰ सं॰ १६३२) में श्रलवर के महाराजा संगलित का संरचक नियत हुआ श्रीर लगभग ३ वर्ष तक वहां रहा। फिर उक्र महाराजा तथा उसके बीच मतभेद होने से वह वहां से इस्तीफा देकर का गया।

नियत किया । मानमल राखेचा और शाहमल कोचर पूर्ववत् कींसिल के सदस्य रहे। जून महीने में मुंशी देवीसहाय को पृथक् कर उसके स्थान में मेहता जसवंतसिंह वैद कींसिल का नवीन सदस्य नियत हुआ। ई० स० १८७३-७४ (वि० सं० १६३०-३१) में ठाकुरों तथा प्रजा की तरफ़ से राज्य के कार्यकर्ताओं के कुप्रवन्ध और अत्याचारों की प्रजेंट गवर्नर जेनरल के पास शिकायतें हुई, जिनपर महाराजा ने पूरा-पूरा ध्यान दिया और स्यायोवित फ़ैसला किया। इससे कई अहलकारों को सज़ा हुई और न्याय होकर भविष्य के लिए कार्यकर्ताओं का जुल्म मिट गया ।

#### (१) मुंशी ज्वालासहायं; वक्राये राजपूनाना; जिल्द ३, ५० ६४७।

महाराज कालासिंह का जन्म वि॰ सं॰ १८८८ मार्गशीर्ष सुदि १२ (ई॰ स॰ १८११ ता॰ १६ दिसंबर ) को हुआ था। वह बुद्धिमान, उदार और विचारशील पुरुष था। कई वर्ष तक वह बीकानेर राज्य की कींसिल का सभापति रहा और उसने महाराजा इंगरसिंह को सदा उत्तम सलाइ देकर श्रपना कर्तेभ्य पालन किया । अपने ब्येष्ठ पुत्र बीकानेर के स्वामी महाराजा इंगरसिंह का केवल ३३ वर्ष की आयु में वि॰ सं १६४४ ( ई स १ मन ) में परलोकवास हो जाने का उसके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ा श्रीर उसी वर्ष एक मास के श्रानन्तर आश्विन वदि १४ (ता० १६ सितंबर) को ४६ वर्ष की भवस्था में उसका देहांत हो गया। पितृभक्त महाराजा हुंगरसिंह ने अपने जीवन काल में बीकानेर से ३ मील दर शिववादी श्रीर वहां उसके नाम पर लालेश्वर का सुंदर शिवमंदिर बनवाकर वि० सं० १६३७ (ई० स० १८८० ) में उसकी प्रतिष्टा की थी। वर्तमान महाराजा साहब सर गंगासिंहजी ने राजधानी में करोड़ों रुपये की खागत का विशाल महल बनवाकर महाराज लालसिंह की स्मृति को चिरकाल तक जीवित रखने के . लिए श्रानी धनन्य दित्मिक्ति-वश उसका नाम लालगढ़ रक्खा और उसकी सफेद संगमर्भर की भन्य प्रतिमा बनवाकर वहां स्थापित की, जिसका उद्घाटन भारत के भूतपूर्व वाइसराय छांडे हार्दिज ने ई० स० ११११ ता० २४ नवंबर (वि० सं० १६७२ मार्गशीर्ष चिद ३ ) को किया था । महाराज लालसिंह के पीछे कोई संतान नहीं थी; क्योंकि उसके दोनों पुत्र क्रमश: बीकानेर के स्वामी हो चुके थे, इसलिए उसकी परनी की इच्छानुसार वर्त्तमान महाराजा साहब ने भपने छोटे महाराजकुमार विजयसिंह ( स्वर्गवासी ) को उसके यहां पर गोद दे दिया था ।

<sup>(</sup>२) मुंशी व्यालासहाय; बकाये राजपूर्तांना; जि॰ ३, पु॰ ६४७।

पिछले कई वर्षों से भादा श्रौर चुरू के ठाकुरों ने राज्य के विरोधी वनकर अपराधियों को प्रत्यक्त रूप से अपने यहां शरण देना आरंभ कर

महाराजा का विद्रोही सरदारों के उपद्रव की शांत करना दिया था। यही नहीं वे अवसर मिलते ही दिन-दहाड़े लोगों को लुट लेने से भी न चूकते थे। महाराजा के लिखने पर एजेंट गवर्नर जेनरल ने उन्हें ऐसे कामों से रोका और भविष्य के लिए

#### उनसे मुचलके लिखवा लिये<sup>1</sup>।

बीकानेर से १२० मील उत्तर में जोधासर में जसाणा के ठाकुर मेवसिंह और कानसर के ठाकुर मानसिंह के ब्रादिमियों के बीच पंद्रह

जसाया श्रीर कानसर के ठाकुरों के बीच भगड़ा होना बीचे ज़मीन के लिए भगड़ा हो गया श्रीर दोनों तरफ़ के कुछ श्रादमी मारे गये। महाराजा ने श्रमुखन्धान करके श्रपराधियों को केंद्र तथा

जुरमाने की सज़ा दी एवं भविष्य के लिए उनसे मुचलके लिखवा लिये<sup>र</sup>।

कुछ समय पूर्व से ही बीकानेर के कतिपय ठाफुरों ने राज्य के विरुद्ध तीन प्रकार के मुक्तदमें दायर किये थे—

सरदारों के मुकदमों का फ़ैसला होना (१)—कुछ ठिकानेदारों के दावे को राज्य ने इस कारण से कि उनके पट्टे पर पिछले २३ वर्ष से लगाकर १०० वर्ष तक उनका अधिकार नहीं

#### रहा, अस्वीकार कर दिया है।

- (२)—कुछ िकानेदारों के जिनके दावे को राज्य ने स्वीकार तो किया है, परन्तु उनके गांव दूसरे ठाकुरों के अधिकार में आ गये हैं और ई० स० १८६६-७० (वि० सं० १६२६-२७) के दस-साला बन्दोबस्त के अनुसार राज्य ने उस कन्ज़े को स्वीकार कर लिया है।
- (३)—वे ठिकानेदार, जिनके खालसा गांवों के सम्बन्ध के दावों को राज्य ने स्वीकार तो किया है; परन्तु अब तक उनके गांव नहीं

<sup>(</sup>१) मुंशी श्वाकासहायः वक्राये राजपूतानाः जि॰ ३, पु॰ ६६७।

<sup>- - (</sup>२) वहीं; जि॰ ३, प्र॰ ६६१-७०।

#### दिये गये हैं।

उपर्युक्त तीन प्रकार के मुक्तदमों में पहली संख्या में दिये हुए मुक्तदमों के संबंध में महाराजा ने यह निर्णय किया कि राज्य उन ठाकुरों के गुज़ारे का प्रबंध कर देगा, जिनकी जागीरें पिछले २३ वर्षों से लगाकर १०० वर्ष के बीच में ज़ब्त हुई हैं। दूसरी संख्या में दिये हुए मुक्कदमों के लिए यह तय हुआ कि दस-साला बंदो उस्त में हस्तचेप करना अनुचित है। इस अवधि के समात होने पर उनका विचार किया जायगा। तीसरी संख्या में दिये हुए मुक्कदमों का फ़ैसला महाराजा ने इस तरह किया कि उनके गांव उनको देकर सनदें कर दीं।

किर भी ठाकुर उपर्युक्त निर्णय से प्रसन्न न हुए श्रीर श्राब् पर एजेंट गर्वनर जेनरल के पास नालिश करने के लिए गये। ई० स० १८७४ (वि० सं० १६३१ ज्येष्ठ) के मई मास में महाराजा ने ठाकुरों के मुक्रदमों की जांच और फ़ैसला करने के लिए एक कमेटी स्थापित की। महाराज लालासिंह, ठाकुर संगारसिंह (सांखू), ठाकुर नाणूसिंह (भूकरका), रावत मूलसिंह (जेतपुर), ठाकुर हम्मीरसिंह (गोपालपुरा), जसवंतसिंह वैद, मानमल राखेचा श्रीर शाहमल कोचर उसके सदस्य निर्धाचित किये गये। किन्तु महाजन के ठाकुर श्रमरसिंह तथा श्रन्य कई ठाकुरों ने उस कमेटी के सममुख श्रपना दावा उपस्थित करने में श्रपना श्रपमान समभा। श्रतपत्र उस श्रमरसिंह )का फ़ैसला स्थयं महाराजा ने किया श्रीर दूसरे कई ठिकानेदारों के फ़ैसलो भी उसी ने किये, जिससे उनको संतोष हो गया । कमेटी द्वारा ५० मुक्रदमों का फ़ैसला किया गया, जिस से बहुत कुछ शिकायतें मिट गई, परन्तु सरदारों का विरोध-भाव दूर न हुश्रा।

वि० सं० १६३१ भाइपद सुदि १३ (ई० स० १८७४ ता० २४ सितम्बर) को महाराजा ने ऋसिस्टेन्ट एजेंट गवर्नर जेनरल तथा ऋन्य

<sup>(</sup>१) मुंशी ज्वालासहायः, वकाये राजपूतानाः, जि॰ ३, पृ० ६७०।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि० इ, पु० ६७०-७१।

महाराजा का कर्नल लिविस पेली से मुलाकात करने सांभर जाना सम्मानित सरदारों आदि के साथ सांभर (जयपुर राज्य) के लिए प्रस्थान किया, जहां पर उसने ता० ४ अक्टोबर (आश्विन वदि १०) को तत्कालीन एजेंट गवर्नर जेनरल कर्नल सर लिविस पेली

(Sir Lewis Peley) से मुलाकात की। एजेंट गवर्नर जेनरल ने महाराजा का षड़ा सम्मान किया और कई अव्झी सलाहें दीं, जिनका महाराजा के जीवन पर उत्तम प्रभाव पड़ा'।

सांभर से बीकानेर को लौटता हुआ महाराजा, कुचामन (जोधपुर राज्य) पहुंचा, जहां के ठाकुर केसरी सिंह ने महाराजा की राजोचित मेहमानदारी की। महाराजा का विचार उस समय अपने राज्य में दौरा कर राज्य व्यवस्था देखने का था, परंतु इसी बीच उदयपुर के महाराणा श्रंभु सिंह के परलोक वास होने का समाचार सुनकर उस (महाराजा) ने अपने दौरे का विचार स्थिति कर दिया और राजधानी को लौट गया। उन्हीं दिनों अलवर का महाराव राजा शिवदान सिंह भी गुज़र गया, जिसका महाराजा को बड़ा खेद हुआ। कई दिनों तक इन दोनों राजाओं की असामित सृत्यु का महाराजा ने अपने यहां शोक रक्खा। कचहरियों में ताती लें की गई। एक महीने तक बाज़ार की दुकानें बंद रहीं। शोक के दिनों में मद्य मांस की विकी के साथ ही मज़ दूरों के कार्य भी रोक दिये गये। राज्य में वर्ष भर तक जलसे, विवाह और त्योहारों की रस्में भी बंद रक्खी गई ।

ई० स० १८७५ (वि० सं० १६३२) के भ्रक्टोबर मास में घीदासर के मितिष्ठित महाजनों ने घहां के ठाकुर श्रीर उसके कार्यकर्ता रामधक्श के विरुद्ध यह शिकायत पेश की कि उन्होंने कितपय बीदासर के महाजनों की कि अग्री से इस को पानी लेने की रोक कर दी हैं।

हिमारे धार्मिक कृत्यों में बाधा दी जाती है, ऊंट तथा

<sup>(</sup>१) मुंशी ज्वालासहाय; वकाये राजपूताना; जि॰ ३, ४० ६४८।

<sup>(</sup>२) वहीं, जि० ३, ४० ६४ मा

गाड़ियां बेगार में पकड़ी जाती हैं। लेन-देन की वसूली में द्वानि पहुंचाई जाती हैं; महस्त बढ़ा दिये गये हैं और हमें हर तरह से कप्ट पहुंचाया जाता है पवं लूटेरे लोगों को चोरी तथा लूट खलोड के लिए उद्यत किया जाता है। ितर उपर्यक्त शिकायतों के कारण महाजन लोग बढ़ां का निवास परित्याग कर लाडनूं (जोबवुर राज्य ) में चले गये । महाजनों का इस प्रकार तंग होकर बीकानेर राज्य को छोड़ देना महाराजा को बहुत ही अनुवित जान पड़ा और उसने उनकी शिकायतों की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया, जिससे कई महाजन किर आकर बस गये। इसी प्रकार भूकरका, सांख श्रीर जैत पर के ज़मींदारों ने भी वहां के ठाकुरों के विरुद्ध शिकायतें कीं, जिनकी महाराजा ने तहकीकात करवाकर उचित फ़ैसला किया। फलत: महाराजा के लगातार दबाव डालने पर सरदारों के पट्टे में बसनेवाली प्रजा पर ज्यादितयों का होना बहुत कुछ कम हो गया श्रीर महाराजा ने सरदारों को भी अपने अपने ठिकानों में प्रजा के साथ दस-साला बन्दोवस्त, जैसां कि राज्य ने ई० स० १८६६ (बि० सं० १६२६) में सरदारों के साथ किया था, करने की आहा दी। महाराजा की इन न्यायोचित आहाओं का प्रभाव यह हुआ कि राज्य और सरदारों के बीच का बहुतसा मनुमुटाव उस समय प्रायः एक दम नए हो गया'।

कौंसिल के एक सदस्य धनसुखदास को उारी की ई० स० १८७२ ता० १३ श्रक्टोबर (वि० सं० १६२६ श्राञ्चिन सुदि १२) को मृत्यु हो गई थी, जिससे उसका स्थान रिक्त था। ई० स० १८७४ महाराव हरिसिंह को कौसिल का सदय बनाना स्थान पर महाराव हरिसिंह (दिन्दूमल का पुत्र)

को नियत किया ।

भूतपूर्व महाराजा सरदारसिंह का गया श्राद्ध करना महाराजा को अभीए था, इसलिए उसी वर्ष के नवम्बर मास में उसने असिस्टेन्ट एजेंट

<sup>(</sup>१) मुंशी ज्वाकासद्दायः, बकाये राजपूतानाः, जि॰ ३, पू॰ ६७२।

<sup>(</sup>२) वहीं; जिल् ३, पूर्व इध्य-६।

महाराजा का तीर्थयात्रा के लिए जाना गवर्नर जेनरस तथा राज्य के सरदारों और मुत्सदियों के साथ तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान किया। सांभर से रेल-द्वारा दिल्ली, सहारनपुर

श्रीर रुष्की होता हुआ वह हरिद्वार पहुंचा, जहां उसने विधिपूर्वक आर्थिक कृत्यों को पूरा किया। तदनन्तर मथुरा, हाथरस, प्रयाग श्रीर काशी होता हुआ वह गया पहुंचा, जहां उसने बड़ी श्रद्धा से महाराजा सरदारसिंह का श्राद्ध किया। किर महाराजा वैद्यनाथ धाम गया श्रीर वहां से लौटकर काशी, श्रयोध्या, लखनऊ तथा कानपुर होता हुआ ई० स० १८७६ ता० २१ जनवरी (वि० सं० १६३२ माघ विद १०) को वह श्रागरे पहुंचा जहां राजपूताना के एजेंट गधर्नर जेनरल ने रेख्वे स्टेशन पर श्राकर उसका स्वागत किया।

महाराजा की यह यात्रा रेल-द्वारा हुई थी, जिससे सफ़र में तकलीफ़ नहीं हुई और समय का भी पूरा बचाव हुआ। इस यात्रा में जहां-जहां बह गया, उसकी बड़ी खातिरदारी हुई। श्रंप्रेज़ी श्रमलदारी के समुद्गत शहर, बड़े-बड़े कारखाने, सुंदर इमारतें, गंगा, यमुना श्रादि नदियों के पुल, नल, बिजली और शहरों की सफ़ाई तथा पुलिस श्रादि का प्रबन्ध देखकर उसकी बड़ा श्रमुभव एवं प्रसन्नता हुई। रुड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज, सहारनपुर का सरकारी घोड़ों का श्रस्तबल और प्रयाग का शस्त्रागार देखकर तो वह प्रफुद्धित हो गया। श्रंप्रेज़ी इलाक़े में होनेवाली उन्नति का उसके हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और रेल्वे-हारा होने गले लाभ भी उसको इसी समय जान पड़े एवं यहीं से उसको श्रपना राज्य समुन्नत करने की लगन पैदा हुई?।

उन्हीं दिनों श्रीमती कीन विक्टोरिया का ज्येष्ठ राजकुमार प्रिंस भॉव् वेल्स (स्वर्गीय सम्राट् एडवर्ड सप्तम) भारत भ्रमण को आया हुआ था और ता० २४ जनवरी को उक्त राजकुमार का आगमन

<sup>(</sup>१) मुंशी ज्वालासहायः वकाये राजपूतानाः जि॰ ३, ४० ६४०-१।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि० ३, प्र० ६१९।

आगरे में होनेवाला था। अतएव महाराजा ने आगरे में श्रीमान प्रिंस ऑव वेल्स से मुलाकात होना राजकुमार की मुलाकात के लिए कुछ दिनों तक आगरे में अपना निवास रक्खा । ई० स० १८७६ ता० २४ जनवरी (बि॰ सं॰ १६३२ माघ बदि १४) को जब राजकुमार स्पेशल टेन-द्वारा आगरे पहुंचा, तब महाराजा भी अंग्रेज़ अफ़सरों, राजा महाराजाओं आदि के साथ राजकुमार के स्थागत में सम्मिलित हुन्ना। ता० २६ जनवरी ( माघ बदि ३०) को महाराजा अपने सरदारों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ राजकुमार की मुलाकात के लिए, उसके निवास स्थान पर गया, जहां राजकुमार ने उस( महाराजा )का उचित सम्मान किया। फिर दूसरे दिन माघ सुदि १ (ता० २७ जनवरी) को स्वयं राजकुमार ने महाराजा के निवास-स्थान पर त्राकर उससे मुलाक्रात की । इस अवसर पर महाराजा का संयुक्त प्रदेश के लेफिटनेंट गवर्नर से भी मिलना हुआ श्रीर उसकी तरफ़ से जो राजकीय-भोज दिया गया, उसमें भी वह (महाराजा) सिमालित हुआ एवं भोज के समय होनेवाली रीतियों को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वहीं महाराजा की बूंदी के महाराव राजा रामसिंह और कृष्णुगढ़ के महाराजा पृथ्वीसिंह श्रादि से, जो राजकुमार की मुखाकात के लिए आये हुए थे, मुलाकात हुई ।

इसी वर्ष गद्दी के दूखरे असफल इक्रदार खड़सिंह आदि ने कतिपय दुष्ट मनुष्यों की सम्मति से महाराजा को विष प्रयोग-द्वारा मरवा डालने का

महाराजा पर विष प्रयोग का प्रयक्ष प्रयत्न किया, परन्तु ठीक समय पर रहस्योद्घाटन हो गया, जिससे सब पड्यन्त्रकारी पकड़ क्रिये गये और जांच के बाद उनको क्रेंद्र की सज़ा दी गई।

इस अनुचित कार्य में महाजन के ठाकुर श्रमरसिंह का भी हाथ था, अत-एव उसका पट्टा छीनकर उसके ज्येष्ठ पुत्र रामसिंह को दे दिया गया और वह (श्रमरसिंह) नज़रबन्द कर दिया गया<sup>2</sup>।

<sup>(</sup>१) मुंशी ज्वालासहायः वकाये राजपूतानाः जि० ३, पू॰ ६४१-५१।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ इ, पृ॰ ६१२, ६७३।

र्हे० स० १८७६ ता० २२ दिसंबर (वि० सं० १६३३ पौष सुिंद ६) को प्रस्थान कर महाराजा ई० स॰ १८७७ ता० २६ जनवरी (वि० सं० १६३३ माघ सुिंद १४) को कच्छ की राजधानी कच्छ में महाराजा का भुज पहुंचा, जहां उसने ता० २ फ़रवरी (फाल्गुक विवाह होना विदार भे को महाराघ प्राग्रमल की पुत्री से विवाह

किया। वहां से महाराजा द्वारिका की यात्रा को गया ।

उसी वर्ष श्रीमती महाराणी विषटोरिया के क्रैसरे हिन्द (Empress of India) की उपाधि धारण करने के उपलब्ध में हिन्दुस्तान के बाइसरॉय श्रीर गवर्नर जेनरल लॉर्ड लिटन ने ई० स० १८७७

दिल्ली दरबार के उपलक्ष्य में महाराजा के पास भंडा आना

ताक १ जनवरी (विश्सं १६३३ माघ वदि २) को दिल्ली में एक बड़ा दरवार करना निश्चित

किया और उसमें सम्मिलित होने के लिए सब राजा-महाराजाओं तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पास निमंत्रण भेजे गये। उन दिनों महाराजा का विवाह कच्छ में होनेवाला था, इसलिए दरवार के कुछ दिनों पूर्व ही वह कच्छ को रवाना हो गया, जिससे वह स्वयं इस दरवार में सम्मिलित नहीं हो सका। सरकार ने उसके लिए इस दरवार की स्पृति में एक भंडा भेजा, जिसको महाराजा ने वीकानेर में एक बड़ा दरवार कर प्रहण किया।

कप्तान घर्टन ई० स० १८०१ से ७८ (वि० सं० १६२८-३४) तक बीकानेर राज्य का पोलिटिकल अफ़सर रहा। फिर उसकी बदली होने पर कप्तान

शासन सुधार का

मॉर्ट्ली की वहां नियुक्ति हुई, जिसे शांतिशिय प्रजा पर कार्य-कर्त्ताश्रों-द्वारा जुल्म होने का पता लगा। उसने महाराजा से इसकी शिकायत की। उन दिनों

बीदावत दोलतर्सिह, तंवर जीवराजिसह, दारोगा वस्त्रीराम श्रादि महाराज्य के सलाहकार थे। उनमें से कोई पुलिस का श्रधिकारी था तो कोई मंडी (कस्टम, चुंगी) का। श्रहलकार सब श्रपना श्रपना गरोह बनाकर मतलब बनाते थे श्रीर प्रधान मंत्री महाराब हरिसिंह के प्रबन्ध में दखल देने से भी न

<sup>(</sup>१) मुंशी उवालासहाय; वक्रामे राजपूताना; जि॰ ३, पृ॰ ६४३-४।

चूकते थे। इससे शासन-कार्य में अव्यवस्था हो आती थी। महाराजा ने इस अव्यवस्था को मिटाना चाहा, पर शीघ ही सरदारों की रेख का एक नया चखेड़ा खड़ा हो गया, जिससे महाराजा को अपनी सारी शक्ति उधर लगानी एड़ी, जिसका चर्यन आगे किया जायगा। फलतः महाराजा उस समय शासन-सुधार में सफल न हो सका और वह अव्यवस्था बहुत समय तक बनी रही।

ई० स० १८७८ (वि० स० १६३४) में रूस के दूत के अफ़ग़ानिस्तान में पहुंचने पर वहां के अमीर (शेरअली) ने उसका बड़ा सत्कार किया।

काबुल की दूसरी लड़ाई में अंधेज सरकार की सहायता करना अफ़राानिस्तान में रूस का प्रभाव बढ़ने की आशंका होने से भारत के वाइसरॉय लॉर्ड लिटन के आदेशानुसार सर नेविल चेम्बरलेन भी अली मसजिद में उपस्थित हुआ और उसने अफ़रान

सरकार से खैबर के दरें से गुज़रने की आहा। मांगी, ताकि वह काबुल के आगीर के पास जाकर इस संबंध में अंग्रेज़ सरकार के विचार उससे प्रकट करे, परन्तु उसे आहा न दी गई, जिससे उसे पीछा लीट आना पड़ा। इस खुल्लम-खुला इनकारी के फलस्वरूप युद्ध अवश्यंभावी हो गया। आफ़गानों के साथ इससे पूर्व भी अंग्रेज़ सरकार की एक लड़ाई हो चुकी थी। अब ई० स०,१८७८ ता० २१ नवम्बर (बि० सं०१६३४ मार्गशीर्व विदे १२) को उसकी पुनरावृत्ति हुई। उस समय महाराजा ने ता० २६ नवम्बर (मार्गशीर्व सुदि ३) को जो खरीता राजपूताने के पजेंट गवर्नर जेनरल मेजर बेडफ़ोर्ड के नाम मेजा, उसमें अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से लड़ने के लिप अपनी सारी सेना उस युद्ध में मेजने की इच्छा प्रकट की। सेना की आवश्यकता न होने के कारण अंग्रेज़ सरकार ने इसके लिए तो इनकार कर दिया, परन्तु कुछ ऊंट उसे भेजने के लिए लिखा। महाराजा ने अविलंब प्रबंध करके ८०० ऊंट अंग्रेज़ों की सहायतार्थ भेज दिये।

<sup>(</sup>१) स्मिथ; घॉक्सफ्रोर्ड हिस्टी झॉव् इंडिया; पृ० ७४२।

<sup>(</sup>२) असंकिन, गैज़ेटियर ऑवू बीकानेर, ए० ३२४ ।

शिकानेर राज्य में लूण करणासर, छापर आदि में नमक बनाने के कारखाने थे। ई० स० १८७६ (चि० सं० १६३६) में उन कारखानों में बनाये जानेवाले नमक का तील निर्धारित करने अंग्रेज सरकार के साथ नमक का सममौता होना लिए अंग्रेज़ सरकार का महाराजा के साथ नीचे

लिखी शतों का इक्तरारनामा हुआ। --

पहली—महाराजा इक्टार करते हैं कि ल्याकरण भौर छापर के ममक के कारखानों के अतिरिक्त राज्य के अन्य किसी स्थान में नमक न बनाया जायगा और ऐसे दूसरे सभी कारखाने यदि किसी का अस्तित्व होगा तो वे बन्द कर दिये जायंगे।

दूसरी—महाराजा इकरार करते हैं कि शर्त एक में लिखे हुए दोनों कारखानों में नमक की कुल पैदाबार एक वर्ष में ३०००० अंग्रेज़ी मन से अधिक न होगी और प्रत्येक की पैदाबार का ब्यौरा प्रतिवर्ष अंग्रेज़ सरकार के पास पेश किया जायगा।

तीसरी—महाराजा ऐसे सभी नमक का, जो अंग्रेज़ सरकार-द्वारा कर लगाये हुए नमक से भिन्न है, श्रपने राज्य में आयात और निर्यात रोकने का इक्षरार करते हैं।

चौथी — जिस नमक पर श्रंप्रेज़ सरकार कर से चुकी है उसपर बीकानेर राज्य में किसी प्रकार की राहदारी न सी जायगी।

पांचर्यो अभाग महाराजा अपने राज्य से अंग्रेज़ी अमलदारी में भांग, गांजा, शराब, अफ़ीम अथवा अन्य कोई नशीला पदार्थ या उनसे बनी हुई वस्तु का निर्यात रोकने का इक्रार करते हैं।

छुठी—इस इक्रारनामे की शर्त १,२ और ३ को पूरी तरह से पालन करने, शर्त १ में लिखे हुए कारखानों की बृद्धि और ग्रैर कानूनी नमक का बनाना और उसका निर्यात रोकने में जो खर्चा श्रीमान महाराजा सगेगा, उसके बदले में श्रंप्रेज़ सरकार उन्हें प्रतिवर्ष ६००० हपया

<sup>(</sup>१) ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एण्ड सनद्ज़; जि॰ ३, पु॰ २६३-४।

### देने का इक़रार करती है।

सातवीं—महाराजा को प्रतिवर्ष फलोधी श्रीर डीडवाणा के नमक के कारखाने से अपने राज्य के लोगों के इस्तेमाल के लिए बीस हज़ार अंग्रेज़ी मन नमक, जिसका मूल्य श्राठ श्राने प्रति मन से अधिक न होगा, खरीदने की आहा देने का अंग्रेज़ सरकार इकरार करती है।

जहां तक संभव हो सकेगा नमक उपर्युक्त कारखानों से निम्न-लिखित परिमाण में दिया जायगा—

> फलोधी से "" "" " १४००० मन । हीडवाणा से "" " " ४००० मन ।

इस प्रकार खरीदे हुए उन कारखानों से दिये जानेवाले नमक पर जो प्रचलित कर की दर होगी उसकी श्राधी ली जायगी।

आठवीं —यदि इस इक्रारनामें के होने तक बीकानेर राज्य में नमक का बड़ा संप्रह होना प्रमाणित होगा और यदि अंग्रेज़ सरकार की ऐसी अभिलापा होगी तो महाराजा को ऐसे संग्रह को अपने अधिकार में कर लेना होगा। इस सम्बन्ध में या तो वह नमक के मालिकों को यह सुविधा देंगे कि वे उसे उवित मूल्य पर, जो महाराजा पोलिटिकल एजेंट के परामर्श से निर्धारित करें, अंग्रेज़ सरकार को दे दें, अधवा वे उस नमक के लिए उपर्युक्त एजेंग्रट को कर चुका दें। यह कर दो रुपये आठ आने मन से अधिक न होगा और श्रीमान वाइसरॉय उसे निर्धारित करेंगे। उपर्युक्त मालिकों के दूसरा मार्ग स्वीकार करने पर, उन्हें निर्धारित कर सुकाने पर नमक रखने का अधिकार रहेगा, अन्य अवस्था में नहीं।

नवीं—यह साबित होने की दशा में कि बीकानेर राज्य-द्वारा श्रंग्रेज़ सरकार की श्रामदनी की रक्षा के निमित्त किये गये इस इक्शरनामें की शतें पर्याप्त नहीं है श्रथवा उस दशा में जब कि श्रंग्रेज़ सरकार को सन्तोच जनक रूप से यह प्रमाणित हो जाय कि पहली शतें में लिखे हुए नमक के कारखानों को रोकने, कम करने श्रथवा उनके बन्द हो जाने के कारण बीकानेर के लोगों के काम में आनेवाले नमक की मिक्दार इक्सरार-

नामा होने के बाद बढ़ गई है यह इक्रारनामा पलटा जा सकेगा।

दसर्वी—यह इक्रारनामा श्रंग्रेज़-सरकार-द्वारा निश्चित की हुई तारीख से कार्य में साया जायगा।

यह इक्तरारनामा ता० २४ जनवरी ई० स० १८७६ (फाल्गुन विद ३० वि० सं० १६३४ को लिखा गया और ता० ८ मई को मंजूर हुआ।

पहले पट्टेदार घुड़-सवार, ऊंट सवार और पैदलों से राज्य की सेवा करते थे; किन्तु महाराजा सरदारसिंह के समय घुड़-सवार, ऊंट-सवार तथा पैदल के पवज़ नकद रक्षम लेना स्थिर हुआ। ई० स०१८६८ (वि० सं०१६२५) में सरदारों में से महाजन, सीधमुख, जसाणा और वाय के सरदारों ने वाइसरॉय तथा पजेंट गवर्नर जेनरल के यहां इस संबंध में शिकायत की तो कप्तान पाउलेट (पजेंट गवर्नर-जेनरल का असिस्टेंट) को इस विषय की जांच करने की आहा हुई। फिर ई० स०१८६६ (वि० सं०१६२६) में महाराजा सरदारसिंह और ठाकुरों के बीच कप्तान पाउलेट तथा दीवान पं० मनफूल की विद्यमानता में समसीता हो गया। यह समसीता केवल दस वर्ष के लिए स्थिर हुआ और इसके बाद भविष्य में पंचायत-द्वारा रक्षम बढ़ाना निश्चत हुआ।

उपर्युक्त ज्यवस्था ई० स० १८७६ (वि० सं० १६३६) में समाप्त हुई, तो भी ई० स० १८८१ के अन्दोवर (वि० सं० १६३८ कार्तिक ) मास तक उसमें कुछ भी फेर-फार न हुआ। किर महाराजा ने इस विषय में ई० स० १८८१ ता० २६ अक्टोवर (वि० सं० १६३८ कार्तिक सुदि ४) के खरीते के द्वारा मेजर रॉबर्ट्स (एजेंट गवर्नर-जेनरल का असिस्टेंट) को सुजानगढ़ में स्चना दी कि मैंतव तक ई० स० १८६६ (वि० सं० १६२६) के प्रवंध पर कायम हूं, जब तक कि एक अंग्रेज़-अफ़सर राज्य की ज़मीन की हैसियत और सगान स्थिर न करे। उस( महाराजा )ने इस कार्य के लिए अंग्रेज़ सरकार से एक अंग्रेज़ अफ़सर भी मांगा। इस खरीते की एक प्रतिलिपि कर्नल-वास्टर (स्थानाएस एजेंट गर्वनर जेनरल) के पास भी भेजी गई, जिसने

#### उसके उत्तर में दरियाप्तत किया-

- (१) राज्य 'सेटिलमेंट ऑफ़िसर' को कितनी तनस्वाह दे सकेगा?
- (२) कितने समय तक उस ऑफ़िसर की श्रायश्यकता रहेगी ?
- (३) क्या ठाकर अपने ठिकानों की पैमाइश कराना स्वीकार करेंगे ? मेजर रॉबर्ट्स ने महाराजा से दरियाफ्त कर ई० स० १८८२ के जून ( वि० सं० १६३६ आषाढ़ ) में एजेंट गर्वनर जेनरत को उत्तर दिया कि सब सरदारों को अपने ठिकानों की पैमाइश कराना स्वीकार है; किन्तु दरबार ने यह निश्चय किया है कि पहले एक देशी 'सर्वेयर' के द्वारा खालसे के इनुमानगढ़ जिले की पैमाइश कराई जावे। ई॰ स॰ १८८२ के जुन (बि॰ सं० १६३६) में हनुमानगढ़ में यह कार्य आरंभ हुआ और अक्टोबर में ठाकुरों ने, जिनमें महाजन, बीदासर, भू करका, रावतसर, सांखु, पूगल, वाय, सीधमुख, गोपालपुरा, सांडवा, जैतपुर, चाड्वास, श्रजीतपुरा श्रादि के बड़े-बड़े ठाकुर शामिल थे, यह दर्ख़्वास्त दी कि हमारे ठिकानों में पैमाइश्र न हो, क्योंकि हनुमानगढ में पैमाइश के समय वहां के लोगों को बड़ा कप हुआ है। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि रेख के रुपये पहले के वर्षों की रेख की किताब और ज़मीन की पैदाबार देखकर बढ़ाये जावें। यदि किसी को उज हो तो वह अपनी ज़मीन की पैमाइश करावे। अच्छा तो यह होगा कि पांच सरदार श्रीर मुसाहिब सम्मिलित होकर यह निश्चय करें कि इममें से पत्येक को क्या देना होगा । कुछ बादविवाद होने के पश्चात महाजन, भूकरका, रावतसर, सीअमुख, जसाणा, वाय, सांख्, अजीतपूरा, जबरासर, जारिया, मेंद्रसर, पिरथीसर श्रीर खारबारा के ठाकरों ने प्रसन्नता के साथ लिखित दस्तावेज़ के द्वारा स्वीकार किया कि इकीस वर्ष तक बढ़ाई हुई रेख इम देते रहेंगे। इसपर राज्य से सरिश्ते के अनुसार उपर्युक्त ठिकाने-दारों को सनदें कर दी गई। फिर वे मेजर रॉबर्ट्स से मिले चौर उसके समल उन्होंने स्वीकार किया कि हमें बढ़ाई हुई रक्रम देना मंजूर है। दूसरे ताज़ीमी और छोटे ठाकुरों की रेख बढ़ाने के लिए एक पंचायत नियत हुई जिसमें चार बड़े-बड़े सरदार, ठाकुर रामसिंह (महाजन), रावत जोरावरसिंह

(रावतसर), ठाकुर नत्यूसिंह (भूकरका) और ठाकुर सुमेरसिंह (सांखू) सरदारों की तरफ़ से भीर चार अफ़सर राज्य की तरफ़ से नियत हुए। इस पंचायत ने दो मास तक काम किया और आगामी इकीस वर्ष तक प्रत्येक पट्टेदार को राज्य को रेख के कितने रुपये देने चाहियें यह निश्चय किया। पंचायत ने जो कुछ निश्चय किया, उसमें महाराजा ने कुछ भी इस्तचेप न कर उसे मंजूर कर लिया। इस पंचायत ने जिन २१२ ठिकानों में से २८ ताज़ीमी और १८४ छोटे ठाकुरों की रेखें नियत कीं, उनमें से १८० ठिकानेदार रेख बढ़ाई जाने के समय विद्यमान थे। २२ पट्टेदार खास कारणों से उपस्थित न हो सके, जिनकी रक्तम कमेटी ने निश्चितकर जब अन्हें सूचना दी तो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया।

बीदावतों में दस ताज़ीनी और ६४ छोटे ठिकाने हैं। महाराजा सरदारसिंह के समय की मांति इस बार ताज़ीनी बीदावतों ने भी प्रत्येक को कितनी रक्तम रेख की देनी चाहिये यह निश्चय कर लिया और महाराजा में उस रक्तम को कुछ कमी वेशी के साथ स्वीकार कर लिया। इस प्रकार राज्य और सरदारों के बीच रेख का मामला तय हो गया। नियमानुसार दरवार ने उनको सनदें भी दे दीं और उन्होंने स्वीकृति पत्र लिख दिये। बहुत से ठाकुरों ने, जिनमें महाजन और रावतसर के ठाकुर भी शामिल थे, अपनी रेख की पूरी रक्तम जमा करवा दी तथा कितने एक ने आधी से अधिक रक्तम भर दी। फिर पंचायत ने ई० स० १८८३ ता० ६ जनवरी (वि० सं० १८३६ पीव बदि १२) को अपना कार्य समाप्तकर उसकी कै फ़ियत मेजर रॉबर्ट्स के पास भेज दी।

र्ि स० १८८३ के फ़रवरी (वि० सं० १६३६ फाल्गुन) के अन्त में कर्नश ब्रेडफोर्ड (पर्जेट गवर्नर जेनरल) के बीकानर जाने पर पंचायत में को खार ठाकुर थे, वे उससे मिले। उन्होंने पर्जेट गवर्नर जेनरल को सुआया कि हमारी कार्यवाही उचित रूप से नहीं हुई है और हमारे हस्ताक्तर दबाब देकर कराये गये हैं। इसपर कर्नल बेडफोर्ड ने इस सम्बन्ध में महाराजा से बात-बीत की, तो महाराजा ने उत्तर दिया कि ठाकुरों के

इस्ताल्चर उचित रूप से बिना किसी द्वाव के हुए हैं। उक्त कर्नल को महाराजा के इस उत्तर से संतोव हो गया और उसने इस मामले में इस्तलेप करना अनावश्यक समका। तदनन्तर एजेंट गवर्नर जेनरल तो बीकानर से लौट गया और महाराजा ने उन चारों सरदारों को अपने पास दुलवाया, परन्तु भूकरका के टाकुर के अतिरिक्त अन्य तीनों सरदार महाराजा की अध्वा पालन करने के बजाय देशणोक चले गये। वहां पर कुछ दूसरे टाकुर भी उनसे जा मिले। देशणोक से वे लोग बीदासर, लाइनंतु (मारवाड़) आदि की तरफ़ गये और उन्होंने बीकानर में आने से इनकार कर दिया।

महाराजा ने श्रासकरण कोचर, ठाकुर दुलइसिंह श्रीर कविराजा भैंकंदान आदि प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भेजकर ठाकुरों को समभाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु इससे उनकी उत्तेजना घटने के स्थान में बहती ही गई और उन्होंने अंग्रेज़-सरकार के पास शिकायत भेजना जारी रसा। इस प्रकार जब भगड़ा बढ़ता ही गया तो ई० स० १==३ ता० ३० अगस्त (वि० सं० १६४० भाद्रपद विद १३) को राज्य और ठाकुरों के बीब फ़ैसला कराने के लिए कतान टॉलबर की नियक्ति हुई, जो पीछे से बीकानेर राज्य का पोलि डिकल एजेंड हो गया था। बीकानेर में पहुंचने पर कप्तान टॉलबट को महाराजा ने सारी परिस्थित समसाई। फिर उसने देशणोक से विरोधी सरदारों को वुलवाकर समभाया, किन्त उनका वही पुराना उज्ज जारी रहा, जिससे कोई निर्णय न हो सका। यही नहीं, विशेशी सरदारों ने कप्तान टॉलबट से गुस्ताखी भी की और वे उक्त कप्तान के विरुद्ध होकर देशणोक को लौड गये। उस दिन इस विषम स्थिति पर महाराजा और कप्तान टॉलवट के बीच बड़ी हैर तक वार्ताक्षाप होता रहा। श्रंत में पुनः एक बार ठाकुरों को बुलवाकर समकाने की राय ही स्थिर रही । तदनुसार ठाकर जीवराजसिंह तथा दुलहर्सिह विरोधी ठाकुरों को लाने के लिए भेजे गये, परन्त वे नहीं आये भीर उन्होंने राज्य के विरुद्ध आकरण करना ठान किया।

देशलोक से विरोधी सरदार घुमते फिरते बीदासर पहुंचे और वहां सलाह करने के उपरान्त अपने-अपने ठिकानों में जाकर सेना इकड़ी करने सगे। उनमें से कुछ वाइसरॉय की सेवा में भी उपस्थित हुए, किन्तु बहुत समय से उन ठाकरों )का राजद्रोह करने का स्वभाव होने से यहां उनंकी कोई भी बात नहीं सुती गई। उधर महाजन में विरोधी सरदारों की पांच छः हजार सेना पकत्र हो गई और उन्होंने श्रावश्यकता के समय राज्य से मुक्कावला करने का इद संकल्प कर लिया। इस अवस्था में राज्य सत्ता को स्थिर रखने के लिए सैन्य-द्वारा ठाकुरों की शक्ति चीए करने के श्रातिरिक्त श्रान्य कोई उपाय न रहा। निदान कतान टॉलबट की सम्मति के श्रानुसार महाराजा ने भादपद सुद्धि १४ (ता० १६ सितम्बर) को ठाकुर हुकमसिंह (फ़्रीजदार) तथा मेहता छत्रसिंह येद की श्रध्यत्तता में राज्य की सेना महाजन पर रवाना की । इस सेना में पांच सी सवार, एक हज़ार पैदल, एक गुन्वारा और दो तो गें थीं। महाजन के क्रिने में उस समय वहां का ठाकर रामसिंह तो नहीं था. परंत्र उस( रामसिंह )के भाई बहताबरसिंह श्रीर भूपालसिंह, ठाकुर शिवनाथसिंह ( जोगलिया) तथा श्रन्य निम्न श्रेणी के सरदार जमा थे। राज्य की सेना ने वहां पहुंचकर टीवों पर अपने मोरचे जमाये श्रीर उधर विरो ती सरदारों ने भी मोरचों को दढ़ किया। इस समय विरोधी सरदारों को एक बार किर समकाने का प्रयत्न किया गया। कई दिन तक समभौते की बात-चीत हुई श्रीर कतान टॉलबट ने भी सरदारों को बहुत कुछ लिखा, परंतु कोई परिएाम न निकला। राज्य की सेना दो मास तक महाजन पर घेरा डाले पड़ी रही, किन्तु लड़ाई नहीं हुई। तब अंग्रेज़ी इलाक़े में उद्दरे हुए ठाकुर रामसिंह पर कप्तान टॉलबट ने बहुत दबाव डाला । इसपर उसने अपने भाइयों को किला खाली कर राज्य को सौंपने के लिए लिख दिया। उस समय कतान टॉलबट भी महाजन पहुंच गया । निहान बख़ताबरसिंह, भूपालसिंह ( महाजन का वर्तमान स्वामी ) आदि महाजन का किला खाली कर धीदासर के किले में खाने गये, जहां अन्य सरदार एक जित थे। फलतः महाजन के किले पर राज्य की सेना का अधिकार हो गया। अब बीदासर के किसे से बिरोधी सरदारों के एकत्रित बस को विखेर देना आवश्यक समभा गया, परंतु बहां उनकी संख्या बहुत अधिक थी। अतएव कतान टॉसबट अंग्रेज़ी सैन्य साने के सिए सुजानगढ़ को रवाना हुआ।

महाजन के क़िले पर अधिकार करने के पश्चात राज्य की सेना तीन चार दिन तक वहां रही। वाद में केवल पैदल सेना की एक कंपनी हरिसिंह चौहान की अधीनता में वहां रक्खी गई और दो कंपियां दीनदयाल तथा ज़ियाउद्दीन की श्रध्यक्तता में रावतसर एवं एक कंपनी जसाणा भेजी जाकर शेष सैन्य ने बीदासर की श्रोर प्रस्थान किया । मार्गशीर्ष वदि ११ (ता० २४ नवंबर) को राज्य की सेना ने बीदासर में पहुंच किले के चारों श्रोर मोर्चावंदी कर ली। उस समय वीदासर के किले में ठाकुर रामसिंह ( महाजन ), रावत रणजीतसिंह ( रावतसर ), ठाकुर बहादुरसिंह बीदावत ( बीदासर ), ठाकुर मेवसिंह ( जसाए। ), ठाकुर हीरसिंह बीदावत ( सांडवा ), ठाकुर नाहरसिंह ( सातूं ), ठाकुर बीजराज ( पृथ्वीसर ) तथा श्रम्य कई सरदार अपनी-अपनी सेना सहित विद्यमान थे। राज्य की सेना पहुंचने के पूर्व ही सुजानगढ़ से कप्तान टॉलबट श्रंग्रेज़ी सेना के साथ बीदासर पहुंच गया था, परन्त्र सरदारों के और उसके बीच कुछ कहा-सुनी हो गई, जिससे वह राज्य की सेना के आने के पहले ही बीदासर से श्रंग्रेजी सेना को लेकर पीछा सजानगढ़ चला गया श्रीर पूरे समाचार की रिपोर्ट कर्नल ब्रेडफोर्ड के पास भेजकर उसने सरदारों को दवाने के लिए एक बड़ी सैन्य की श्रावश्यकता वतलाई।

वीदासर को राज्य की सेना दो महीने तक घेरे रही, परन्तु वहां भी कोई लड़ाई नहीं हुई। इसी बीच ठाकुर नाहर्रासंह तथा बीजराज राज्य की सेना से आकर मिल गये। उधर कर्नल घेडफोर्ड, कप्तान टॉलबट की रिपोर्ट पहुंचने पर श्रंग्रेज़ी सेना तथा तोपखाने के साथ सुजानगढ़ की तरफ्र आगे बढ़ा श्रीर खयं महाराजा ने भी बीकानर से सुजानगढ़ को प्रयाण किया। जब विरोधी सरदारों ने इतनी तैयारियां देखीं तो वे भयभीत

हो गये और उन्होंने मार्ग में महाराजा से मंट कर इस सम्बन्ध में बातें कीं; पर उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न दिया गया। फिर वे सब सुजानगढ़ से हो कीस की दूरी पर एजेन्ट गवर्नर जेनरल की सेवा में उपस्थित हुए, पर बिना कोई बात किये सबके सब निरफ्तार कर लिये गये। फिर जब किला खाली करने के लिए उनसे कहा गया तो उन्होंने तुरंत उस आक्षा का पालन किया जिससे राज्य का बीदासर के किले पर अधिकार हो गया। बुझ समय बाद सुजानगढ़ से सफर मैना की फ्रींज ने जाकर वि० सं० १६४० पौष सुदि १० (ई० स० १८८० पौष सुदि १० (ई० स० १८८४ ता० द जनवरी) को वह किला उड़ा दिया। रावत रखाजीतांसंह (रावतसर) और हीरांसेह (सांडवा) को महाराजा ने सिफ़ारिश करके छुड़ा लिया, क्योंकि वे दिल से राज्य के श्राहत चिंतक न थे और शेप सरदार देवलो की छावनी में पांच वरस के लिए भेज दिये गये तथा उनकी जागीरें उनके उत्तराधिकारियों के नाम कर दी गई। जिस रेख के लिए यह बखेड़ा खड़ा हुआ था वह पहले से सवाई और ड्योंढ़ी नियत हुई।

विरोधी सरदारों के दमन के उपरान्त राज्य में फैली हुई अव्यवस्था को दूर करने का प्रयत्न किया गया। कतान टॉलबट बीकानेर का स्थायी राज्य में शासन सुधार राज्य के कार्यकर्ताओं की मनमानी की और महाराजा का ध्यान आकर्षित किया। उसी के परामर्शानुसार महाराजा ने धीरे-धीरे राज्य प्रवन्ध में बहुत सुधार किये, जिससे राजा और प्रजा दोनों का दित हुआ। एक प्रकार से राज्य का सारा कार्य दीवान ही के द्वारा संचालित होता है इसलिए कतान टॉलबट की सम्मति से महाराजा ने कञ्छ के अमीमुहम्मद को दीवान बनाया और स्वार्ध भाइलकारों को इटाकर उनकी जगढ़ों पर बाहर से योग्य व्यक्ति बुलाकर रक्खे गये।

उस समय तक दीवानी या फ़ीजदारी मुकदमों के फ़ैसले के लिए तहसील ही एकमात्र श्रदालत थी। इससे प्रजा को न्याय प्राप्त करने में

<sup>(</sup>१) सोइनछात्रः, सवारीख्न बीकानेरः, प्र० २२२-६।

यही अड़चनें होती थीं। महाराजा ने प्रजा की सह लियत के लिए अलगअलग चार न्यायालय स्थापित कर दिये। मुकदमों की जांच के लिए
क्रायदे बनाये गये और दंड नीय जुमों की एक सूची तैयार की गई। प्रारम्भ
में ज़नाना पट्टे तथा दूसरे पट्टेदारों को दीवानी, फ़ौजदारी ब माल के हक़
प्राप्त थे। नये प्रवन्ध में उनसे ये हक़ जीनकर प्रत्येक पट्टे के गांव निकटतम
न्यायालय के अधीन कर दिये गये। ठगी, डकैती आदि की उचित
व्यवस्था की गई और धानों का सुप्रवन्ध किया गया। धानेदारों की
निगरानी के लिए गिरदावर मुक्तर्र किये गये।

वि० सं० १६४१ (ई० स० १८८४) में चुंगी के महकमें का उचित प्रवन्ध किया गया श्रीर उस सम्बन्ध में नये कायदे-क़ानून श्रमल में लाये गये'। उसो वर्ष बीकानेर में डाकखाना खोला गया तथा स्थान स्थान पर मदरसों श्रीर श्रस्पतालों की स्थापना हुई।

वि० सं० १६४२ (ई० स० १८८४) में खालसा गांवों की समुचित ज्यवस्था का प्रवन्ध किया गया। सूमि की माप करके वहां के चौधरियों के साथ लगान की रक्तम निश्चित हुई श्रीर जो श्रलग-श्रलग कर लगते थे उन्हें बन्द करके, किसानों श्रादि पर नक्तद रक्तम लगाई गई।

राज्य के सवारों तथा पैदलों का वेतन बहुत कम था, इससे जो सवार श्रथमा राज्य का कर्मचारी गांव में रक्षम वस्तुल करने जाता, वह वहां के निवासियों से मुफ्त भोजन वस्तुल करताथा। इस प्रथा को रोकने के लिए ऐसे कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिये गये। पहले खुराक देने के बदले में जमींदार कुछ ज़मीन दवा लेते थे, श्रम ऐसा करनारोक दिया गया,

<sup>(</sup>१) चुंगी के नवीन प्रबंध के समय देशणोक के चारण इस कर को देने से इनकार करने खगे और देशणोक छोड़कर चले गये। तब महाराजा ने रागासर के ठाकुर और कविराजा मैंसंदान को उन्हें सममाने के लिए भेजा जिसपर चारण खोग बीकानेर पहुंचे। फिर उन्होंने महाराजा की भाजा का पाखन कर चुंगी देना स्वीकार कर लिया। इसपर महाराजा ने देशणोक के चारणों को झः हज़ार रुपये वार्षिक राज्य से मिसले रहने का हुकम दिया, क्योंकि प्रारंभ से ही ये लोग इस कर से मुक्त थे।

कुछ लोगों को राज्य की तरफ़ से अब और नक्ष्य भी मिला करता था, यह यन्द करके उनका निश्चित वेतन नियत कर दिया गया।

वि० सं० १६४३ (ई० स० १८८६) में बीकानेर के किले में विजली सगाई गई'।

फ़जूल-सर्ची तथा राज्य के कर्मचारियों की मनमानी के कारण याज्य पर बहुत ऋण हो गया था, जिसका चुकाना बहुत आवश्यक था। हस्तिए महाराजा ने एजेंट की सलाह से उक्त ऋण चुकाना ऋण चुकाना ऋण चुकाना ऋण चुकाना ऋण चुकाना ऋण के सम्बन्ध में जांच करने के लिए एक कमेटी मुक्तर्रर कर दी। इस कमेटी के सामने कुल ३६६३६८७ कपये के दावे पेश हुए। कमेटी ने पूरी तौर से जांच करके उसमें से व्याज की बेजा बढ़ाई हुई रक्तम घटाकर केवल ७०५७६६ रुपये कर्ज़ की वाजिब रक्तम उहराई। उसकी अदायगी के लिए यह तय हुआ कि रक्तम कुछ किश्तों में चुकाई जाय अथवा यदि महाजन उसी समय लेना चाहें तो एक रुपया सैंकड़ा की कटौती कर उन्हें रुपये दे दिये जाय। महाजनों ने उसी समय रुपये लेना स्वीकार किया अत्रपय उपर्युक्त कटौती करके उनके रुपये चुका दिये गये। भविष्य के लिए आमदनी और खर्च का नकशा धनाकर खर्च करना विश्वत हुआ और राज्य में होनेवाले अनावश्यक खर्चे बन्द कर दिये गये।

सरदारों तथा कुछ अन्य लोगों को ई० स० १८६६ (बि० सं० १६२६) से यह शिकायत थी कि हमारे कुछ गांव दरवार ने अकारण

ठाकुरों के जन्त गांवों का फ़ैसला होना ज़ब्त करके खालसा कर लिये हैं। बीकानेर के पोलिटिकल एजेंट ने पेसे मुक्रदमों की निष्पत्त जांच के लिए एक कमेटी बना दी। इस कमेटी ने कई मास

परिश्रम करके पेसे दावों की जांव की श्रीर उनका उचित फ़ैसला कर दिया। कुछ १४४ दावों में से ११६ राज्य के पक्त में हुए श्रीर शेव ३६ ठाकुरों के ।

<sup>(</sup>१) सोइनकाल; सवारीख़ बीकानेर, प्र॰ २२६।

<sup>(</sup>२) वही; प्र० २२८।

<sup>(</sup>३) वहीं, ४० २२६ ।

महाराजा को इमारतें बनवाने का बहुत शीक्त था । उसने बीकानेर के किले के प्रकार का जीगोंद्वार करवाया श्रीर सोहन वुर्ज, सुनहरी बुर्ज,

महाराजा के बनवाये हुए महल और देवस्थान चीनी वुर्ज तथा गगुपतिनियास, सालनिवास, सरदारिनवास,गंगानिवास,शिक्तिनिवास ग्रादि महसं यनवाये। उसने देवीकुंड पर महाराज सुत्रसिंह के

नाम पर गिरिधर, दलेलसिंह के नाम पर बद्दीनारायण, शक्तिसिंह के नाम पर गोणाल, अपनी माता जुहारकुंबरी के नाम पर गणेश. विमाता प्रताप कुंबरी के नाम पर सूर्य और अपने ज्येष्ठ आता गुलाबसिंह की स्टृति में गुलावेश्वर का मंदिर बनवाया । इनके अतिरिक्त उसने हरिद्वार में गंगा, काशी में हूंगरेश्वर और द्वारिका में मुरलीमनोहर का मंदिर बनवाया। उपयुंक्त ती में मंदिरों के बनवाने में महाराजा ने पश्चीस-पच्चीस हज़ार हाये व्यय किये और प्रत्येक मंदिर के व्यय के लिए ७५००० रुपये के हिसाब से सवा दो लाख रुपये निकालकर अलग रख दिये और उसके सद से इन मंदिरों का व्यय चलाने की व्यवस्था की महाराजा हुंगरसिंह ने आने पूर्वीधिकारी महाराजा सरदारसिंह को सुंदर अत्री बनवाई तथा अन्य स्मारक छित्रयों का जीए जिता कालसिंह के नाम पर शिववाड़ी में लालेश्वर का सुंदर शिव-मंदिर तथा लहासिंह के नाम पर शिववाड़ी में लालेश्वर का सुंदर शिव-मंदिर तथा लहमीनारायण का मंदिर बनवाकर वि० सं० १६३७ (ई० स०१८८०) में उनकी प्रतिष्ठा की जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उसने अपने नाम पर हुंगरैगढ़ बसाया था।

निश्सं १६४४ (ई० स० १८८७) में महाराजा बीमार हो गया।
रोग अधिक बढ़ने पर दिल्ली से प्रसिद्ध हक्कीम महमूद्द्वां इलाज के लिए
बुलाया गया, पर कोई लाभ न हुआ। किर महाराजा
महाराजा का परलोकनास वायु परिवर्त्तन के लिए गजनेर गया, पर वहां पहुंचने
पर उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, जिससे वहां
से लीटना भी किटन हो गया। महाराजा को यह आभास हो गया था कि
इस बीमारी सेमेरा बचना असंभव है. अत: उसने अपनी जीवित अवस्था में ही

उसने महाराणियों तथा अन्य आतमीय जनों के लिए पृथक् धन दिये जानें की वसीयत लिख दी। उसके कोई संतान नथी, इसलिए उसने अपने छोटे भाई गंगासिंह (वर्तमान महाराजा साहब) को अपना उत्तराधिकारी निर्धारित कर इस संबंध में एक खरीता अंग्रेज़-सरकार के पास भेज दिया। गजनेर से बीकानेर लौटने पर महाराजा की दशा दिन-दिन बिगड़ती गई और उसी वर्ष भाद्रपद वदि ३० (ई० स० १८८७ ता० १६ अगस्त) को उसका स्वर्गवास हो गया।

महाराजा द्वंगरसिंह हद्-चित्त, साहसी, न्यायी, विचारशील, ईश्वर-भक्त और निरिममानी शासक था। कर्त्तव्य-परायणता, सहानुभूति श्रादि उसके गुणों के कारण बीकानेर के इतिहास में उसका महाराजा का व्यक्तित्व नाम चिरस्मणीय रहेगा। राजपूती जीवन की श्रामा

उसके शरीर में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। अपने

पूर्वजों के समान वह भी उदार था, परंतु उसे अच्छे और बुरे आदिमियों की पिहचान भी पूरी थी। वह गुणप्राहक था और विद्वानों का आदर कर उनकी संतुष्ट करता था। वीकानेर राज्य में जो शासन सुधार हुए हैं, उनका स्त्रपात उक्त महाराजा के समय में ही हुआ था। न्याय से उसको पूरा प्रेम था, इसिलिए उसके समय में दीवानी, फौजदारी, माल आदि के कानून जारी हुए, जिससे प्रजा को वड़ी सुविधा हो गई और मनमानी कार्यवाही मिट गई। प्रजा के सुख-दु:ख की यह पूरी खबर रखता और यथा-साध्य उनके दु:खों को मिटाने की चेष्टा करता था। उसके पंद्रह वर्ष के शासन-काल में राज्य-कार्य में बड़ा परिचर्चन हुआ और राज्य-कार्य व्यवस्था-पूर्वक होने लगा। महाराजा स्वयं राज्य-कार्य में परिश्रम करता एवं उसका अंतिम निर्णय विचारपूर्ण होता था। उसकी गद्दीनशीनी के आरंभ में राज्य की आय केवल छु: लाख रुपये वार्षिक थी, जो, बड़ी किटिनाइयां होने पर भी, उसके समय में बढ़कर तिगुनी हो गई। प्रजा से माल का हासिल नक्तद रुपये में लेने की व्यवस्था बीकानेर राज्य में उसके समय में ही हुई। सरकारी सवार आदि प्रजा से जो खुराक आदि वस्ता करते थे, उसका

क्तिया जाना उसने बंद किया। चोरी और डाकों को बन्द करने के लिए इसने पुलिस तथा गिराई के महकमे स्थापित किये। राजकीय मुलाज़िमों के वेतन में वृद्धि कर उसने उनकी श्राय के श्रनुचित साधन बंद कर दिये। सरदारीं की रेख पहले पैदावार के हिसाब से ली जाती थी, परंतु वास्तविक आय से बहुत थोड़ी रक्तम सरदार लोग राज्य को देते थे। इसलिए महाराजा ने उनकी पैदाबार के सही अंदाज़ से रेख रक्षम लेना चाहा, जिसको अधिकांग्र सरदारों ने स्वीकार कर लिया; किन्तु बीकानेर के कुछ सरदारों को, जो सदा से निरंकुश थे, यह बात श्रप्रिय हुई श्रीर उन्होंने उपद्रव खड़ा कर दिया। इसपर भी महाराजा ने उदार नीति से काम लिया श्रीर उनके बखेडे को समसाकर तय करना चाहा, परन्त उपद्रवी और कलह-प्रिय सरदारों ने महाराजा की श्राक्षा का पालन न किया। तब वे अंत में बंदी कर लिये गये। तो भी समाशील महाराजा ने रावतसर श्रीर सांडवा के ठाकरों का अपराध समाकर अपनी महत्ता का परिचय दिया। महाराजा को विद्या से बढ़ा प्रेम था, श्रतपव उसके समय में राजधानी के स्कूल में पर्यात उद्यति की गई श्रीर गांवों में भी कितने ही स्थानों में पाठशालाएं खोली गई, जिनमें निःग्रलक शिक्षा दी जाने लगी। उसके राज्य काल में अस्पताल और शक्कासानों में भी वृद्धि हुई। वह अंग्रेज़-सरकार का सदा मित्र बना रहा। जब कावल में सरकारी सेना भेजी गई, तो महाराजा ने भी बहां अपनी सेना भेजने की इच्छा प्रकट की, पर वह स्वीकार न होने पर ब्राउ सी ऊंट उक्त मुद्दिम के अवसर पर अंग्रेज़-सरकार के पास भेज उसने कर्त्तव्य-पालन किया। इससे श्रंश्रेज़-सरकार भी उसका बढ़ा सम्मान करती थी। फलत: सरदारों के उपद्रव के समय श्रंश्रेज़ सरकार ने भी उसकी कार्यवाही उचित समभ सैनिक सहायता देकर उपद्रव को शांत किया। बीकानेर राज्य में रेता. नहरें आदि लाने की योजनाएं भी उक्त महाराजा के समय में ही बनीं। प्रजाहित के कामों में महाराजा की वड़ी रुचि थी। उसके समय में राज्य में डाक का आना-जाना आरंभ हुआ और आवागमन के मार्ग निरापद बनाय गये। कितने ही नवीन कुंए और सरायें यात्रियों के लिए बनवाई

गई। महाराजा को सामाजिक सुवारों से भी पूरा अनुराग था, परन्तु प्रजा की प्रवृत्ति रुद्धियद की ओर अधिक होने के कारण वह अपने विचारों को कार्य रूप में परिणित न कर सका। महाराजा स्रतसिंह, रत्नसिंह और सरदारसिंह के समय से ही राज्य ऋण-प्रस्त और खज़ाना खाली था। उक्त महाराजा ने पुराना सब ऋण चुकाकर राज्य के वैभव को बढ़ाया। लाखों रुपये इमारतों, देवस्थानों, यात्रा तथा अन्य कार्यों में व्यय करने पर भी जब उसका परलोकवास हुआ, उस समय उसने पर्याप्त निजी धन छोड़ा था, जिससे राज्य को रेखे आदि के कार्य में बड़ी सहायता मिली। राजधानी बीकानेर में जल का बड़ा अभाव था, जिससे लोगों को कष्ट होता था, अतपव उसने अनूपसागर (चौतीना) नामक छुदं में नल लगाने की योजना की। उसने रोहड़िया चारण विभूतिदान को तीन गांव, ताज़ीम और कविराजा का खिताब दिया।

महाराजा का कृद लम्बा, रंग गेहुंवा, श्रेहरा सुंदर और शरीर बिलप्ट था । वह निशाना लगाने में सिद्धहस्त और अश्वारोहण में निपुण था।

# दसवां अध्याय

## महाराजा सर गंगासिंहजी

श्रीमान् जेनरल महाराजाधिराज, राजराजेक्सर, नरेन्द्रशिरोमणि, महाराजा श्री सर गंगासिंहजी बहादुर, जी० सी० पस० आई०, जी० सी० आई० ई०, जी० सी० वी० श्रो०, जी० बी० ई०, के० सी० बी०, प० डी० सी० (श्रीमान् सम्राट् के), पल० पल० डी० (केम्ब्रिज, पिडनबरा और बनारस), डी० सी० पल० (ऑक्सफ़र्ड) का जन्म वि० सं० १६३७ श्राश्विन सुदि १० (ई० स० १८८० ता० १३ श्रवहोबर) बुधवार को हुआ और श्रपने ज्येष्ठ भाता महाराजा हूंगरसिंह का स्वर्गवास होने पर वि० सं० १६४४ भाद्रपद सुदि १३ (ई० स० १८८७ ता० ३१ श्रास्त ) बुधवार को ये बीकानेर के राज्य-सिंहासन पर बैठे।

सिंदासनारूढ़ हुए महाराजा साहब को केवल सतरह दिन ही हुए थे कि इनके पिता महाराज लालसिंद का, जो राजा और अजा का पूर्ण हितेयी था, अपने ज्येष्ठ पुत्र (स्वगीय महाराजा) इंगरसिंद की असामयिक मृत्यु के दाक्या शोक से पीढ़ित होकर ४६ वर्ष की आयु में परलोकवास हो गया। राज्य के दितचितकों पर भूतपूर्व महाराजा के देहांत का शोक तो छाया हुआ था ही, अब बालक महाराजा के अभिभावक एवं राज्य के कर्याधार के उठ आने से चारों तरफ़ शोक के बादल छा गये, परन्तु उन्होंने धैर्य रखकर राज्य-कार्य में किसी प्रकार की श्रुटि न आने दी और शासन-कार्य सुचार रूप से होता रहा।



श्रीमान जेनरल महाराजाधिराज, राजराजेश्वर, नरेन्द्रशिरोमणि, महाराजा श्री सर गंगासिंहजी बहादुर, जी सी एस आई., जी सी आई. ई., जी सी बी ओ., जी बी ई., के सी बी., ए डी सी., एल. एल. डी., डी सी एल.

शासक की छोटी आयु और प्रत्यक्त अभिभावक के अभाव में राज्य-शासन में कई प्रकार की खरावियां उत्पन्न हो जाती हैं और राज काँसिल का अव्यवस्था बढ़ जाती है। राज्य के कार्य कर्ता रीनेंसी काँसिल के रूप में उचित तथा अनुचित रीति से अपना मतलह परिवर्तन होना बनाने लगते हैं। बीकानेर राज्य में भी ऐसी ही परिस्थित उत्पन्न हुई। अतपव शासन-कार्य रीजेंसी काँसिल-द्वारा होना निश्चत होकर राज-काँसिल, रीजेंसी काँसिल के रूप में परिवर्तित कर ही गई और कर्नल थॉनेटन उसका सभापति, दीवान अमीमुहम्मदलां उपसभापति तथा ठाकुर हीर्रासेह (सांडवा), ठाकुर जगमालसिंह (वाय), मेहता मंगलचंद और कविराज भैरोंदान सदस्य नियत हुए। इनके अतिरिक्त मुंशी सोहनलाल सहकारी सदस्य नियत हुआ। इस समय राज्य की आय लगभग सोलह लाख उपये वार्षिक थी।

भूतपूर्व महाराजा के समय मुक्तदमों की सुनवाई के लिए बीकानेर राज्य में चार न्यायालयों की स्थापना की गई थी, किंतु उनके फ़ैसलों की अपील सुनने के लिए कोई पृथक् अदालत न थी। इसिलए कप्तान थॉनंटन ने प्रांतीय न्यायालयों की अपील सुनने के लिए आरंभ में ही बीकानेर में अपील कोर्ट की स्थापना की और पंडित कालिकाप्रसाद तथा हाफ़िज़ हमीदुख़ा इस कोर्ट के जज नियुक्त हुए।

उसी वर्ष कार्तिक बदि ४ (ता० ६ अक्टोबर) को कप्तान थॉर्नटक के छुटी लेकर विलायत जाने पर उसके स्थान में लेक्टेनेंट कर्नल लॉक परलोकवासी महाराजा के की नियुक्ति हुई। उसने राज्य-प्रबन्ध अपने हाथ में निजी धन का वंटवारा लेते ही सर्वप्रथम स्वर्गवासी महाराजा के निजी धन-होना मंडार की जांच की, पर उसका कुछ भी ठीक हिसाब न मिल सका। इस मामले की रिपोर्ट पजेंट गवर्नर जेनरल के पास होने पर मार्गशीर्ष सुदि ६ (ता० २४ नवंबर) को कर्नल वाल्टर स्वयं बीकानेर गया। उसने उसके निजी स्कुगने को सुलवाकर जो कुछ संपत्ति उसमें मिली वह उसकी वसीयत के श्रनुसार उसके सम्बन्धियों में बांट दी।

रीजेंसी-कौंसिल के सामने शासन-कार्य के अतिरिक्त बालक महा-राजा की शिक्षा के प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य भी था। इसके लिए अजमेर

रामचन्द्र दुवे का महाराजा का शिक्तक नियक्त होना के मेयो कालेज से पंडित रामचन्द्र दुवे को बुलवा-कर उसे इनका शिलक नियुक्त किया गया। उसने अपना कार्य वड़ी योग्यता-पूर्वक किया।

गद्दीनशीनी के एक वर्ष पश्चात् उन्णुकाल में महाराजा साहब आबू पहाड़ पर गये। उन दिनों जोधपुर के स्वामी महाराजा जसवंतासिंह (दूसरा) का महाराजकुमार सरदारासिंह भी वहीं

महाराजा का आबू में रोगधस्त होना

पर था। महाराजा ने भ्रापना कुछ समय वहां पर उसके साथ व्यतीत किया। वहां पर ही इन्हें मोती-

भिरा (Typhoid) की भयद्भर ज्याधि हो गई। उस समय कर्नल वाल्टर (तत्कालीन पर्जेट गवर्नर-जेनरल) ने महाराजा को अपने पास रेज़िडेंसी हाउस में रखकर मि० न्युमेंस श्रीर लॉरेंस नामक अनुभवी डाक्टरों से इनकी सावधानी के साथ चिकित्सा करवाई, जिससे शीध ही इनका स्वास्थ्य ठीक हो गया।

इन्हों दिनों रीजेंसी कौंसिल में कई परिवर्त्तन हुए। वि० सं० १६४४ आश्विन सुदि ७ (ई० स० १८८८ ता० ११ अक्टोबर ) को कुछ मास की दीवान अमींमुहम्मदलां की बीमारी के बाद दीवान अमींमुहम्मदलां का देहांत मृत्यु पर सोडी हुक्मसिंह की हो गया। तब उसके स्थान में राय बहादुर सोड़ी नियुक्ति हुक्मसिंह मार्गशीर्ष सुदि १० (ता० १२ दिसंबर ) को दीवान तथा रीजेंसी कौंसिल का उपसमापित नियत किया गया। कौंसिल के दूसरे सदस्यों, ठाकुर अगमालसिंह आदि के स्थान पर भी अस्य अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति हुई।

वि॰ सं॰ १६४६ (ई॰ स॰ १८८६) में महाराजा साहब अजमेर के मेथो कॉलेज में शिक्ता प्राप्त करने के लिए भेजे गये। इस अवसर पर पंडित महाराजा का रामचंद्र दुवे के वेतन में वृद्धि कर उसकी पूर्ववत् मेयो कॉलेज, शजमेर, में महाराजा के साथ रक्खा गया। इससे महाराजा दाखिल होना साहब के अध्ययन में विशेष लाम हुआ।

जोधपुर का महाराजा जसबन्तासिंह (दूसरा) राजपूताना के नरेशों के अतिरिक्त बाहर के दूसरे नरेशों के साथ भी मित्रता का संबंध बढ़ाकर एकता स्थापित करने का पूर्ण श्रमिलापी था झौर महाराजा का जोधपुर श्रीर महाराजा जसवंतसिंह का बह इसमें बहुत कुछ सफल भी हुआ था। वि० सं० बीकानेर जाना १६४८ (ई० स० १८६२ के फ़रवरी) में उक्त महाराजा ने अपने महाराजकुमार सरदारसिंह का विवाह बूंदी के महाराव राजा रामसिंह की राजकुमारी से किया । उस समय उसने राजपूताना तथा मध्यभारत के नरेशों के अतिरिक्त भारत के कई मुख्य मुख्य नरेशों को भी अपने यहां निमंत्रित किया। महाराजा साहब भी जोधपुर जाकर विवाह-कार्य में सम्मिलित हुए, जहां उक्त महाराजा ने इनके साथ बड़े स्नेह का वर्ताव किया। इनके जोधपुर जाकर विवाह में सम्मिलित होने का परिणाम यह इस्रा कि वि० सं० १६४६ ( ई० स० १८६२ ) में महाराजा जसवंतिसह भी बीकानेर गया।

कोटा के वर्त्तमान महाराव सर उम्मेदसिंहजी के आग्रह पर उसी वर्ष महाराजा साहब कोटा गये। कुछ दिनों तक इनका कोटे में रहना हुआ, जहां महाराव सर उम्मेदसिंहजी के सरस स्वभाव का इनपर बढ़ा प्रभाव पढ़ा।

वि० सं० १६४१ (ई० स० १८६४) तक इन्होंने मेयो कॉलेज में रह-कर नियम-पूर्वक विद्योपार्जन किया। तदनन्तर वहां की पढ़ाई समाप्त कर ये बीकानेर लोटे श्रीर दीवान की सहायता से

शासन-संबंधी कार्यों का अनुभव शाप्त करना ये बीकानर लोट क्रोर दीचान की सहायता से शासन-संबंधी भिन्न-भिन्न विषयों का ज्ञान बढ़ाने लगे। उसी समय इन्होंने वड़ी लगन के साथ पैमा-

इश का कार्य भी लीख लिया। उस समय की इनकी शिक्षा में मि॰ इजर्टन ( श्रद सर बायन इजर्टन ), के॰ सी॰ आई॰ ई॰ का बढ़ा हाथ रहा, जो पक योग्य और विशेष अनुभवी अफ़सर था। उक्त अंग्रेज़ अफ़सर की शिक्षा का इनके जीवन पर उक्तम प्रभाव पड़ा। इन्हें शासन-कार्य का शीन्न ही पर्याप्त अनुभव हो गया तथा प्रत्येक कार्य को ये परिश्रम-पूर्वक पूरा करने खो। थोड़े समय में ही ये बलवान, पूर्ण परिश्रमी और योग्यशासक बन गये। फलतः अब भी ये कठोर से कठोर परिश्रम से नहीं घवराते हैं।

जोधपुर का महाराजा जसवन्तसिंह, जोधपुर तथा बीकानेर की पारस्परिक पकता का अधिक दिनों तक लाभ न उठा सका । वि० सं० १६१२ (ई० स० १६११) में उसका परलोकवास हो गया। इसका इनको यड़ा दुःख हुआ, क्योंकि जसवन्तसिंह पकता का प्रेमी होने के साथ ही इनपर वात्सल्य प्रेम रखता था। यद्यपि ऐसे अवसरों पर स्वयं बीकानेर नरेश के जोधपुर और जोधपुर नरेश के बीकानेर जाने की प्रथा न थी, किंतु महाराजा ने यह दुःखद संवाद सुनते ही शोकसांत्वनार्थ तत्काल जोधपुर जाकर महाराजा सरदारसिंह को तसक्षी दी। इसका प्रभाव उसपर अञ्झा पड़ा और बह सदा महाराजा को अपना परम हितेषी सममता रहा। यही नहीं कई गंभीर कारणों से जब महाराजा सरदारसिंह पचमढ़ी में भेज दिया गया, तथ महाराजा साहब के उद्योग से ही उसको पुनः जोधपुर जाकर शासन-कार्य में योग देने की अनुमति मिली।

इनके योग्य वयस्क होने तक कौंसिल ने शासन कार्य योग्यता पूर्वक संपादित किया और वीकानेर राज्य में अनेक रीजिन्सी कौंसिल-द्वारा लाभदायक सुधार किये, जिनका उन्नेस्न संद्वाप से यहां किया जाता है—

अपराधियों के लेन-देन का पड़ोसी राज्यों के साथ समभौता न होने से एक स्थान के अपराधी दूसरे स्थान में जाकर दंड से बच जाते थे, जिससे जान और माल का भय बना रहता था। वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६) में जोधपुर और वि० सं० १६४८ (ई० स० १८६१) में जैसलमेर राज्य के साथ आपस में अपराधियों को सींपने के सम्बन्ध में बीकानेर राज्य ने समभौता कर लिया। इसी प्रकार कमशः अन्य पशेसी राज्यों के साथ भी इस सम्बन्ध में ऐसी ही संधियां हुईं।

वि० सं० १६४६ (ई० स० १८८६) में अंग्रेज़ सरकार के साथ जोधपुर और बीकानेर राज्यों के सम्मिलित व्यय से रेल बनाने के सम्बन्ध में १ क्ररारनामा हुआ, जिसके अनुसार रेल बनाने का कार्य आरंभ होकर वि० सं० १६४८ मार्गशीर्ष (ई० स० १८६१ दिसम्बर) में सर्वप्रथम राजधानी बीकानेर में रेहवे का प्रादुर्भीय हुआ। और उसी समय बीकानेर राज्य में तार का सिलिसिला भी आरंभ हुआ। यात्रियों और माल के यातायात में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने से वि० सं० १६४५ (ई० स० १८६८) में यह लाइन बीकानेर से आगे दुलमेरा तक बढ़ा दी गई।

इमारतें, सड़कें आदि बनाने का पहले कोई महकमा न था और न राज्य में इसके पूर्व कोई पक्की सड़क थी। इसलिए वि० सं० १६४८ (ई०स०१८६१) में इस कार्य के लिए 'पन्लिक वक्से डिपार्टमेंट' स्थापित हुआ।

वि० सं० १६५० (ई० स० १८६३) में २० वर्ष के लिए बीकानेर की टकसाल से रुपये बनाना बन्द होकर अंग्रेज़ी टकसाल से महाराजा के नाम का चांदी का सिका—जिसकी एक तरफ़ अंग्रेज़ी सिक्कों के अनुसार सम्राष्ट्री विकटोरिया का चेहरा श्रीर नाम तथा दूसरी तरफ़ हिंदी श्रीर उर्दू में महाराजा गंगासिंह बहादुर, सन् तथा बीकानेर राज्य का नाम एवं मोर- छुलें हैं—बनकर प्रचलित हुआ।

वि० सं० १६५१-५२ (ई० स० १८६४-६५) में भूमि का बन्दो-बस्त होकर किसानों से लिया जानेवाला लगान निश्चित कर दिया गया । वि० सं० १६५३ (ई० स० १८६६) में राज्य में पलाना नामक गांव के पास कुआं खोदते समय कोयने की खान का पता लगा, जिससे वि० सं० १६४५ (ई० स० १८६८) में कोयला निकालने का काम शुक्क हुआ। इस खान से निकलनेवाला कोयला निम्न श्रेणी का है और प्रधानतया विज्ञली के कारखाने और पन्लिक वर्ष्स डिपार्टमेंट-झारा हैंटें और जूना बनाने के काम में लाया जाता है।

वि० सं० १६४३-४४ (ई० स० १८६६-६७) में घग्घर नदी से नहरें काटकर राज्य के कुछ स्थानों में जल पहुंचाने की व्यवस्था की गई, जिससे आवपाशी में वृद्धि हुई।

इनके अतिरिक्त रीजेंसी कौंसिल के शासन-काल में ब्रिटिश साम्राज्य की सहायता के लिए 'कैमल कोर' ( ऊंटों का रिसाला ) भर्ती किया गया, जो महाराजा साहब के नाम पर 'गंगा रिसाला' कहलाता है । वि० सं० १६४६ ( ई० स० १८६१-६२ ) और खि० सं० १६४३ ( ई० स० १८६६-६७ ) में बीकानेर राज्य में अल्पवृष्टि होने के कारण श्रकाल के चिद्र दृष्टिगोचर होने लगे । उस समय कई उपयोगी कार्य आरंभ कर प्रजा की रक्षा का समुचित प्रयंघ किया गया।

रीजेंसी कींसिल के शासन-काल में राज्य की आय बीस लाख रुपये तक पहुंच गई और कई बड़े-बड़े कार्यों में लाखों रुपये ज्यय होने पर भी राज्यकोष में तीस लाख रुपयों से अधिक बचत रही।

इस अवधि में महाराजा साहव ने भी शासन-सम्बन्धी कार्यों में निपुणता प्राप्त करली और वीर-कार्यों की तरफ़ इनकी द्वि बढ़ने लगी। सुयोग से अपनी वीरोचित इच्छा प्रदर्शित करने का अवसर भी इन्हें प्राप्त हुआ। अंग्रेज़ सरकार तथा चितराल के बीच ई० स० १८६४ (वि० सं० १६४२) में तथा सुदान में ई० स० १८६६ (वि० सं० १६४३) में युद्ध छिड़े। इन अवसरों पर इनकी आयु पन्द्रह-सोलह वर्ष की होने पर भी इन्होंने उपर्युक्त युद्धस्थलों में जाकर भाग लेने की इच्छा प्रकट की, परन्तु अंग्रेज़-सरकार ने ये युद्ध विशेष महत्त्व के न होने से उनमें इनका भाग लेना उचित न समका और इनके साहस की प्रश्नंसा करते हुए भन्यवाद-पूर्वक उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया।

ई० स० १८६६ के जनवरी (वि० सं० १६४२ माघ) मास में ये भारत में लाहोर, दिल्ली, आगरा, अमृतसर, कानपुर, तसनऊ, कतकसा, महाराजा का पर्यटन के लिए जाना दार्जिलिक आदि कई स्थानों को देखने के लिए गये। इस यात्रा में बृटिश-भारत में होनेवाली उस्रति तथा वहां के दर्शनीय स्थानों के अवलोकन से इन्हें

बड़ा अनुभव प्राप्त हुआ। जब ये कलकत्ते पहुंचे तो वहां की मारवाड़ी जनता ने बड़े उत्साह से इनका अभिनन्दन किया। कलकत्ते में रहते समय इन्होंने भारत के तत्कालीन बाइसराय लॉर्ड पिल्गन से भेंट की। तदनन्तर ये वहां से लौटकर बनारस पहुंचे, जहां इन्होंने दर्शनीय स्थानों का अवलोकन किया। उस समय बड़गंगा (Barganga) पर महाराजा बनारस की तरफ से इनके लिए आखेट का विशेष रूप से प्रबंध किया गया था।

रेल के अभाव के कारण पहले किसी वाइसराय का बीकानेर जाना नहीं हुआ था। रेल खुल जाने से पात्रा का सुभीता हो गया। अतपव वि० सं० १६४३ मार्गशीर्ष वि६ १ (ई० स० संर्व पिलान भादि का १८६६ ता० २१ नधंबर) को भारत के बाइसराय और गर्वनर जेनरल लॉर्ड पिल्गन का बीकानेर

आना हुआ। महाराजा के सत्कार, शिष्टाचार तथा वीरोचित गुणों और षीकानेर तथा गजनेर की सुन्दर छुटा को देखकर वाइसराय को बड़ी मसजता हुई। इन्हीं दिनों मार्गशीर्ष बदि १३ (ता० २ दिसम्बर) को भारतवर्ष की सरकारी सेना का कमांडर-इन-खीफ़ (सेनाध्यक्त) सरजॉर्जव्हाइट बीका-नेर गया और पौप बदि १३ (ई० स० १८६७ ता० १ जनवरी) को कोटे के महाराव सर उम्मेदिसिंहजी भी बीकानेर पहुंचे, जहां कुछ दिनों तक उक्त महाराव का उहरना हुआ।

वि० सं० १६४४ आग्नाढ़ सुदि ६ (ई० स० १८६७ ता० ८ जुलाई)
को १७ वर्ष की आयु में महाराजा साहब का प्रथम विवाह प्रतापगढ़
सहाराजा का प्रथम विवाह
राजकुमारी से हुआ, जिससे वि० सं० १६४४
के आपाढ़ (ई० स० १८६८) माल में आवू पर प्रथम महाराजकुमार

(रामसिंह) का जन्म हुआ, परन्तु वह केवल कुछ घड़ी जीवित रहकर परलोक सिथारा।

वि० सं० १६४४ (ई० स० १८६७) में इन्दौर के भूतपूर्व महाराजा शियाजीराय होल्कर, वि० सं० १६४४ (ई० स० १८६८) में रीयां के महा-इन्दौर, रीवां, जोयपुर राजा वेंकटरमणुप्रसादसिंह, देवलिया प्रतापगढ़ के बादि के नरेशों का महारायत रघुनाथसिंह, जोधपुर के महाराजा सरदारसिंह और धौलपुर के महाराणा नौनिहाल-

### सिंह बीकानेर गये।

इसी वर्ष महाराजा साहय ने देवली की छावनी में कुछ समय तक रहकर वहां की रेजिमेन्ट में लेफ्टेनेन्ट कर्नल जे॰ डी॰ वेल की झध्यस्ता में सैनिक शिक्षा प्राप्त की। वहां से यथावकाश ये महाराजा का सैनिक शिक्षा प्राप्त करना आखेट के लिए बूंदी, कोटा और प्रतापगढ़ भी

वि० सं० १६४४ ( ई० स० १८६८ ) में इनकी आयु १८ वर्ष की होने पर राजपूताना के पजेन्ट गर्वनर जेनरल सर आर्थर मार्टिंडेल ने बीकानेर

महाराजा को राज्याधिकार मिलना जाकर श्रंत्रेज़ सरकार की तरफ़ से इनको मार्गशीर्ष सुदि ३ (ता० १६ दिसंबर ) को एक बड़े दरबार में बीकानेर राज्य का संपूर्ण अधिकार सौंप दिया।

इस म्रायसर पर इन्होंने राज्य के उमरावों श्रौर सरदारों के पृथक् दरबार में म्रापनी भावी शासन-नीति निस्नलिखित शब्दों में प्रकट की—

"आज में सर्वप्रथम जिस महत्त्वपूर्ण बात को कहना चाहता हूं, यह भूतकाल से सम्बन्ध रखती है। आप जानते हैं कि साढ़े ग्यारह वर्ष की नावालियी का समय दीर्घकाल होता है। दुर्भाग्यवश यदि लोगों को उचित मार्ग पर चलाते रहने के लिए उनपर सुदृढ़ शासन न हो तो बहुत संभव है कि यलत मार्ग पर चलते हुए वे आपस में अगड़ने लगें और प्रपंचकारी दल बनालें। यह जानकर मुसे दु:ख है कि बीकानेर में भी ऐसा ही हुआ है।

"अजमेर के मेयो कॉलेज से लौटने पर मुक्ते बीकानेर में दो दल जान पड़े—एक सोढ़ी हुक्मासिंह का और दूसरा उसका विरोधी। आप इस सम्बन्ध में सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपको इस बारे में कुछ भी कहना अनावश्यक है। मुक्ते यह बतलाते हुए दु:स्न है कि एक प्रकार से ये दल बीकानेर के नाश के कारण हैं। मिलकर कार्य करने से सब तरह का लाभ है और दलबंदी करके एक दूसरे को हानि पहुंचाने से राज्य की हानि होती है। में मेयो कॉलेज से आया, तभी से मेरी सदा यह इच्छा रही है कि ये दल टूट आयं और सोढ़ी हुक्मासिंह के चले जाने से बहुत कुछ अन्तर हो गया है, किन्तु दुर्दें बवश दलबंदी की कुछ भावना अब तक बनी हुई है। इस समय मेरी सब से बड़ी इच्छा यही है कि ये दलबन्दी के विचार एकदम नए हो आयं।

"मेरी नावालियी के काल में आप लोगों ने जो राजभिक्त दिखाई है, वह आपके योग्य ही है। जब राजा युवा हो जाय तब आपका राजभिक्त प्रकट करना कुछ बड़ी बात नहीं है, किंतु यह आपका कर्त्तच्य है, परन्तु जब राजा बालक हो और अधिकांश प्रजाजन उसके विरुद्ध हों उस समय राजभिक्त प्रकट करना वस्तुतः महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों ने (मेरे मामले में) भी बैसा ही किया है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इसे सदा स्मरण रक्खूंगा।

"में आपको यह जतला देना चाहता हूं कि भविष्य में में जो कुछ कार्य करूंगा वह इसलिए किया जायगा कि में उसे योग्य और न्यायोचित मानता हूं, न कि छपा-प्रदर्शन के योग्य। आपको यह आशा नहीं करनी चाहिये कि न्याय करते समय में किसी के प्रति छपा प्रदर्शित करूंगा। कई सरदार और अफ़सर प्रतिदिन मेरी हाज़िरी में रहेंगे, किन्तु इससे आपको यह न जानना चाहिए कि मेरे साथ रहने से जो कुछ वे मुक्से अर्ज़ करें उसका मुक्तपर स्वभावतः प्रभाव पड़ेगा। उन (सरदारों या अफ़सरों) के द्वारा कोई स्चना भेजने से आपको कोई लाभ न होगा और जो लोग स्चनावं भेजेंगे या लावेंगे उनपर मेरी सक्त नाराजी रहेगी, न

ज़नाने की मारफ़त आपका अर्ज़ कराना किसी प्रकार उपयोगी हो सकता हैं।

"आपको जो कुछ कहना हो सीधे मुक्त से कहें । में उसपर पूरा ज्यान दूंगा और उसके लिए भरसक प्रयत्न करूंगा। सीधे मेरे पास आने से आपका और मेरा पर्याप्त समय तथा अम बचेगा। मुक्ते आशा है कि हससे रिश्वतकोरी बंद हो आयगी, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे पास के लोग किसी प्रकार अपने प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकते और घूस देना आपका ही अपराध होगा। में यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरे घूस खोरी के बहुत विरुद्ध हूं और इसे रोक देना चाहता हूं। घूस देने और लेनेवाले का ईश्वर ही सहायक हो तो हो, क्योंकि में उनकी कोई सहायता न करूंगा।"

राज्याधिकार मिलने पर महाराजा साहब ने रीजेन्सी कींसिल की पुनः राजकींसिल का रूप देकर पूर्वनिर्दिष्ट शैली के अनुसार शासन- व्यवस्था स्थिर की और राज्य के सरदारों के सम्बन्ध के तमाम मामले, सेना, पुलिस, पब्लिक वर्क्स, चिकित्सा विभाग आदि का कार्य अपने हाथ में लिया।

महाराजा साहब के पहले विवाह का उन्नेस ऊपर मा गया है। वि॰ सं॰ १६४६ ज्येष्ठ वदि १ (ई॰ स॰ १८६६ ता॰ २६ मई) को भंवाद (भव संवितसर) के ठाकुर सुलतानसिंह तंबर की पुत्री के साथ इनका दूसरा विवाह हुआ।

दिल्ला अफ़िका में ट्रान्सवाल एक मुख्य प्रदेश है, जहां बोरों की आवादी मुख्य है और थोड़ी लंख्या में अंग्रेज़ और हिन्दुस्तानी भी रहते हैं।

महाराजा का बोर-युद्ध में ई० स० १८७७ (वि० सं० १६३४) में ट्रान्सवाल सम्मिलत होने की के अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिलाये जाने की घोषणा की इच्छा प्रकट करना गई, जो स्वतन्त्रता-प्रेमी बोरों को अच्छी न लगी।

फुछ वर्षों बाद बोर जांति का कूगर वहां का प्रेसिडेन्ट निर्वाचित हुआ।

हथर ट्रान्सवाल में सोने की खानों का पता लगने से वहां कमशः विदेशियों की संक्या बढ़ी, जिससे कृगर की आय बढ़ने कगी। ई० स० १८६६

(वि० सं० १६४६) में, जब यूटलैंड निवासियों और क्गर में विरोध चल रहा था, डाक्टर जेमीसन और डाक्टर रोड्स ने अन्य बानों के अंग्रेज़ मालिकों से मिलकर जोड्डान्सवर्ग पर अधिकार करने का विचार किया । यह निश्चय हुआ कि शृटलैंड निवासी अपना आन्दोलन जारी रक्सेंगे श्रीर इस बखेड़े में जेमीसन जोहान्सवर्ग जा पहुंचेगा, पर डाक्टर जेमीसन श्रीर उसके साधियों का यह षड्यन्त्र सफता न हुआ। जैसा सोचा गया था उक्त डाक्टर को इस कार्य के लिए पर्याप्त व्यक्ति न मिले, पर लोगों के मना करने पर भी उसने निश्चित तिथि, ता० २६ दिसम्बर (वि० सं० १६४३ पीष वदि १०) को ट्रान्सवाल की ऋोर प्रस्थान किया। ऋगर को इन सब बातों का ठीक समय पर पता लग गया जिससे उसने सारा प्रबंध कर लिया। दान्सवाल में प्रबेश करने के पूर्व ही डाक्टर जेमीसन बोरों-द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया। अन्य कई सम्पत्तिशाली अंग्रेज़ भी पकड़े गये और उनपर मुक्रदमा चलाकर उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई, पर अंग्रेज़ सरकार के प्रार्थना करने पर कृगर ने दंड लेकर उन्हें मुक्त कर दिया। ई० स० १८६७ (वि० सं० १६४४) में यूटलैंड की २१००० अंग्रेज़ प्रजा ने एक सम्मिलित अर्ज़ी महाराग्री (विक्टोरिया) के सम्मुख पेश की, जिसका फल यह हुआ कि ई० स० १८६८ (वि० सं० १६४४) में •लामफ़ान्टेन में एक काम्फ्रेन्स बुलाई गई। ता० ३१ मई ( ज्येष्ठ सुदि ११ ) को सर आल्क्रोड मिलनर और कृगर की म्लामक्रान्टेन में मुलाक्रात हुई, पर उसका कोई परिसाम न निकला। वास्तविक बात तो यह थी कि बोर लोगों ने बहुत पहले से ही दक्ति श्रीकृका में अपनी प्रधानता स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लेने का निश्चय कर लिया था। उन्हें युद्ध में लाभ ही साभ दिखाई दे रहा था। प्रेसिडेन्ट क्रगर की सरकार ने ई० स० १८६६ ता० २७ सितंबर ( वि० सं० १८४६ आधिवन विद ८) को एक अल्टीमेटम (अतिन्य सूचना) तैयार किया, जो कई कारणों से ता० ६ अक्टोबर (आश्विन स्वि ४) को प्रदोरिया स्थित अंग्रेजों के प्रजेंट मि० कर्नियम प्रीन के पास पेश पुचा । इसमें दी पुद्द शर्तें बड़ी कड़ी थीं और उनका जवाब केवस ४= घन्टों के भीतर मांगा गया था। अंग्रेज़ सरकार उन शतों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर सकती थी। फलतः दोनों ओर पूरी तैयारी हो खुकने के बाद ता० ११ अक्टोबर (आश्विन सुदि ७) को इतिहास-प्रसिद्ध बोर-युद्ध का सूत्रपात हुआ। इस अवसर पर महाराजा साहब ने इस युद्ध में सिमिलित किये जाने की इच्छा प्रकट की, पर अंग्रेज़ सरकार ने उसे स्वीकार न किया।

वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६६-१६००) में बीकानेर राज्य में भीषण श्रकाल पड़ा। यह श्रकाल केवल बीकानेर में ही नहीं, प्रत्युत राज-

वि० सं० १६५६ का भीषण अकाल पूताना और भारत के कई अन्य विभागों में भी था। उस वर्ष राज्य में वर्षा का श्रीसत ३॥ इंच रहा और राजधानी में तो केवल एक इंच चीदह सेंट

ही वर्षा हुई, जिससे खेती नष्ट हो गई और गरीब प्रजा बड़े संकट में पड़ गई। अनुमान प्रतिशत २२ मनुष्य तो विदेश चले गये और शेष के निर्वाह के लिए राज्य की तरफ़ से सहायता के कार्य प्रारम्भ किये गये। सहायक कार्यों में राजधानी में शहरपनाह का काम बढाया गया, गजनेर की भील खुदवाई गई, और ऐसे ही कई अन्य कार्य जगह-जगह छोड़े गये, जिनसे प्रतिशत ८० मनुष्यों का निर्वाह होने लगा। राजधानी बीकानेर में राज्य की तरफ़ से दो अन्नतेत्र तथा चुक और राजगढ में सेटों की श्रोर से अञ्चल्लेत्र खोले गये, जिनमें अशक्त श्रीर बीमारों को भोजन मिलने लगा। दुःकाल पीडित परदानशीन स्त्रियों के लिए जगह जगह छप्पर खड़े किये गये, जहां उनको भोजन मिलता रहा। राज्य ने इस अकाल के समय में जनता की सहायता में साढ़े आठ लाख से अधिक रुपये व्यय किये, पौने पांच लाख रुपये माल हासिल के माफ़ कर दिये तथा जनता के लिए बिना किसी महसल के बाहर से गल्ला मंगवाकर सस्ते भाव से बेचने की व्यवस्था की। उस समय व्यापारी वर्ग ने नाज का भाव तीन सेर तक पहुंचा दिया था। राज्य की तरफ़ से बाहिर से अन्न मंगवाने का प्रभाव यह पड़ा कि फिर ग्रह्मे का भाव एक रुपये का आउ सेर से नीचे न गिरा। इस समय गांवों में गक्षा पहुंचाने में रेख्वे की सहायता बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। जहां-जहां रेख नहीं थी, वहां ग्रम्मा पहुंचाने के लिए महाराजा साहब ने अपना गंगारिसाला (कैमल कोर) नियत कर दिया, जिससे अधिकांश गांवों में बराबर अजादि पहुंचता रहा।

बीकानेर राज्य में जल की प्रखुरता न होने से साधारण वर्षा के अवसर पर भी जल का कष्ट होता था। फिर ऐसे समय तो जल का कप्ट होना स्वा-भाविक ही था, परन्तु महाराजा साहब ने इस श्रकाल के समय स्थान-स्थान पर जल स्रलभता से मिलने की व्यवस्था कर दी। पशुश्रों की जीव रज्ञा के लिए भी राज्य ने घास मंगवाकर गोदाम लगवा दिये. पर दैवी कोप से फिर भी बहुत से पशु मर गये, जिससे राज्य को बड़ी स्नति हुई। वर्ष की समाप्ति के अन्त में राज्य ने ८४३०० रुपये काश्तकारों को बीज और बैलों आदि के लिए देकर रूपि कर्म का आरम्भ करवाया । इतना होने पर भी कितने ही व्यक्ति गांवों को छोड़कर अन्यन्न चले गये। उन्हीं दिनों विश्चिका की भयद्वर व्याधि ने बड़े वेग से आक्रमण कर सहस्रों चिराग गुल कर दिये। उस समय का दृश्य बड़ा ही हृद्यविदारक था, एक दी दस्त और वमन होते ही लोग छटपटाकर प्राण दे देते थे। अब भी इस रोमांचकारी घटना के स्मरण मात्र से लोगों के दिल दहल जाते हैं। अकाल और इस देवी आपत्ति से उस वर्ष राज्य की, ई० स० १८६१ (वि० सं० १६४७) की जनसंख्या की अपेला, लगभग एक तिहाई। श्रावादी कम हो गई।

उपर्युक्त श्रकाल के समय महाराजा साहब ने श्रपना श्रधिकांश समय श्रकाल-पीड़ितों के कप्टों को निवारण करने में लगाया। ये स्वयं राज्य में धूम-धूम कर सहायता के कार्यों को देखते और संकटापन्न व्यक्तियों को सहायता देकर उनके प्राण बचाते थे। इन्होंने उस समय जिस तत्परता से इस संकट का सामना किया उसकी बड़ी प्रशंसा हुई। भारत सरकार ने श्रकाल के समय महाराजा साहब-द्वारा होनेवाले प्रजा-हितैवी कार्यों से प्रसन्न होकर इन्हें प्रथम श्रेणी का कैसरे-हिन्द स्वर्ण-पदक भेंट किया। तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्ज़न ने ई० स० १६०२ (बि॰ सं० १६४६) में अपनी बीकानेर यात्रा के समय राजकीय भोज के अवसर पर अपनी वक्तृता में महाराजा साहब के गुलों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा—"ई० स० १८६६-१६०० के अकाल के महान संकट के समय महाराजा ने अधक उत्साह और अत्यन्त कुशकता-पूर्वक सारा कार्य समय महाराजा ने अधक उत्साह और अत्यन्त कुशकता-पूर्वक सारा कार्य समयादन किया था।" हैज़े की वीमारी के दिनों में महाराजा स्वयं बीमारों के पास जाकर उनका निरीक्तण करते थे, जिससे ये स्वयं भी इस व्याधि से प्रसित हो गये, परन्तु योग्य चिकित्सा से इन्होंने शीघ ही आरोग्यता आप्त कर ली।

वि० सं० १६४७ (ई० स० १६००) में श्रीमती महाराणी विक्टोरिया
की सालगिरह के अवसर पर महाराजा साहब
भारतीय सेना (सेकंड ब्रांसर्स) में मेजर (ऑकरेरी) नियत किये गये।

उसी वर्ष चीन में एक नया आन्दोलन खड़ा हुआ, जो इतिहास में बाषसर आंदोलन के नाम से विख्यात है। इसकी उत्पत्ति के मूल कारब

चीन के बॉन्सर युद्ध का सूत्रपात तो श्रक्षात हैं, परन्तु कुछ दिनों पूर्व से ही जापान की पिछली लड़ाई श्रीर चीन के राजधराने में पारस्परिक कलह होने के कारण लोगों में

असन्तोष फैसना शुरू हुआ और बॉक्सर दल का ज़ोर बढ़ा। शिक बढ़ते ही इस दल ने जीन में रहनेवाले ईसाइयों पर अत्याचार करना आरम्भ किया पवं अन्य ईसाइयों के पित भी उनके भाव बुरे होते गये। मई मास में उन्होंने जीन के कितने ही ईसाइयों के गांव नष्ट कर दिये और आसपास के ईसाइयों की हत्या की। कुछ दिनों बाद पेकिंग (Peking) से जालीस मील दूर गुंगर्जिंग (Yung Ching) नामक स्थान में दो अंग्रेज़ पादरी मार डाले गये। देश के कई भागों में बॉक्सर दल के लोगों का ज़ोर बढ़ा हुआ था और वे स्थान-स्थान पर रेल की पटिरयां उन्हाइका था। जून

मास में उक्त वस के कुछ सोगों ने एक जापानी अधिकारी की इत्या करदी और रात्रि के समय बहुत से विदेशियों के घर जलाकर उनका सामान लट लिया तथा कितने ही चीनी ईसाइयों को भी मार डाला । इस घटना के कई दिन पूर्व से ही पेकिंग का बाहरी दुनियां के साथ का सम्बन्ध रेख की पटरियां उसाद डालने पवं पूल तोड़ देने से नष्ट हो गया था। परि-स्थित की गम्भीरता का अनुभव करते हुए संसार के सभी धक्तिशाली राज्य, पीचीली (Pi Chili) की खाड़ी में जल और स्थल सेनाएं शीवातिशीव भेजने लगे। पडमिरल सीमूर की अध्यक्ता में इक्केंड, रूस, फ़्रांस, जर्मनी, ख्रास्ट्रिया, इटली, अमेरिका और जापाम की दो हज़ार सम्मिलित सेना पेंकिंग के साथ पुनः रेत्वे का सम्बन्ध स्थापित करने के लिए गई, किन्तु उसे बुरी तरह पराजित होकर लौटना पड़ा । इसी बीच चीनियों ने टिन्टसिन ( Tientsin ) की विदेशी बस्ती पर आक्रमण किया । वहां के क़िलों पर विदेशियों ने अधिकार करने में सफलता तो शाप्त की, परन्त इससे वहां की परिस्थिति में कोई सुधार न हुआ। इसी समय उक्त विदेशी राज्यों से सहायता के लिए अधिक सेनाएं आ गई। इस लड़ाई में भाग लेन के लिए तीन फ़ौज की द्वकड़ियां भारतवर्ष से भी मेजी गई।

अंग्रेज़ सरकार को चीन में सेना भेजने की आवश्यकता पड़ने पर महाराजा साहब ने भारत सरकार के पास पत्र भेजकर गंगारिसाखे

सिंहत स्वयं इस युद्ध में जाने की अभिलापा प्रकट कीन-युद्ध में महाराजा का सिंग्य सिम्मिलित होना इच्छा स्वीकार होने पर उसकी मंजूरी हैं० स०

१६०० ता० १० अगस्त (वि० सं० १६४७ आवण सुदि १४) को रेज़िडेंट की मारफ़त इनके पास आ गई। तब इन्होंने बड़े उत्साह के साथ अपनी खेना सहित चीन की ओर प्रस्थान किया। इस अवसर पर प्राध्वेट स्रोकेटरी मेजर आर० डी० कूपर, कुंवर पृथ्वीराजसिंह तंवर (वाउदसर) और धायआई सालिगराम भी इनके साथ थे। चीन पहुंचने पर इनकी सेना ने लेफ्टेनेंट जेनरल सर आलफ़ेड के साथ रहकर वहां की लड़ाइयों में भाग लिया। पिटांग के किले की विजय तथा पोटिंगफ़ की चढ़ाई में इस सेना ने वीरतापूर्वक शत्रु का सामना किया। कुछ दिनों बाद जब अस्य राज्यों की चीन के साथ संधि स्थापित हो गई, तब महाराजा साहब ने विसम्बर मास में बीकानेर के लिए प्रस्थान किया। कलक से पहुंचने पर भारत सरकार की तरफ़ से इनका सार्वजनिक रूप से स्वागत किया गया। इनके लीट आने पर भी इनकी सेना बराबर अंग्रेज़ों के साथ रहकर कार्य करती रही और उसने कई बार जापानियों तथा अमरिकन लोगों के साथ रहकर लड़ाई में वीरता वतलाई।

बीकानेर की सेना के चीन से लौटने पर वि० सं० १६४८ आवाड़ सुदि ४ (ई० स० १६०१ ता० २१ जून) को भारत के बाइसराय लॉर्ड

नीकानेरी सेना की भारत सरकार-द्वारा प्रशंसा कर्ज़न ने निम्नलिखित आशय का तार महाराजा साहव के पास भेजा—"चीन से आपके इम्पीरियल सर्विस हुप्स के सकुशल लौटने पर मैं आपको

बधाई देता हूं। मुक्ते झात हुआ है कि चीन में उक्त सेना ने नामवरी से कार्य करके आपकी और आपके राज्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है"।

मेजर जेनरत जे॰ टी॰ कमिन्स, डी॰ एस॰ श्रो॰ ने भी प्रशंसा-स्चक शब्दों में ही गंगारिसाले की वीरता और कार्य-तत्परता का उल्लेख किया था।

भारतीय नरेशों में से केवल महाराजा सर गंगासिंहजी ही चीन युद्ध में स्वयं सिम्मिलित हुए थे। बड़ी तत्परता के साथ उक्त युद्ध में भाग लेने के कारण इनकी बड़ी ख्याति हुई और महाराजा को के, सी. भाई. ई. का खिताब मिलना

कमान्डर ऑव् दि इंडियन एम्पायर) की पदवी तथा चाइना वार मेडल से विभूषित किये गये। जेनरल सर आलफ़ेड गसेली ने भी इस युद्ध की स्वृति-स्वरूप ग्रञ्जओं से किनी हुई एक तोप इनको भेंट की। श्रीमती सम्राश्ची विक्टोरिया का बि० सं० १६४७ माघ सुदि २ (ई० स० १६०१ ता० २२ जनवरी) को लन्दन में स्वर्गवास हो गया। यह शोक जनक समाचार बीकानेर पहुंचने पर राज्य विक्टोरिया मेमोरियल कलक में कई दिवस तक शोक मनाया गया। महाराजा साहब ने राज-परिवार से सहातुभूति प्रकट करते हुए नव सम्राट् (पडवर्ड सप्तम) के प्रति उद्य भावनाएं प्रकट कीं और स्वर्गीय महाराणी की स्मृति को चिर-जीवित रखने के लिए राजधानी में विक्टोरिया मेमोरियल ऋब बनवाया, जो बीकानेर की सुन्दर इमारतों में से एक है।

वि० सं० १६४६ कार्तिक सुदि १२ (ई० स० १६०१ ता० २३ तवंबर) को भारतीय सेना का कमांडर-इन-चीफ़ जेनरल सर पावर पामर बीकानेर गया। बीकानेरी सेना के प्रदर्शन के समय महाराजा केनरल सर पावर पामर का बीकानेर जाना हुआ।

वि० सं० १६४६ के वैशास (ई० स० १६०२ मई) मास में ये वूंदी और वहां से लीटकर आबू गये, जहां इन्हें सम्राट्ट पडवर्ड (सप्तम भूतपूर्व) के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित होने का निमन्त्रण महाराजा का लन्दन प्राप्त हुआ। समयाभाव के कारण महाराजा साहब वहां से सीधे बम्बई चले गये और ता० ३१ मई (ज्येष्ठ विद् ६) को जहाज़ से रवाना होकर ता० १४ जून (ज्येष्ठ सुदि १०) को लन्दन पहुंचे और उत्सव में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर श्रीमान् प्रिंस ऑव् वेल्स (परलोकवासी सम्राट् जॉर्ज पंचम) ने इन्हें अपना ए० डी० सी० नियुक्तकर सम्मानित किया। आषाढ़ विद ४ (ता० २६ जून) को सम्राट् ने इन्हें राज्याभिषेक का पदक (Coronation medal) प्रदान किया। इसी अवसर पर इन्हें चीन युद्ध का पदक भी दिया गया।

जत्सय समाप्त होने पर इन्होंने वहां से प्रस्थान किया और ता० ३१ अगस्त (भाइपद वदि १३) को ये बीकानेर लौटे ! विसायत से सीटकर जाने के एक सप्ताह बाद ई० स० १६०२ ता० ७ सितंबर (बि० सं० १६४६ भाइपद सुदि ४) रविवार को महाराणी राखावत के गर्भ से महाराजकुमार शार्ट्लासिंह का जन्म हुआ। इस ग्रुभ संवाद से सर्वत्र आनंद सा गया। महाराजा साहब ने इस अवसर पर उदारता-पूर्वक सहस्रों रुपये दान एवं उपहार आदि में व्यय किये और राज्य में कई दिन तक बड़ी खुशी मनाई गई।

उसी वर्ष मार्गशीर्ष वदि १० (ता० २४ नवंबर) को भारत के वाइसराय और गवर्नर-जेनरल लॉर्ड कर्ज़न का बीकानेर में आगमन हुआ। महाराजा ने राज्योचित रीति से उसका खागत लॉर्ड कर्जन का बीकानेर किया। इस अवसर पर उक्त वाइसराय के द्वारा कर्ज़न बाग तथा विक्टोरिया मेमोरियल क्लब का उद्घाटन हुआ और लेडी कर्ज़न-द्वारा ज़नाना अस्पताल की नींव रखवाई गई।

इसके कुछ ही दिनों बाद सम्राट् पड़बर्ड सप्तम के सिंहासनारुद्ध होने के उपलद्य में भारतवर्ष की प्राचीन राजधानी दिल्ली नगर में विशाल दरबार हुआ, जिसमें सम्मिलित होने का निमंत्रण महाराजा का दिल्ली दरवार मिलने पर महाराजा साहब भी दिल्ली पहुंचे। सम्राट्ध की ओर से उनका छोटा भाई ड्यूक ऑब् कनॉट सम्देश लेकर भारत में आया। फिर लॉर्ड कर्ज़न और ड्यूक ऑब् कनॉट दिल्ली पहुंचे। उनके स्वागत के समय उपस्थित भारतीय राजा-महाराजाओं में महाराजा साहब भी थे। ई० स० १६०३ ता० १ अनवरी (वि० सं० १६४६ पीच सुदि प्रथम ३) को महाराजा साहब चृहत दरबार में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर इनकी भारत के कितने ही प्रमुक्त नरेशों से मुलाक़ातें हुई। फिर ये वहां से लोटकर बीकानेर पहुंचे। उसके तीन सप्ताह के पीछे ई० स० १६०३ ता० २० जनवरी (वि० सं० १६४६ माघ विद ३०) को अर्मनी का शाहज़ादा ग्रांड ड्यूक आन् हेसी

भीर ता० १४ फ्रारवरी (फाल्गुन बदि ३) को ड्यूक ऑव् कनॉट बीकानेर पहुंचे। भंग्रेज़ी सोमालीलैंड (British Somaliland) के अधिकारियों भीर हैंब खुलेमान भोगडेन जाति (Babr Suleiman Ogaden Tribe) के मुहम्मद-बिन-अब्दुल्ला (Mohammad-bin-

सोमालिलिंड के युद्ध का स्त्रिपात अध्यान के बीच विश्सं १६४६ (ई० स० १८६६)

में बखेड़ा खड़ा हो गया, जिसको मिटाने का बहुत कुछ प्रयक्त किया गया पर उसमें सफलता नहीं मिली और भगवा बढ़ता ही गया। महस्मद-विन-अन्द्रज्ञा का अपने देशवासियों पर बड़ा प्रभाव था, जिसका पहले तो उसने उचित उपयोग किया, किंतु बाद में जब उसके अनुयायियों की संख्या बहुत बढ़ गई तो उसने बुराव ( Burao ) पर अधिकार करके अपने को महदी (मसीहा, उद्धारक) घोषित कर दिया। फिर उसने पड़ोसी जातियों पर श्रातङ्क जमाना श्रारम्भ किया । इसपर मुझा (मुहम्मद ) के विरोधियों ने अंग्रेज़ों की शरया ली। वि० सं० १६४= (ई० स० १६०१) में अंग्रेजों ने उसका विजित स्थान (बुराय) उससे छीन लिया, परन्तु इसका परिणाम उत्तरा हुआ। उसने पढ़ोसी जातियों और अंग्रेज़ों पर आक्रमत करना तथा उन्हें तंग करना जारी रक्खा। वि० सं० १६४६ आध्विन सुदि ४ (ई० स० १६०२ ता० ६ अक्टोबर ) को परिगो (Erigo) नामक एक सघन आड़ीवाले प्रदेश से जाती हुई अंग्रेज़ी सेना को उसके सैनिकों ने घेर किया। इस खडाई में अंग्रेजी सेना के लगभग ०० आदमी मारे गये, ंकित अन्त में उसने मुक्का को भगा देने में सफलता प्राप्त की । मुक्का अपने अनुयायियों सहित गलादी (Galadi) में, जहां पानी बहुत मिलता था. चला गया । तब इटालियन सोमालीलेंड के पूर्वी किनारे से झोब्बया (Obbia) के मार्ग से उसपर आक्रमख करने का निश्चय किया गया। क्रिगेडियर-जेनरता डबल्यू॰ एच॰ मैनिंग (W. H. Manning) के सेनापितत्व में हिन्द्रस्तानी एवं अफ़्रिकन सेनाएं मुझा के विरुद्ध रवाना की गई, पर उससे भी विशेष लाभ न हुआ और मुझा को अंग्रेज़ी सेना की

कई दुकिश्यों को हराने में कुछ समय के लिए सफलता मिल गई। फिर वह (मुझा) उत्तर में नोगल (Nogal) ज़िले में जा रहा।

सोमालीलैंड के इस युद्ध में भारतवर्ष से श्रीर भी सेना भेजने की आवश्यकता प्रतीत होने पर महाराजा साहब ने अपनी सेना के भी भारतीय सेना के साथ सम्मिलित किये जाने की अंग्रेज सोमालीलैंड की लड़ाई में महाराजा का सैनिक सरकार से इच्छा प्रकट की, जो स्वीकृत होने पर सहायता देना वि० सं० १६४६ (ई० स० १६०३ जनवरी) में गंगा-रिसाले के २१६ सैनिक श्रीर २४० ऊंट इस युद्ध में भेजे गये। महाराजा साइब की अभिलापा स्वयं इस युद्ध में भाग लेने की थी और इन्होनें भारत सरकार के पास कई बार इस संबंध में पत्रव्यवहार भी किया, परंतु उस समय इनका बहां जाना स्वीकार नहीं किया गया। कुछ दिनों बाद अधिक सेना की आधश्यकता पड़ने पर वि० सं० १६६० के कार्तिक (ई० स० १६०३ अक्टोबर) मास में ४० सैनिक तथा १४० ऊंट सोमालोलेंड में और भेजे गये। भारतवर्ष से भेजी गई केवल यही एक ऊंट सेना होने के कारण और साथ ही इसके लिए अनुकृत जलवाय वहां प्राप्त होने से लड़ने के अतिरिक्त रास्ता खोजने, मरुभूमि में जल तलाश करने, पत्र लाने तथा क्षेजाने आदि के कार्यों में भी इससे बड़ी सहायता प्राप्त हुई।

गंगारिसाले की शत्रुसेना से दो बड़ी लड़ाइयों में मुठभेड़ हुई। मेजर गफ़ (Gough) की अध्यक्ता में जो सेना बोहोट्ल (Bohotle) से धारातोल (Dharatol) गई थी, उसमें भी गंगारिसाले के सैनिक विद्यमान थे। वि० सं० १६६० वैशास विद ११ (ई० स० १६०६ ता० २३ अप्रेल) को इस सेना का शत्रु दल से मुक़ाबला हुआ, परंतु सफलता न मिली। अक्टोबर मास में नये सिरे से चढ़ाई का प्रबंध किया गया। वि० सं० १६६० माघ विद द (ई० स० १६०४ ता० १० जनवरी) को जीदवाली (Jidbali) तथा धारातोल (Dharatol) में बड़ी लड़ाइयां हुई। उनमें भी गंगारिसाले के सैनिक थे और इस सम्मिलित सैन्य ने बहुतसे शत्रुओं को मौत के घाट उतारा। आख़िरकार पूरी तरह पराजित

होकर मुल्ला अंग्रेज़ों के रिलत स्थान से भागकर मिजर्टिन ( Mijertin ) के लोगों की ग्ररण में जा रहा।

सोमालीलेंड के उपर्युक्त युद्ध में गंगा रिसाले के बीर सैनिकों ने प्रत्येक बार वीरता प्रदर्शित की, जिसकी अंग्रेज़ अफ़सरों-द्वारा बहुत प्रशंसा हुई । सर चारुसे इजर्टन (सोमाली-गंगा रिसाले के बीर सैनिकों लेंड फ़ीएड फ़ोर्स का जैनरल ऑफ़िसर तथा कमार्डिंग फ़ीएड मार्शल) ने गंगा रिसाले की वीरता

का वर्णन करते हुए लिखा— "सोमालीलेंड में इस सेना ने लगातार श्रष्टारह महीनों तक काम किया श्रीर जुलाई ई० स० १६०३ (वि० सं० १६६० श्रावण) से, जब से मैं फ़ील्ड फ़ोर्स का सेनाध्यल नियुक्त हुशा हं, इसने फ़ील्ड फ़ोर्स की समस्त लड़ाइयों में प्रमुख भाग लेकर श्रवतक की उपार्जित श्रपनी प्रतिष्टा को ही बढ़ाया है। मैंने श्रपने पिछले मुरासिलों में उल्लेखनीय कार्य करनेवाले व्यक्तियों का नामोलेख कर दिया है। मेरा विश्वास है कि इस सेना द्वारा प्रदर्शित वीरता तथा समय समय पर श्रावश्यकता जुसार श्रिक सेना भेजने में महाराजा साहव हारा होनेवाली तत्परता के सम्बन्ध की सूचना उनको दे दी जायगी।"

गंगा रिसाले के युद्धचेत्र से लौटने पर तन्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्ज़न ने वि० सं० १६६१ आषाढ़ वदि ११ (ई० स० १६०४ ता० ६ जुलाई) को महाराजा साह्य के पास तार भेजा, जिसका आशय नीचे लिखे अनुसार है—

"इम्पीरियल सर्विस कैमल कोर के सोमालीलेंड से, जहां उसने बहुत बड़े संकट के अवसरों पर भी साइस और वीरता का परिचय दिया है, लीट आने पर में आपको बधाई देता हूं। उसने केवल सम्राट् की सेवा ही नहीं की है, किन्तु अपने राजा और राज्य की प्रतिष्ठा भी बढ़ाई है। मुक्ते भरोसा है कि सब अफ़सर और सैनिक सकुशल होंगे।"

इस युद्ध में की गई उत्तम सेवा के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने बीकानेर से गंगा रिसाले के साथ जानेवाले मेजर जेनरल उबल्यू० जी० वॉकर (W. G. Walkar) को विकटोरिया कॉस पदक और स्बेदार किशनसिंह को इंडियन ऑर्डर ऑव् मेरिट का पदक प्रदान कर सम्मानित किया।

वि॰ सं॰ १६६० मार्गशीर्ष विद ४ (ई० स० १६०३ ता० ६ तथा स्व स्व स्व १६० मार्गशीर्ष विद ४ (ई० स० १६०३ ता० ६ तथा से स्वालियर के भूतपूर्व महाराजा सर माधवराव सिंधिया तथा विवालियर तथा मैस्र के वि० सं० १६६१ वैशाख विद ७ (ई० स० १६०४ महाराजाओं का ता० ७ अप्रेल ) को मैस्र के वर्तमान महाराजा वीकानेर जाना सर कृष्णराज का बीकानेर में आगमन हुआ। महाराजा साहब ने अपने प्रतिष्ठित मेहमानों का बड़े प्रेम से स्थागत किया, जिससे इन राज्यों के वीच मिन्नता का दृढ़ संबंध स्थापित हुआ।

ई० स० १६०४ के जून (वि० सं० १६६१) मास में महाराजा साइय आयू गये। वहाँ राजपूताना के पजेंट गवर्नर जेनरल सर आर्थर मार्टिडल महाराजा को के. सं. ने सम्राट् के जन्म-दिन के उपलच्य में होनेवाले एस. आई. की उपाधि द्रवार में सम्राट् की और से इन्हें के० सी० मिलना एस० आई० (नाइट कमांडर ऑव् दि स्टार ऑव् इंडिया) के खिताब से विभूषित किया।

मुगल बादशाहों-द्वारा बीकानेर के नरेशों को जागीर में दिये हुए कई गांव दिल्ला में भी थे, जिनमें से कुछ गावों पर बीकानेर राज्य महाराजा का अंग्रेज़ सरकार का अधिकार बरायर चला आता था। वि० सं० के साथ गांवों का परिवर्तन १६६२ (ई० स० १६०४) में भारत सरकार ने करना आरंगाबाद की छावनी बढ़ाने का निश्चय कर उन गांघों पर अपना अधिकार करना चाहा। उपर्युक्त गांव बीकानेर से यहुत दूर होने के कारण शासन-कार्य चलाने में राज्य को कठिनाइयां होती थीं। इसिलिए महाराजा साहब ने करणपुरा, पदमपुरा और केसरीसिंहपुरा नामक तीनों गांव भारत सरकार को सींप दिये। तब भारत सरकार ने

इन गांधों के बदले में पंजाब के हिसार ज़िले का बावलवास गांव (जिस पर बीकानेर राज्य का पैतृक स्वत्व चला श्राता था) संपूर्ण श्रधिकारों से तथा रत्तालेड़ा नाम का नया गांव श्रीर पच्चीस हज़ार रुपये बीकानेर राज्य को दिये।

राज्य के सरदारों के साध महाराजा का उचित बरताब था, तो भी स्वार्थी लोगों के बहकाने में आकर वि० सं०१६६२ (ई० स०१६०४) में

जपद्रवी जागीरदारों का प्रवन्ध करना कुछ सरदार उपद्रवी हो गये, जिसकी सूचना मिलते ही महाराजा साहब ने वस्तुस्थिति की जांच करना श्रावश्यक समका। इसपर सरदारों ने भी

एक सम्मिलित आवेदन पत्र-द्वारा अपनी शिकायतें महाराजा साहब के सम्मुख पेश कीं। उसपर विचार हो ही रहा था कि उपद्रवी सरदारों ने भगड़े को बढ़ा देना चाहा। तब महाराजा साहब ने कई छोटे-बड़े सरदारों के, जो वस्तुतः उपद्रवकारी न थे, अपराध चमा कर दिये। फिर उपद्रवी सरदारों के मुखिया बीदासर के ठाकुर हुकमसिंह, गोपालपुरा के ठाकुर रामसिंह तथा अजीतपुरा के ठाकुर भैकंसिंह के अपराधों की जांच और फ़ैसले के लिए एक कमेटी नियत कर दी, जिसमें महाराज भैरवसिंह और प्रथम थेगी के दो सरदार ठाकुर हरिसिंह (महाजन) तथा ठाकुर कान्हसिंह (भूकरका) आदि रक्खे गये। इस कमेटी ने पूरी जांचकर उपर्युक्त सरदारों के अपराधी होने का फ़ैसला दिया। अंत में वे महाराजा साहब की आइ: तुसार बीकानेर के किले में मज़रकैंद कर दिये गये, जिससे सरदारों का उपद्रव मिट गया और फिर कभी किसी को उपद्रव करने का साहस न हुआ।

वि॰ सं॰ १६६२ (ई॰ स॰ १६०४) में भारत भ्रमण के निमित्त प्रिन्स ऑव् वेल्स ( परलोकवासी सम्राट् पंचम जॉर्ज) का प्रिसेस मेरी के साथ श्रागमन हुआ। उद्यपुर और जयपुर भिंस भाव वेल्स का

प्रिंस श्रींब् वेल्स का बीकांकर में श्रागमन

होते हुए मार्गशीर्ष वदि १३ (ता० २४ नवम्बर) को बे दोनों बीकानेर पहुंचे । महाराजा साहब ने उनका बहे समारोह के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर महाराजा ने राजकुमार की बीकानेर यात्रा को चिरस्मरणीय बनाने के लिए 'प्रिन्स जॉर्ज मेमोरियल हॉल' का निर्माण करना निश्चय कर उसका शिलान्यास प्रिन्स के हाथ से करवाया, जो बीकानेर की दर्शनीय वस्तुओं में से हैं'। ता० २७ (मार्गशीर्ष सुदि १) तक प्रिन्स ऑच् बेल्स महाराजा साहब का मेहमान रहा; किर वह गजनेर गया, जहां शिकार आदि आमोद प्रमोद का प्रवंध था। वहां से बीकानेर लौटने पर लालगढ़ महल में उसने अपने हाथ से सोमालीलेंड में वीरता का परिचय देनेवाले गंगा रिसाले के नौ अफ़सरों को पदक प्रदान किये। बीकानेर से विदा होते समय उसने अपने ता० २७ नवस्वर के पत्र में महाराजा साहब को लिखा था—

मेरे प्रिय मित्र,

बीकानेर से विदा होते समय मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आपके स्नेहपूर्ण संसर्ग और रूपापूर्ण मेहमानदारी में मैं और प्रिन्सेस बहुत प्रसन्न रहे। हम दोनों को बीकानेर छोड़ने का खेद है।

में आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि भारतवर्ष की उन आनंददायक स्मृतियों में, जो में और प्रिन्सेस यहां से अपने साथ ते जायंगे, कोई भी उतनी प्रिय न होगी, जितनी कि धीकानेर-निवास और आपकी मैंत्री की स्मृतियां, जो अब सुदृढ़ हो गई हैं।

> श्रापका सञ्चा मित्र, जॉर्ज० पी०

<sup>(</sup>१) प्रिन्स जॉर्ज मेमोरियल हॉल में कुछ वर्षों तक बीकानेर राज्य की व्यवस्थापक सभा के प्रधिवेशन हुए। फिर व्यवस्थापक सभा के लिए नवीन भवन निर्माण होने पर यहां पर पिंजिक लाइबेरी का रखना निश्चित हुआ। तदनन्तर सम्नाट् पव्चम जॉर्ज की रजत जुबिली की स्मृति में उक्र प्रिन्स जॉर्ज मेमोरियल हॉल की हमारत में वृद्धि होकर वहां पर पुस्तकालय (Library) स्थापित किया गया है। इस सुन्दर इमारत के बनवाने में राज्य का लगभग डेढ़ लाख रुपया व्यय हुआ।

इसके तूसरे वर्ष बि॰ सं० १६६३ मार्गशीर्ष सुदि ४ (ई॰स॰ १६०६ ता॰ १६ नवंबर) को भारत के वाइसराय और गवर्नर जेनरल लॉर्ड मिन्टो

का बीकानेर राज्य के ह्नुमानगढ़ क्रस्ये में आगमन लॉर्ड मिंटो का बीकानेर जाना दुआ । ता० २१ को वह बीकानेर पहुंचा । महाराजा साहब ने राज्योचित रीति से उक्त

वाइसराय का स्वागत किया। ता० २४ (मार्गशीर्ष सुदि ६) को राजकीय भोज हुआ, जिसमें वाइसराय ने इनकी शासन मीति की सराइना करते हुए इनके उदार व्यवहार की प्रशंसा की।

इनकी उत्तम शासन-प्रगाली और कर्तव्य परायग्ता के उपलद्य में ई० स० १६०७ तार्थ १ जनवरी (वि० सं० १६६३ माघ विद २ ) को

महाराजा को नवीन वर्ष के उपाधि वितरण के अवसर पर सम्राट् जी. सी. श्रार्ड. ई. एडवर्ड सप्तम-द्वारा इनको जी० सी० आई० ई० का जिताब मिलना (नाइट ग्रेंड कमांडर श्रोंच् दि दंडियन पम्पायर)

की उपाधि मिली। फ़रवरी मास में लॉर्ड मिन्टो का आगरे में आगम होनेवाला था। इसलिए उक्त लॉर्ड द्वारा निमंत्रित किये जाने पर ये आगरा गये, जहां वाहसराय लॉर्ड मिटो ने इन्हें जी० सी० आई० ई० के पदक से विभूषित किया। तदनन्तर मार्च महीने में ये धौलपुर गये।

राज्य-कार्य में सतत परिश्रम करते रहने के कारण महाराजा का स्वास्थ्य कुछु-कुछ गिरने लगा था। झतएव वि० सं० १६६४ के वैशास

(ई० स०१६०७ मई) मास में इन्होंने महाराजकुमार
महाराजा की यूरोप
यात्रा
यात्रा
यात्रा
यात्रा
यात्रा
यात्रा की गांज की। लंदन पहुंचने पर इनका

सम्राट् पडवर्ड सप्तम (परलोकवासी) श्रीर सम्राञ्ची श्रलेक्ज़ेन्ड्रा से मिलना हुआ। उन दिनों वहां पर डेन्मार्क का बादशाह फ़ेड्रिक (श्राठवां) भी उपस्थित था। उसके सम्मान में सम्राट् की तरफ़ से बृहत् भोज हुआ, जिसमें महाराजा साहब भी निमंत्रित किये गये। इंग्लैंड में रहते समय इनकी जिंस ऑब्रू वेल्स, तत्कालीन भारत-सचिव वॉर्ड मॉलें श्राद्धि

प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मुलाक़ात हुई। वहां से रवाना होकर ये अर्मनी गये, जहां इनके मित्र 'प्रांड ड्यूक क्यांय् हेसी' ने इनका वड़ा आदर-सम्मान किया। तदनन्तर ये वहां से लौटकर ता० ११ श्रक्टोवर (आक्रिन सुदि ३) को बीकानेर पहुंचे।

निरन्तर राज्य की उन्नति में दत्तचित्त रहने पर भी महाराजा साहब ने लौकिक व्यवहारों श्रीर धार्मिक विचारों के पालन में श्रन्तर नहीं श्राने दिया। कुल परंपरागत हिन्दू धर्म श्रीर उसकी

महाराजा का गया-यात्रा के लिए जाना

संस्कृति पर पूर्ण विश्वास होने से महाराजा ने गया श्राद्ध कर पितृ ऋग से मुक्त होने का निश्चय किया।

तद्गुसार ई० स० १६० म (वि० सं० १६६४) के आरंभ में ये गया यात्रा के लिए रवाना हुए जहां दो सताह तक ठहरकर इन्होंने विधिपूर्वक आद. आदि धार्मिक कृत्यों को पूरा किया।

इनके दो विवाह इससे पूर्व हुए थे, जिनका उन्लेख ऊपर किया गया है। उनमें से महाराखी राखावत का वि० सं० १६६३ भाद्रपद वदि

महाराजा का तीसरा विवाह ३० (ई० स० १६०६ ता० १६ अगस्त) को देहांत हो गया। वि० सं० १६६४ वैशाख सुदि ३ (ई० स० १६०= ता० ३ मई) को इन्होंने अपना तीसरा

विवाह बीकमकोर (मारवाइ इलाका) के ताज़ीमी ठाकुर बहादुरसिंह भाटी की पुत्री से किया, जिससे वि॰ सं॰ १६६६ चैत्र सुदि द्र (ई० स० १६०६ ता० २६ मार्च) को महाराजकुमार विजयसिंह (स्वर्गवासी) का जन्म हुआ।

विं० सं० १६६४ (ई० स० १६०६) में नवीन वर्ष के उपाधि-वितरण के अवसर पर सम्राट् पडवर्ड सप्तम ने महागजा का लेक्टेनेंट कर्नल नियत होना इंग्लिंग स्निक्त का सम्माननीय लेक्टेनेंट कर्नल (सेकिंड लांसर्स में ) नियत किया।

उसी वर्ष कप्रथला के वर्तमान महाराजा सर जगजीतबहादुरसिंह का बीकानेर में आगमन हुआ। इन्होंने उक्त महाराजा का उचित महाराजा कपूरथला का बीकानेर श्रीर महाराजा का कपूरथला जाना सम्मान किया । ई० स० १६१० के जनवरी (वि० सं० १६६६ पौष ) मास में महाराजा साहब कलकत्ता गये। वहां से लौटने के बाद ये कपूरथला

गये, जहां के महाराजा ने इनका राज्योचित सम्मान किया।

ई० स० १६१० ता० ६ मई (बि० सं० १६६७ वैशास्त्र घदि १२) को लंदन नगर में सम्राट् पडवर्ड सप्तम का परलोकवास हो गया । इस महाराजा का सम्राट् समाचार के बीकानेर में पहुंचने पर महाराजा पंचम जॉर्ज का ए. डी. सी. साहब ने बड़ा शोक मनाया। तीन दिन तक राज्य नियत होना के सब दम्तर श्रीर वाज़ार बंद रहे। पडवर्ड (सप्तम) के पीछे जॉर्ज (पञ्चम) सम्राट् हुआ। उसी वर्ष जून महीने में नव सम्राट् ने अपनी वर्ष गांठ के अवसर पर महाराजा साहब को अंग्रेज़ी सेना का कर्नल श्रीर अपना प० डी० सी० बनाया।

श्रंग्रेज सरकार के साथ वीकानेर राज्य का संधि-सम्बन्ध होने के पीछे भी शेखावाटी श्रादि के राजपूतों का उपद्रव रहने से सुजानगढ़ बीकानर की पोलिटिकल क्रस्बे में एक अंग्रेज़ अफ़सर रहता था और पीछे एजेन्सी के कार्य में से पोलिटिकल एजेंट का काम भी उसके सुपुर्द हो परिवर्तन होना गया था। महाराजा इंगरासिंह की गहीनशीनी के बाद वह श्रंग्रेज़ अफ़सर राजधानी बीकानेर में रहने लगा. जो बीकानेर राज्य का पोलिटिकल पजेंट कहलाता था। ई० स० १६०२ (वि० सं० १६४६) से महाराजा साहब ने शासन-कार्य नवीन शैली से आरंभ किया, जो सफल हुआ, जिससे अंप्रेज़ सरकार ने बीकानेर में पृथक पोलिटिकल एजेन्ट रखने की श्रावश्यकता न समभक्तर वि० सं० १६६७ (ई० स० १६१०) में बीकानेर राज्य के पोलिटिकल एजेन्ट का पद तोड़ दिया और पश्चिमी राजपूताना की रेज़िडेन्सी से इस राज्य का सम्बन्ध रखा। फिर हैं स॰ १६१६ (बि॰ सं० १६७६) में झाबू-स्थित राजपूताना के रेज़िडेंट ( पजेन्ट टू दि गवर्नर जेनरल ) से खतो कितावत का सम्बन्ध रखा गया. जिससे अंग्रेज़ सरकार के साथ होनेवाले पत्र-व्यवहार में बहुत

# सुविधा हो गई।

वि० सं० १६६ ( ६० स० १६११) में लंदन में सम्राट् जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेकोत्सव मनाया गया, जिसमें सिमालित होने के लिए महाराजा का सम्राट् जॉर्ज पंचम निमंत्रण मिलने पर महाराजा साहव अपने के राज्याभिषेकोत्सव में महाराजकुमार और कतिपय सरदारों सिहत ता० ६ सिम्मिलित होना मई (वैशाख सुदि ८) को रवाना होकर ता० २२ मई (ज्येष्ठ विद ६) को लन्दन पहुंचे और राज्याभिषेकोत्सव सम्बन्धी कार्यों में सिम्मिलित हुए। इनकी नीतिनिपुण्ता और शासन-कुशलता से प्रभावित होकर इस यात्रा के समय केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इन्हें प्ल० प्ल० की० (डॉक्टर ऑव् लॉ) की डिश्री से सम्मानित किया। दो महीने तक लंदन में रहकर ये बीकानेर लीटे।

उसी वर्ष दिसंबर मास में सम्राट्का भारत में श्राकर यहां की प्रसिद्ध श्रीर प्राचीन राजधानी दिल्ली में राज्याभिषेक के उपलब्य में दरबार

सम्राट् जॉर्ज पंचम का भारत में दरवार करने का कार्यक्रम था, जिसमें उपस्थित होने के लिए भारत के देशी नरेशों तथा अन्य प्रतिष्ठित प्रथों के पास निमंत्रण भेजे गये। उस समय भारत

में बङ्गिवच्छेद-नीति से असंतोप फैल रहा था, किन्तु तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड हार्डिज की उदार नीति से सफलता हुई। उक्त वाइसराय ने महाराजा साहब को दरवार कमेटी का सदस्य नियत किया। इन्होंने इस उत्सव को सफल बनाने में पूरा भाग लिया, जिससे दरवार के प्रवन्ध का कार्य सानंद सम्पन्न हुआ। ता० ७ दिसम्बर (पौष वदि २) को सम्राट् और सम्राञ्ची का दिल्ली में आगमन होने पर महाराजा साहब भी अन्य नरेशों के साथ उनके स्वागत में सम्मिलित हुए। उसी दिन ये राजदम्पित से मुलाकात के लिए उनके शिविर में गये। फिर सम्राट् के प्रतिनिधि वाइसराय लॉर्ड हार्डिज ने इनके कैम्प में जाकर सम्राट् की ओर से इनसे मुलाकात की। ता० १२ दिसंबर (पौष वदि ७) को विशाल दरबार हुआ, जिसमें महाराजा साहब भी सम्मिलित हुए। इस दरबार के उपलब्ध में

सम्राट् ने इनको जी० सी० एस० आई० ( ग्रांड कमान्डर ऑय् दि स्टार ऑयू इण्डिया ) के सस्मान से विभूषित किया।

महाराजा साहब को राज्याधिकार मिलने के चार वर्ष पीछे तक राज्य-प्रबंध में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ और रीजेंसी कींसिल के

शासन-प्रणाली में

दिनों में जिस प्रकार कार्य होता था उसी शैली से होता रहा। ई० स० १६०२ (वि० सं० १६४६) में महाराजा साहब को इंग्लैंड-यात्रा के समय वहां

की शासन-प्रणाली को देखने का श्रवसर मिला। इन्होंने वहां से लोटते ही शासन-सुधार का सूत्रपात किया। शासन प्रणाली में जो जो परिवर्तन हुए, उनका संक्षेप से यहां वर्णन किया जाता है—

शासन चलाने का कार्य कीं सिल-द्वारा होने पर भी मुल्यमुख्य कार्य प्रधान की आआ जुसार होते थे, जिससे खराबियां होना
अवश्यंभावी था। प्रधान अपनी सर्वोच्च सत्ता के बल पर प्रतिकृत मत
होने पर भी स्वेच्छाचार का प्रयोग करता, जिससे दलबंदी हो जाती थी।
इस बुराई को मिटाने के लिए महाराजा ने प्रधान का पद तोड़ कर
महकमा खास स्थापित किया और उसका कार्य छः विभागों में वितीर्ण
कर प्रत्येक विभाग का अलग-अलग सेकेटरी नियत किया। जहां तक हो
सका इन्होंने इस कार्य को चलाने के लिए ईमानदार और योग्य
व्यक्तियों को चुना। इन पदों की नियुक्ति के समय किसी जाति विशेष का
ध्यान न रखकर योग्यता को ही प्रथम स्थान दिया गया। इस अवसर पर
ये राजपूत सरदारों को नहीं भूले और उन्हें भी उनकी योग्यतानुसार पद
दिये गये। अब कींसिल का कार्य केवल सलाह देना ही रह गया। इस
परिवर्तन से शासन की सर्वोच्च सत्ता महाराजा साहय के ही हाथ में रही।
ई० स० १६१० (वि० सं० १६६७) में उपर्युक्त विभाग महकमा खास
के अंतर्गत कींसिल के मेंबरों के अधिकार में कर दिये गये।

ई० स० १६०६ (वि० सं० १६६६) में ज़मीन की नवीन पैमाइश दोकर पैदाबार के अञ्चलार लगान का दर निश्चित हुआ। जुडीशियल (न्याय विभाग के) कार्य के लिए केवल अपील कोर्ट ही सर्वोच्च अदालत थी। ई० स० १६१० (वि० सं० १६६७) में महाराजा साहब ने चीफ़ कोर्ट की स्थापना की और योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों को जल के पद पर नियत किया, जिससे प्रजा की न्याय-संबंधी कठिनाइयां किसी प्रकार मिट गईं।

शासन-व्यवस्था को चलाने के लिए बीकानेर राज्य में क्रानूनों का निर्माख बहुत कम हुआ था। इसलिए क्रानूनों का निर्माख कर इन्होंने फ़्रीजदारी, स्टांप, आबकारी, सायर (चुंगी) आदि के क्रानून अपने राज्य में जारी किये।

राज्य के दिसाधी काम में बहुत कुछ सुधार होकर माल के महकमे की बड़ी उन्नति हुई, जिससे श्राय में समुचित वृद्धि हुई।

कृषि कर्म के लिए काश्तकारों को सहूलियतें देने तथा नहरें लाकर कृषिकर्म बद्दाने की योजनाएं हुईं। कई नवीन कुएं खुद्वाये गये। कई जगह बांध बंधवाकर वर्षा का पानी रोका गया, जिससे पशुपालन और कृषिकर्म में बद्दा सहारा मिला। रीजेंसी कौंसिल के अंतिम पांच वर्षों में जहां बीकानरे राज्य में खालसे में केवल १४७४३८ बीघा ज़मीन प्रतिवर्ष काश्त होने का श्रीसत था, वहां महाराजा साहब को राज्याधिकार मिलने के बाद ई० स० १६१२ (वि० सं० १६६६) तक ४४०४६४ बीघा ज़मीन प्रतिवर्ष काश्त होने का श्रीसत हुआ।

सेना और पुलिस विभाग का संगठन होकर उनको आधुनिक ढंग में ढाला गया। पुलिस के उत्तम प्रबंध से वारदातों का भय कम हो गया। सैन्य के सुसंगठन का परिणाम यह हुआ कि उसने यूरोप आदि देशों में जाकर युद्धों में वीरता प्रदर्शित की, जिससे बीकानेर राज्य की बड़ी ख्याति हुई।

व्यापार की वृद्धि के लिए जगह-जगह मंडियां कोली गई, जिससे व्यापार में वृद्धि होकर आबादी बढ़ने लगी। कई गांव नये बसे, जिससे पड़त ज़मीन उठने लगी। राज्य के उत्तरी खालसा विभाग में ज़मीन का

मौरुसी इक्र काश्तकारों का माना गया, जिससे उनकी कृषिकार्य की तरफ्र अवृत्ति बढ़ने लगी।

शिक्ता का विस्तार द्वोकर राजधानी बीकानेर में बालक और बालिकाओं के लिए कई नवीन स्कूल खोले गये तथा गांवों में भी लगभग ३० नये स्कूल खुले।

राजधानी बीकानेर में अस्पताल की उन्नति हुई और इलाकों में आवश्यकतानुसार खास-खास क्रस्बों में डिस्पेंसरियां तथा बड़े स्थानों में अस्पताल कोले गये, जिससे इन कार्यों का व्यय ई० स० १६१२ (वि० सं० १६६६) तक पहले से तिगुना होने लगा।

राज्य की रेल्वे लाइन की लंबाई ई० स० १८६६ (वि० सं० १६४६) में कृष केवल ४८ मील ही थी। ई० स० १६०२ (वि० सं० १६४६) में बीकानेर से भटिंडा तक लगभग २०२ मील की लाइन खुल मई। फिर ई० स० १६११ ता० ८ जुलाई (वि० सं० १६६८ आषाढ़ सुदि १२) को बीकानेर से सुज्ञानगढ़ तक हिसार सेंक्शन के लिए लगभग १३६ मील का दुकड़ा और बढ़ाया गया। ई० स० १६१२ के नधंबर (वि० सं० १६६६ कार्तिक) मास में बीकानेर से रतनगढ़ तक ८४ मील की लाइन फिर खोल दी गई, जिससे आवागमन की अनुकूलता होने से आवादी भी बढ़ी। खाक, तार, टेलीफ़ोन, बिजली और पानी के नल आदि के कामों में भी बृद्धि हुई।

जन साधारण के उपयोग के लिए मार्ग ठीक किये गये। राजधानी में सड़कें बढ़ाई गईं तथा कोड़मदेसर, गजनेर श्रीर कोलायतजी तक पक्की सड़कें बना दी गईं।

कर्ज़न बाग, विक्टोरिया मेमोरियल क्लब, प्रिंस जॉर्ज मेमोरियल इॉल, वाल्टर नोवल्स हाईस्कूल, एडवर्ड रोड आदि महत्वपूर्ण कार्य भी इन्हीं दस वर्षों में किये गये, जिनसे नगर की सुंदरता में वृद्धि हुई।

बड़े-बड़े क़स्बों में म्यूनीसिपैलिटियां स्थापित की गई, जिनसे वहां स्यब्द्धता रहने लगी और द्वृत के रोग, चेचक आदि को भी टीके-द्वारा

# रोकने की व्यवस्था की गई।

कई प्राचीन स्थानों का जीगोंद्धार होकर देवस्थानों का सुधार हुआ। एवं कई श्रमुचित कर उठा दिये गये।

राजपूतों में विद्याप्रचार का कार्य किया गया और बहुविवाह, टीका आदि कुरीतियों को मिटाने की चेष्टा की गई।

असहाय व्यक्तियों एवं विधवाओं आदि के भरगा-पोषण का प्रबंध किया गया । राजधानी के दुर्ग में कई नवीन भवन तथा दूसरे इलाक़ों में भी कई सुंदर इमारतें बनवाई गई।

उपर्युक्त कार्यों से स्पष्ट है कि महाराजा साहब ने दस वर्ष के स्यल्प समय में श्रपने राज्य की बहुत कुछ उन्नति की, जिससे राज्य की श्राय में बृद्धि होकर लगभग ४३ लाख रुपये की वार्षिक श्राय होने लगी।

वि० सं० १४६६ ( ई० स० १४१२ ) में महाराजा साहब को सिंहासनारूढ़ हुए पचीस वर्ष हो गये। यह बीकानेर की प्रजा के लिए बड़ा

रजतजयन्ती का मनाया जाना ही शुभ अवसर था। अतः बीकानेर राज्य की प्रजा ने रजतजयन्ती महोत्सय बड़े समारोहपूर्वक मनान निश्चय किया। महाराजा की स्वीकृति होने पर ता०२०

सितम्बर (भाद्रपद सुदि प्रथम १०) शुक्रवार से यह उत्सव आरंभ हुआ और कई दिनों तक राज्य में भोजों और जल्सों की घूमधाम रही। ता० २४ सितम्बर (भाद्रपद सुदि १३) को दरवार होने पर रेज़िडेन्ट कर्नल विंडम ने महाराजा साहब को २४ वर्ष तक योग्यता-पूर्वक शासन करने के लिए बधाई दी।

इस शुभ श्रवसर पर महाराजा साहब ने डूंगर मेमोरियल कॉलेज के नये भवन का उद्घाटन किया, जो राज्य में बालकों को अंग्रेज़ी की उच्च शिक्षा प्रदान करने का एक ही कालेज है। साथ ही विद्यार्थियों की रुचि पढ़ने की श्रोर लगाने के लिए इन्होंने बहुत सी छात्रवृत्तियां राज्यकोष से दी जाने की घोरणा की। बालिकाओं के लिए भी विद्यालय बनवाकर इन्होंने उन्हें छात्रवृत्तियां देना निर्धारित किया। पर्दे में रहनेबाली सियों के शिक्तल के लिए विशेष रूप से स्त्री शिक्तिकाएं नियुक्त करने का आदेश किया गया। इसके अतिरिक्त राजधानी में एक ज़नाना अस्पताल खोलने के लिए मंजूरी दी गई तथा बड़े अस्पताल के लिए "एक्सरे" आदि यंत्र मंगवाये गये।

गरीबों श्रीर योग्य व्यक्तियों को दान देने के साथ ही महाराजा साहब ने प्रजाहित को ध्यान में रखते हुए, प्रजा को अपने। भगड़ों का निपटारा स्वयं करने के लिए पंचायतें खोलने तथा प्रजा प्रतिनिधिस्मा (People's Representative Assembly) बनाने की घोषणा की । कचहरियों की भाषा हिंदी कर दी गई तथा श्रम्न पर के श्रायात तथा निर्यात कर उठा दिये गये । व्यापारियों की सुविधा के लिए ज़कात के दर में परिवर्त्तन किया गया। राजवी सरदारों की परविश्व के लिए प्रबंध किया गया तथा ताज़ीमी सरदारों की लिए कितनी ही रियायतें की गई। काश्तकारों का बहुत कुछ पिछला क्रज़ी माफ़ कर दिया गया और फ़ौज के लोगों के वेतन श्रादि में भी वृद्धि की गई।

इसके अतिरिक्त इन्होंने महाराज भैकंसिंह को 'बहादुर' (ज़ाती), ठाकुर हिरिसिंह (महाजन) तथा ठाकुर जीवराजिसेंह तंवर (रिड़ी) को 'राजा' (ज़ाती) और ठाकुर कान्हसिंह (भूकरका) को 'राव' (ज़ाती) के खिताब दिये। कुंबर गुलाविसिंह (राजासर, असिस्टेंट प्राइवेट सेकेटरी) तथा ठाकुर भूरसिंह (रायसर) को ताज़ीम और जागीरें। प्रदान की गई। ठाकुर शार्दू लासिंह (बगसेऊ), मेजर ठाकुर गोपसिंह (मालासर), कैण्टेन ठाकुर बक्तावरसिंह (समन्दसर) आदि की पहले की जागीरों में बृद्धि की गई। कुछ सरदारों की प्रतिष्ठा में वृद्धि कर ताज़ीम, पैर में स्थणीभूषण, नक्कारा, निशान का सम्मान दिया गया। कार्यकुशल राज्याधिकारियों आदि को भी उनकी योग्यतानुसार सिरोपाब, प्रमाण्यत्र आदि दिये गये।

उसी वर्ष नवम्बर (मार्गशीर्ष) मास में भारत के वाइसराय और

गयनैर-जेनरस लॉर्ड हार्डिंज का राजपूताने का दौरा करते हुए बीकानेर जाना हुआ। इस अवसर पर ता० २६ (मार्गशीर्ष विदे २) को वाइसराय ने पिन्तक गार्डिन का उद्घाटन किया, जो बीकानेर की प्रजा के मनोरंजन के लिए सुंदर स्थान हैं। ता० ३० (मार्गशीर्थ विदे ६) को राजकीय भोज हुआ, जिसमें वाइसराय ने महाराजासाहब के शासन-सुधार आदि की प्रशंसा करते हुए इनकी उदारता की सराहना की।

धीकानेर राज्य श्रीर श्रंप्रेज़ सरकार के बीच वि० सं० १६३६ (ई० स० १८७६) में महाराजा डूंगरसिंह के समय नमक बनाने के सम्बन्ध में एक इक्ररारनामा हुश्रा था, जिसका उन्नेज ऊरर नमक का नया किया जा चुका है। श्रव उक्त इक्ररारनामे में परिधक्तन की श्रावश्यकता जान प्का । निदान वि०

सं० १६६६ (ई० स० १६१३) में नीचे लिखा नया इक्ररारनामा हुआ-

श्रीमान् महाराजा साहब अपने राज्य में नमक का बनना अथवा जमा होना बन्द करने अथवा रोकने का इक्षरार करते हैं।

# शर्त दूसरी

श्रीमान् महाराजा साहब श्रंग्रेज़ सरकार-द्वारा कर लगाये हुए तमक के अतिरिक्त श्रन्य किसी प्रकार के भी नमक का अपने राज्य में आयात बन्द करने अथवा रोकने का इक्तरार करते हैं। अंग्रेज़ सरकार भी शर्त सातवीं तथा तीसरी में उल्लिखित नमक के अतिरिक्त अन्य नमक का श्रीमान् महाराजा साहब के राज्य में प्रवेश वन्द करने अथवा रोकने का इक्तरार करती है। साथ ही श्रीमान् महाराजा साहब अपने राज्य से नमक का निर्यात बन्द करने श्रथवा रोकने का इक्तरार करते हैं।

#### शर्त तीसरी

श्रीमान् महाराजा साहब किसी भी सरकारी नमक के कारख़ाने के नमक को वहां के अधिकारी-द्वारा दिये हुए रवझे की शर्तों के अनुसार

# अपने राज्य से आने देने का इक्ररार करते हैं।

## शर्त चौथी

बीकानेर राज्य की सीमा में नमक पर किसी प्रकार का भी कर न खिया जायगा।

## शर्त पांचवीं

श्रीमान् महाराजा साहब अपने राज्य से भांग, गांजा, शराब, अफ्रीम, कोकीन तथा इनसे बने हुए मादक द्रव्यों का अंग्रेज़ी अमलदारी में भेजा जाना बन्द करने अथवा रोकने का इक्षरार करते हैं।

# शर्त छुठी

ऊपर आई हुई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तथा पांचर्यी शर्ती का पूरा-पूरा पालन कराने में श्रीमान महाराजा साहब का जो खर्चा समेगा उसके एवज़ में श्रंश्रेज़ सरकार उन्हें ६००० रुपये बार्षिक देने का इसरार करती है।

#### शर्त सातवीं

वीकानेर राज्य के निवासियों के ज्यवहार के लिए जितने भी नमक की आवश्यकता होगी वह अंग्रेज़ सरकार डीडवाणा, पचपद्रा तथा सांभर के नमक के कारखानों से देने का इक़रार करती है। ऐसे नमक पर उसके भेजे जाते समय वह कर लगाया जायगा जो उस समय वृदिश भारत में प्रचलित होगा। बीकानेर राज्य के इस्तेमाल के लिए दिये हुए समस्त नमक का हिसाब रक्खा जायगा, जिसकी एक नक्कल निर्धारित समय पर श्रीमान् महाराजा साहब को भी दी जायगी। उपर्युक्त नमक पर वार्षिक ७६००० मन तक जो कर लिया जायगा उसका श्राधा अंग्रेज़ सरकार श्रीमान् महाराजा साहब को देगी।

#### शर्त आठवीं

अंग्रेज़ सरकार की आमदनी सुरक्षित रखने के लिए तैयार किये गये इंस इक्ररारनामे के अपूर्ण होने की दशा में अथवा उस दशा में जब अंग्रेज़ सरकार को सन्तोषपूर्ण रीति से यह प्रमाणित हो आय कि बीकानेर राज्य के मनुष्यों अथवा पशुक्रों की संख्या में बुद्धि होने अथवा श्रीमान महाराजा साहव की शक्ति से परे अन्य कारणों से शर्त सातवीं में दिया हुआ ७६००० मन नमक बीकानेर राज्य के निवासियों की साधारण आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है अथवा नमक पर से भविष्य में कर हटाये जाने की दशा में इस इक्ररारनामे की शर्तों में परिवर्त्तन हो सकेगा।

## शर्त नवीं

यह इक्तरारनामा ता० १ जनवरी ई० स० १६१३ (वि० सं० १६६६ पौष वदि ६) से अमल में लाया जायगा।

# शर्त दसवीं

ता० २४ जनवरी ई० स० १८७६ (बि० सं० १६३४ माघ सुदि २) को बीकानेर के महाराजा तथा श्रंग्रेज़ सरकार के बीच किया हुआ नमक का इक्षरारनामा श्राज से रह किया जाता है।

( हस्ताचर ) ई० जी० कॉल्विन

राजपूताने का एजेन्ट गवर्नर जेनरल ।

( इस्ताचर ) भैकंसिंह

उपप्रधानः राजसभा, बीकानेर ।

( इस्ताचर ) सावुलसिंह।

रेवेन्यू मेम्बर, बीकानेर राज्य।

( इस्ताक्तर ) हार्डिंज ऑव् पेंसहस्टी।

भारत का वाइसराय तथा गवर्नर जेनरल ।

यह इक्तरारनामा ता० २४ जुलाई ई० स० १६१३ (बि० सं० १६७० आवर्ण विद ६) को शिमला की कोंसिल में भारत के गवर्नर केनरल द्वारा मंजूर किया गया।

(इस्ताचर ) ए० एच० मैक्मेहॉन भारत सरकार के वैदेशिक विभाग का मंत्री। प्रजा को शासन-संबंधी कार्यों में योग देने के लिए महाराजा साहब ते अपनी रजत अयंती के अवसर पर पीपल्स रिप्रेज़ेन्टेटिव असंबती स्थापित करने की घोषणा की थी। तदनुसार वि० प्रजा-प्रतिनिधि सभा की स्थापना सं० १६७० कार्तिक सुदि १२ (ई० स० १६१३ ता० १० नवंबर) को उपर्युक्त असंब्ती की स्थापना

हो गई और उसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी लिये जाने लगे।

जर्मन सम्राट् विलियम कैसर (द्वितीय) के राजस्व-काल में जर्मनी अपनी जल, स्थल पर्व इवाई शक्ति बढ़ाने में सरगर्मी के साथ लगा हुआ

विश्वन्यापी महायुद्ध का सन्त्रपात था। इसका कारण कैसर की महान् जर्मन-साम्राज्य स्थापित करने की श्राकांचा ही थी। जर्मनी का व्यापार श्रन्य देशों में बढ़ा-चढ़ा था।

प्रायः हर एक देश में जर्मनी का माल बहुतायत से विकता था। उसका यह व्यापारिक आधिपत्य तथा सैनिक महत्वाकां ज्ञा प्रत्येक यूरोपीय राष्ट्र को खटक रही थी। उत्पर से तो सभी राष्ट्रों के साथ उसका मेल था, पर भीतर ही भीतर सब उससे अप्रसम्भ थे। तात्पर्य यह कि यूरोप में सर्वत्र बाक्र विश्वी हुई थी और युद्ध के आधिर्भाव के लिए केवल एक आग की चिनगारी की आवश्यकता थी। ऐसा अवसर भी शीघ ही उपस्थित हो गया। केवल एक देशीय घटना के बहाने ही संसार के सभी बढ़े-बढ़े राष्ट्र अपनी रक्त-पिपासा बुमाने के लिए एक या दूसरे पन्न के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर पड़े।

चि० सं० १६७१ के आघाड (ई० स० १६१४ जून) मास में आस्ट्रिया के बोस्निया (Bosnia) इलाफ़े के मुख्य नगर सेराजेबो (Serajevo) से गुज़रते समय आस्ट्रिया-हंगरी (Austria and Hungary) के ज्येष्ठ राजकुमार आर्च ड्यूक फान्ज़ फार्डिनेंड (Archduke Frans Ferdinand) तथा उसकी पत्नी की हत्या किये जाने का समाचार प्रकाशित होते ही सब राष्ट्र इस घटना से चौंक उठे। हत्या तो हुई थी आस्ट्रिया की भूमि पर, परन्तु हत्याकारी के सार्वियन जाति का होने के कारण आस्ट्रिया की सार्क्या की सरकार ने सरविया (Serbia) की

सरकार से इत्या के सम्बन्ध में निष्पत्त जांच करने और इत्याकारियों तथा उस साजिश में भाग सेनेवाले सोगों को दंड देने के सिए जो कमेटी बने उसमें अपने प्रतिनिधि भी रक्खे जाने की मांग पेश की। इसके अस्वीकार होते ही उसने सर्विया के विरुद्ध युद्धघोषणा कर दी । संभव था कि यह युद्ध इन्हीं दो देशों के बीच होता, परन्तु इसी बीच रूस के मास्टिया के खिलाफ़ तलवार उठाने का पतापाकर जर्मनी को भी मास्टिया का मित्र राष्ट्र होने के कारण उस( आस्ट्रिया )की सहायता के लिए युद्ध में उतरमा पड़ा। उस( जर्मनी )ने रूस के पास युद्ध की तैयारियां बन्द करने के लिए १२ घंटे की अवधि रखकर अंतिम सूचना भेजी, जिसके अस्वी-कार किये जाने पर शावण सदि १० (ता० १ अगस्त ) को उसने इस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इंग्लैंड को जर्मनी ने इसके पूर्व धी तटस्थ रहने के लिए लिखा था, परन्तु किसी एक का पक्षपाती न होने पर भी फ़ान्स की तरफ़ विशेष मुकाव होने से उसके लिखने की उपेक्षा की गई। फ़ान्स और इस की आपस में मित्रता थी। युद्ध आरंभ होते ही जर्मनी ने फ्रान्स के आक्रमलों से अपने आपको सुरिवत रखने के लिए बेढिजयम को अपने श्रधीन करना बहुत श्रावश्यक समसा । एतद्र्थ उसने वि० सं० १६२४ (ई० स० १८६७) की लंदन की संधि की अवहेलना कर बेटिजयम के भीतर घुसना शुरू किया । यह एक ऐसी घटना हुई, जिससे बाध्य होकर इंग्लैंड को भी जर्मनी के विरुद्ध हथियार उठाने परे। पडते तो अंग्रेज सरकार ने जर्मनी को इस कार्य से रोकने का प्रयक्ष किया. पर जब उसने उस झोर ध्यान न दिया तो ता० ४ झगस्त (श्रावण सुदि १४) को उसकी तरफ़ से भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई।

इंग्रेज़ों के युद्ध में सम्मिलित होने की संभावना देख महाराजा साहब ने एक तार ई० स० १६१८ ता० ३ श्रगस्त (श्रावण सुदि १२) को महाराजा का महायुद्ध में सम्राट् पञ्चम जॉर्ज की सेवा में भेजकर साम्राज्य सारमिलत होने की के लिए श्रपनी सेना के साथ इस युद्ध में उपस्थित इने की इच्छा प्रकट की और इसी सम्बन्ध में इन्होंने एक तार मारत के वाइसराय और गर्धनर-जेनरल लॉर्ड हार्डिज के पास भी भेजा। सम्राट् ने उत्तर में लिखा—"आपने मेरे लिए युद्ध में समिमलित होने की अभिलाषा प्रकट करते हुए जो संदेश भेजा, उसके लिए में आपको हार्दिक धन्यबाद देता हूं। सैनिक चढ़ाई के विषय में अब तक कुछ निर्णय नहीं हुआ है, परन्तु ऐसा अवसर उपस्थित होने पर आप की इच्छाओं की अबहेलना न की जायगी।"

जब बेल्जियम में जर्मती की सेताओं ने पहुंचकर घमासान युद्ध आरम्भ कर दिया तो बेल्जियम की रक्षा के लिए अंग्रेज-सेना ने प्रस्थान किया। उस समय भारतीय सेना को भी, युद्ध तेत्र में बुलवाने की आवश्यकता जान पड़ी। फलतः यह सूचना बीकानेर में भी पहुंची। महाराजा तो युद्ध में जाने के ज़िए पहले से ही तैयार थे, अतएव इस सूचना के पहुंचने पर इम्होंने ता० २६, २७ और २८ अगस्त ( भाइपद सुदि ६, ७ और ८) की अपनी सेनाएं युद्धतेत्र के लिए रवाना की और शीव ही इन्होंने भी युद्ध-क्षेत्र में जाने के लिए प्रस्थान किया। इन सेनाओं में गंगा रिसाले के साथ शार्दल लाहर इन्फेन्टी के सैनिक भी शामिल थे, जो मेजर कुंबर जीवराज-सिंह बीदायत ( साखणसर, भ्रव मेजर-जेनरस राजा जीवराजसिंह, सी० धी० ई०, सरदार बहादुर, सांडवा ) कमांडिंग अफुसर की अध्यक्ता में मिश्र ( Egypt ) तथा पैलेस्टाइन ( Palestine ) में नियुक्त किये गये । मिश्र में पहुंचने के बाद से ही बीकानेर से आई हुई इस ऊंट सेना की बड़ी मांग रहने लगी। यद के प्रारंभिक दिनों में लगभग १०१ मील लंबी स्वेज नहर ( Suez Canal ) की रचा में लगी हुई कोई भी सेना गंगा रिसाले के सैनिकों के बिना पर्याप्त. नहीं समसी जाती थी और बीकानेर के सैनिक पूर्व में पैलेंस्टाइन से लगाकर पश्चिम में सोलम (Sollum) तथा दाविष में बारगा ( Kharga ), तक फैले इप थे। बीकानेर की इस सेना के ज़िम्मे प्रधानतया शञ्चदल का पता लगाने एवं तुकी सेना की चढाइयों के मार्गों को खोज निकालने का काम था।

बि॰ सं० १६७१ मार्गशीर्व सुदि ३ (ई॰ स॰ १६१४ ता॰ २० तवंबर)

को अब गंगा रिसाले के बीस सैनिक कन्टारा (Kantara) से २० मील पूर्व बिर-पल-नस (Bir-el-Nuss) में गश्त लगा महायुक में किये गये बीकांनर रहे थे, तब दो सौ बवूनी (बद्दू Bedouins) धोजा देने के लिए सफ़ेद मंडा (शान्ति का चिक्क) दिखाकर उनके पास तक पहुंच गये और उन्हें घेर लिया। ऐसी भीवल परिस्थिति में भी बीकानेर के उन इने-गिने सैनिकों ने साहस न छोड़ा और बे शत्रु पर टूट पड़े। बीस और दो सौ का मुक्ताबला ही क्या था; थोड़ी ही देर में बीकानेर के १३ सैनिक केत रहे, तीन घायल हुए और केवल चार जीवित बचे। 'आफ़िश्रियल हिस्ट्री ऑव् दि ग्रेट बार, मिलिटरी ऑपरेशन्स इन इजिण्ट ऐंड पैलेस्टाइन' नामक ग्रंथ की पहली जिल्द में उपर्युक्त बीकानेर के सैनिकों के बड़ी बीरता के साथ आत्मोत्सर्ग करने का उक्षेत्र है।

वीकानेर की सेना का तुकीं सेना के साथ यह पहला मुकाबला था। इस लड़ाई में अभूतपूर्व साहस एवं कष्ट-सिहन्णुता का परिचय देनेवाले दो वीकानेरी सैनिकों के नाम उद्धे बनीय हैं। करीमखां सिपाही लड़ता हुआ शत्रुओं के कुछ सैनिकों-द्वारा बन्दी कर लिया गया था और वे उसे अपने साथ ले जा रहे थे, परन्तु मार्ग में अपने एक अफ़सर की सलाह के अनुसार उन्होंने उसे मारने का निश्चय किया तथा उसकी गर्दन पर तलवार के घाव कर उसे मुदां समभ अपनी छाबनी का मार्ग लिया। वह सैनिक चोट से केवल बेहोश हो गया था। होश आने पर वह अपने हाथों से अपनी अधकटी गर्दन को संमाले हुए कन्टारा (२० मील) तक चला गया। इसी प्रकार फैयाज़ अलीखां को भी शत्रु मुदां समभक्तर छोड़ गये थे। होश आने पर वह भी बिर-एल नस होता हुआ कन्टारा जा पहुंचा। पिछु से उन दोनों सैनिकों को महाराजा साहब ने उचित पुरस्कार देकर उनकी पद-दृद्धि की।

वि० सं० १६७१ के माघ तथा फाल्गुन (ई० स० १६१४ जनवरी और फरवरी) महीनों में तुर्की सेना के जमालपाशा (Djemal Pasha) की कथ्यकता में अमसर होने पर, गंगा रिसाले के सैनिकों की कई बार उससे

मुठभेड़ हुई और उसके परास्त होकर भागने पर उन्हों( गंगा रिसाक्षे के सैनिकों )ने बहुत दूर तक उनका पीछा किया।

बीकानेर की सेना की तरपरता और कर्तव्य-परावणता का अंग्रेजी सेना पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसकी निःस्वार्थ सेवा अंग्रेज़ सरकार के लिए वडी लाभदायक सिद्ध हुई और शत्रु-सेना उधर आगे न बढ़ सकी। वि० सं० १६७३ (ई० स० १६१६) में स्बेज़ नहर के पूर्वी भाग में स्वरक्षा का प्रबंध करने के उपरांत जब उत्तरी भाग से सिनाय (Sinai) होकर पैलेस्टाइन की श्रोर अंग्रेज़ी सेना श्रवसर हुई, उस समय उसके साथ गंगा रिसाले के सैनिक भी थे श्रीर उन्होंने कई लड़ाइयों में भाग लिया। दृहदार ( Dueidar ), कतिया ( Quatia ), रीगम ( Rigum ) और गफ़-गफ़ (Gif-Guffa) की लड़ाइयों में वे विद्यमान थे, जिनमें उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया। उसी वर्ष जुलाई मास में रोमानी ( Romani )-स्थित अंग्रेजी सेना पर तकौं की चढ़ाई की आशंका होने पर बीकानेर की सेना ने बीर-एल-श्रब्द (Bir-el-Abd) श्रीर सलमाना (Salmana) तक की लड़ाइयों में उनका मुकावला किया। यह सेना मिश्र की पश्चिमी सीमा पर लड़ी।ई० स० १६१८(बि० सं० १६७४) के प्रारंभ में गंगा रिसाले को सैनिकों का केन्द्र अमरिया (Amria) के समुद्र तट पर उधर के रज्ञकों की सहायता के लिए नियत किया गया, तब से उनका कार्य और भी कठिन हो गया। वहां पर रहते समय उन्होंने जहाज़ के लाथ इबनेवाले कितने ही लोगों की प्राण्यक्ता की और उन्हें सुरिवत स्थान में पहुंचाया। इतमें स्पेन के पेबर्टी नामक जहाज़ के यात्रियों में स्पेन का पताची और उसकी स्त्रीभी थी।

महाराजा साहब ने वि० सं० १६७१ भाद्रपद बदि ३ (ई० स० १६१४ साह पद अगस्त ) को भेजे हुए अपने खरीते में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड बीकानेर से युक्केत्र में हार्डिज से बीकानेर राज्य से युद्ध में भाग लेने के और सेना का लिए २४००० सैनिकों को भर्ती करने की अनुमति भंगा जाना मांगी थी, जो उस समय इन्हें न मिली। भडाराजा

साहब के स्वयं युद्ध तेत्र में चले जाने के बाद भी, राज्य में तीन हज़ार सैनिक प्रस्तुत रक्के गये थे, ताकि आवश्यकता के समय अबिलम्ब सेना भेजी जा सके। समय-समय पर आवश्यकता जुसार बीकानेर से और भी सेनाएं युद्ध में भाग लेने के लिए भेजी गईं। ई० स० १६१४ के फरवरी (वि० सं० १६७१ के फालगुन) मास में १८१ ऊंट तथा १७४ सैनिक फिर भेजे गये। इसी वर्ष अगस्त (वि० सं० १६७२ आवण) मास में २० सैनिक और रवाना किये गये। ई० स० १६१६ के जनवरी (वि० सं० १६७२ पीष) मास में २०० ऊंट भेजे गये तथा उसी वर्ष अंग्रेज़ सरकार तथा मिश्र की पल्टनों के अफ़सरों-द्वारा मंगवाई जाने पर नवम्बर (वि० सं० १६७३ मार्गशीर्ष) मास में बीकानेर से ऊंट सेना की तीन दुक दिण्य फालगुन) महीने में बीकानेर से और सेना मिश्र में भेजी गई। इस प्रकार मिश्र के युद्ध स्थल में बीकानेर के १००० से अधिक सैनिक और १२४४ ऊंट पहुंच गये थे।

महाराजा साहब की इच्छा अपनी सेना के साथ रहकर ही युद्ध में लड़ने की थी, पर अंग्रेज़ सरकार ने इनकी नियुक्ति फ्रांस में कर दी। युद्ध

महाराजा का स्वयं रखलेत्र में रहना आरंग होने के थोड़े दिनों बाद ही इन्होंने बीकानेर से प्रस्थान किया, परन्तु दो सप्ताह से अधिक इन्हें करांची में ठक जाना पड़ा, क्योंकि उन दिनों प्रसिद्ध

जर्मन जहाज़ 'एमडेन' (Emden) के कहीं निकट ही होने की स्चना के कारण भारतीय सेना को लेजानेयाले जहाज़ों का आना-जाना यन्द्र था। फलतः महाराजा साहय अक्टोबर मास में फ़ांस के पश्चिमी युद्धस्थल पर पहुंचे। ई० स० १६१४ के दिसंबर (वि० सं० १६७१ पीप) मास में जब सम्राट् पश्चम जॉर्ज रखनेत्र में अपनी सेना का निरीक्षण करने गणा, उस समय महाराजा भी ए० डी० सी० की हैसियत से उसके साथ थे। फ़ांस के युद्धक्षेत्र में कुछ दिनों तक तो ये "मेरठ हिचिज़न" बामक सरकारी सेना के साथ रहकर युद्ध करते रहे, परंतु

धीछ से सम्राट् ने इन्हें पश्चिमी रणक्षेत्र की अंग्रेज़ी सेना के कमांडर-इन-चीफ़ फ़ील्ड मार्थल सर जॉन फ़ेंच के साथ नियुक्त कर दिया। इसी बीच राजकमारी खांदकमारी के रोगप्रस्त होने का समाचार महाराजा साहय को प्राप्त हुआ। तब इन्होंने बाध्य होकर फ़ांस के रणक्षेत्र से लौटकर मिश्र में गंगा रिसासे की सैनिक कार्यवाहियों को अवलोकन करते हुए धीकानेर लीटने का विचार किया। फलतः क्षेत्रटेनेन्ट-जेनरल सर जॉन मैक्सवेल कमांडर-इन-चीफ़ के साथ इनकी नियुक्ति होकर ये मिश्र में गये, किन्त सैद बन्दर ( Port Said ) पहुंचने पर वि० सं० १६७१ माघ सुदि १३ (ई० स० १६१४ ता० २६ जनवरी) को जब इन्हें यह ज्ञात हुआ कि तकीं सेना नहर की ओर आक्रमण करने के लिए बढ रही है तो कैरो (Cairo) के केन्द्र पर उपस्थित होने के बजाय उपर्युक्त जेनरत की सलाह के अनुसार इस्माइलिया फरी पोस्ट में अपनी सेना के अध्यन्न बनकर थे तुर्की सेना का मुक्तावला करने चले गये। कतीय-एल-खेल (Katib-elkhel) के पास की बृहद् शत्रु सेना के साथ की सहाई में इन्होंने स्वयं अपनी सेना का संचालन कर शत्रु के कितने ही सैनिकों को अपनी बन्द्क का निशाना बनाया । कई दिनों की लड़ाई के बाद जब ई० स० १६१४ ता० ४ फ़रवरी (वि० सं० १६७१ फाल्ग्रन यदि ४) को विपक्तियों की फ्रीज भागी तो गंगा रिसाले ने महाराजा साहब की अध्यत्तता में बड़ी दूर तक उसका पीछा किया। उसी दिन कतीब-एल-खेल पर सवार-सेना की चढ़ाई होने पर महाराजा साहब भी मेजर-जेनरल सर बाट्सन (Arthur Watson ) के साथ रहे !

मिश्र के रण्लेत्र से लीटकर महाराजा साहव अप्रेत (वि० सं० १६७२ प्रथम वैशास ) मास में बीकानेर पहुंच गये। वहां ( बीकानेर में )

रहते हुए इन्होंने योग्य और अनुभवी वैद्यों तथा महाराजा का युद-चेत्र से लौरना डाफ्टरों-द्वारा राजकुमारी का बहुत कुछ इलाज करवाया, परंतु वह रोगमुक्त न हुई और वि० सं०

१६७२ आवरा वदि ४ (ई० स० १६१४ ता० ३१ जुलाई) को उसका

स्वर्गवास हो गया। इसके बाद महाराजा साहव भी स्वयं बीमार पड़ गये। स्वाध्य सुधार होने पर इन्होंने पुनः रणक्षेत्र में जाने की अनुमति खाही; परन्तु वाइसराय लॉर्ड हार्डिज ने परिस्थित को देखते हुए इनका भारत-वर्ष में ही रहना हितकर समभा और युदक्षेत्र में जाने की अनुमति न दी।

युद्ध जारी रहते समय आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार ने बीकानेर से कुछ ऊंट और मंगवाये, जिसपर तुरंत प्रबंधकर ११३४ सामान दोनेवाले ऊंट भेजे गये। बीकानेर घोड़ों का केन्द्र

महाराजा-द्वारा शुद्ध में दी गई अन्य सहायता नहीं है तथापि मांग होने पर क्र घोड़े और सामान ढोनेबाले टट्ट भी भारतीय सेना के लिए प्रस्तुत

किये गये। इनके अतिरिक्त राज्य के अधिकारियों ने जोधपुर की सरकार के शामिल होकर जोधपुर-बीकानेर रेल्वे के कारखाने को गोला-बाक्द तैयार करने के काम के लिए परिवर्तित कर दिया तथा रेल्वे बोर्ड के लिखने पर एक एंजिन, अट्टारह डिब्बे और दो वोगियां राज्य की तरफ़ से मेस्रोपोटामिया (Mesopotamia) में भाग लेने के लिए भेजीं। भारतीय सेना के बायलों को 'शार्टूल मिलिटरी हास्पिटल' में जगह देने के बारे में भी कई बार लिखा गया, पर इसकी आवश्यकता उपस्थित न हुई। गोला-बाक्द बनाने के काम के लिए १२६६ मन बबूल की छाल अंग्रेज़ सरकार को राज्य की श्रोर से दी गई। युद्ध की प्रारंभिक अवस्था में राज्य की कई मोटरें आरमर्ड कारों में परिवर्तित करने तथा अंग्रेज़ी सेना के लिए तम्बू राज्य की तरफ़ से भिजवाने के लिए भी बीकानेर राज्य ने भारत सरकार को लिखा था।

वि० सं० १६७३ के फालगुन (ई० स० १६१७ के फ़रवरी) मास में विलायत की सरकार-द्वारा निमंत्रित किये जाने पर वहां होनेवाली हम्पीरियल वार केबिनेट श्रीर इम्पीरियल वार महाराजा का कान्फरेंस में भाग लेने के लिए ता० १२ फ़रवरी (फालगुण विद ४) को महाराजा साहब ने प्रस्थान

किया। मार्ग में कुछ दिनों तक मिश्र में अपने गंगारिसाले के साथ रहने

के उपरान्त इंग्लैंड पहुंचकर इन्होंने मार्च से मई तक उपर्युक्त दोनों सिमितियों के कार्यों में पूरी तरह से भाग लिया। वहां रहते समय इन्होंने कितने ही सार्वजनिक कार्यों में भी भाग लिया तथा उसी अवसर पर परिनयरा विश्वविद्यालय (Edinburgh University) ने इन्हें माननीय (Honorary) एस० एल० डी० की उपाधि से सम्मानित किया।

यहां यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि उसी वर्ष के अगस्त (वि० सं० १६७४ प्रथम भाद्रपद) मास में 'हाउस ऑव् कॉमन्स' में भूतपूर्व भारत-मन्त्री मि० मांटेगू-द्वारा की जानेवाली अंग्रेज़ों की भारतीय-नीति-सम्बन्धी घोषणा में इन (महाराजा साहब )का कम हाधन था। इस विषय में ई० स० १६१७ ता० १ जुलाई (वि० सं० १६७४ आषाढ सुदि ११) के तार में वाइसराय लॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड ने इन्हें लिखा—''आपने अपना कार्य प्रामाणिकता के साथ अच्छी तरह से पूरा किया है।'' उसी वर्ष नयम्बर (कार्तिक) मास में दिल्ली में होनेवाली 'नरेंद्र-सभा' (Princes Conference) के उद्घाटन के अवसर पर भी उक्त वाइसराय ने इनके कार्यों की सराहना की।

भारत में रहते समय भी महाराजा साहव युद्ध के कार्यों से विमुख न हुए भ्रीर श्रंभेज़ सरकार को हर प्रकार से सहायता देते रहे। प्लेग श्रीर

प्रम्मलुपन्ज़ा जैसी भयङ्कर व्याधियां राज्य में
महाराजा का
फिल जाने पर भी महाराजा साहब ने लगभग ढाई
इज़ार रंगस्ट वीकानेर राज्य से भेजे। वि० सं०

१६७४ वैशास बदि १ (ई० स० १६१ = ता० २७ अप्रेल ) को दिल्ली में युद्ध-संबंधी मंत्रणा के लिए 'वार कान्फ़रेंस' हुई, जिसमें भाग लेने के लिए बाइसराय का पत्र पहुंचने पर इन्होंने उक्त कान्फ़रेंस में सम्मिलित होकर उसमें भाग लिया, जिसकी ता० ६ मई (वैशास वदि ११) के पत्र में लॉर्ड स्रोसफ़ीई ने बड़ी प्रशंसा की।

उसी वर्ष के जून (ज्येष्ठ) महीने में पुनः संदन नगर में 'इंपीरियस बार केविनेट तथा कान्फरेन्स' होनेवासी थी, जिसमें भारतीय नरेशों के प्रतिनिधि की हैसियत से सिमालित होने के लिए अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से इनके नाम निमन्त्रण पहुँचा, परम्तु राज्य सम्बन्धी कई आवश्यक कार्यों में ब्यस्त रहने के कारण ये उस निमन्त्रण को स्वीकार न कर सके ।

युद्ध का प्रारंभिक इतिहास जर्मनी की विजय-गायाओं से परिपृष्ठी है। वि० सं० १६७१-७२ (ई० स० १६१४-१४) के बीच बेल्जियम और फ्रांस के कुछ भागों पर जर्मनी का अधिकार हो महायुद्ध की गतिविधि नाया. परन्त वि० सं० १६७१ (ई० स० १६१४) की मानें ( Marne ) की लड़ाई में फ़्रांस की शक्ति चूर्ण करने में समर्थ न होकर उसने रूस की ओर दृष्टि फेरी। हिन्डेनबर्ग ( Hindenburg ) तथा मैकेन्सेन ( Mackensen ) की अध्यक्षता में रूस पर के आक्रमणों में लगा-तार जर्मनी को सफलता मिलती गई। थोड़े समय में ही रूस के कितने एक भाग पर उसका अधिकार हो गया, परन्त उन्हों दिनों वहां ( रूस में ) गृहकलह मच गया, जिससे बाध्य होकर उस( इस )को युद्ध से बिलग होना पड़ा। इसी अवधि में जर्मनी के विरोधियों की संख्या बढ़ गई। क्रमशः आपान, इटली, क्रमानिया और श्रमेरिका ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर की। यूनान (Greece), स्थाम, जीन, ब्रेज़ील (Brazil) तथा मध्यवर्ती और दक्षिणी अमेरिका के अन्य राज्य भी ई० स० १६१७ तक उसके विरोधी हो गये। टकीं और बल्गेरिया ने भी जर्मनी का साध दिया, पर इतने बड़े बड़े राज्यों के एक तरफ़ हो जाने से वे अपनी द्वानि करने के अतिरिक्त और कुछ न कर सके। यह कहा जा सकता है कि अमेरिका के युद्ध में भाग लेने श्रीर धन-जन की सहायता देने के कारण ही युद्ध का इतिहास पलट गया। जर्मनी को अभी तक विजय की आशा बनी हुई थी। रूस की शक्ति विनष्ट करने के बाद वह पश्चिम की और मुड़ा और उसने 'मार्ने' नामक स्थान पर पुनः मोरचा जमाया । प्रारम्भ में उसे सफक्षता मिली और उसके सैनिक पेरिस से ४० कोस दूरी पर जा पहुंचे। ठीक इसी समय अमेरिका से सहायता पहुंच जाने के कारण जर्मनी को पूनः चिफल-मनोरथ होकर पीछे हटना पड़ा। धीरे-धीरे वर्तून (Verdun), रीम्स

(Rheims), वाइप्रेस (Ypress) आदि विजित स्थान उसके हाथ से निकत गये। ई० स० १६१८ के सितम्बर (वि०सं० १६७४ भाष्ट्रपद) मास में हिण्डेनवर्य का मोर्चा भी मित्र राष्ट्रों के प्रयत्न से नष्ट हो गया। अक्टोबर (आध्वन) मास में जर्मनी को बेल्जियम का किनारा छोड़ देना पड़ा और कितने ही जीतें हुए स्थान भी खाली कर देने पड़े। चार बच्चों के लंबे युद्ध के कारण बलगेरिया और टक्वा की शक्त सीण हो गई थी, अतएव उन्होंने युद्ध से विमुख होने में ही भलाई समभी।

असंख्य धन जन युद्ध में होम देने पर भी जब जर्मनी की मनो-कामना सफल न हुई तो यहां के निवासियों की मनोवृत्ति भी बदलने लगी, क्योंकि वे युद्ध के महान् बोक से द्वे हुए होने के कारण जीवन-निर्वाह के साधारण साधन जुटाने में भी असमर्थ थे। उस समय वहां मयानक क्रांति की संभावना थी। यह देख साम्राज्य-लोजुप सम्राट् कैसर प्राणों के भय से जर्मनी का सिंहासन त्यागकर हॉलैंड में जा रहा। ऐसी परिस्थिति में जर्मनी के लिए भी केवल संधि का मार्ग ही रह मया।

उत्पर बतलाया जा चुका है कि जिस युद्ध का प्रारंभ ई० स० १६१४ (बि० सं० १६७१) में हुआ था, वह ई० स०१६१८ (बि० सं० १६७४) तक बराबर चलता रहा। इस युद्ध में सब महाबुद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय राष्ट्रों की धन और जन की महान चिति हुई, जिससे वे अप्रत्यच्च रूप से युद्ध बंद होने की ही

कामना करते थे, परन्तु सर्वप्रथम युद्ध बंद करने का प्रस्ताव करे कीन ? क्योंकि जो प्रथम प्रस्ताव करता वही प्राजित राष्ट्र माना जाता। ई० स० १६९७ (वि० सं० १६७३-७४) तक किसी भी राष्ट्र को अपनी हेटी दिखलाना स्वीकृत न था, किन्तु जब जर्मनी ने अधिकांश राष्ट्रों को शत्रु वना लिया और सहायता का प्रत्येक मार्ग बन्द हो गया तब उसको चारों तरफ निराशा दील पड़ने लगी। उसके साथीः आस्ट्रिय हंगरी, टर्की और बल्गेरिया पहले ही। शक्तिहीन हो। गये थे एवं वहां कांति का स्त्रपात हो गया था। इसी समय मित्र राष्ट्रों का बल बढ़ने लगा और उन्होंने अर्थनी

को चारों तरफ़ से दबाकर पीछे हटने पर बाध्य किया। जब वहां भी गृह-कलह मचने की संभावना दीख पड़ने लगी तो विवश होकर अमेनी की तरफ़ से अमेरिका के तत्कालीन प्रेसीडेंट विल्सन (President Wilson)-द्वारा संधि का प्रथम संदेश भेजा गया। मित्र राष्ट्र भी इस विनाशकारी युद्ध को रोकने के पद्म में थे, इसलिए ज्योंही यह सन्देश उनके पास पहुंचा, उन्होंने आवश्यक परामर्श करने के पश्चात् संधि की शतें स्थिर कीं। उनकी स्वना दिये जाने पर शत्रु-राष्ट्रों ने भी उसे स्वीकार कर युद्ध स्थिगत करना ही कल्याणकारी समसा । फलस्वरूप ता० ११ नवंबर (वि० सं० १६७४ कार्तिक सुदि म) को युद्ध में भाग लेनेवाले राष्ट्रों ने अपने हथियार डाल दिये। निस्सन्देह जब तक संसार में इतिहास का अस्तित्व रहेगा, यह दिवस समरणीय रहेगा।

उपर्युक्त ता० ११ नवंबर को जो युद्ध बन्द किया गया, वह केयल दो सप्ताह के लिए ही था। इसी बीन फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर में यूगोपीय राष्ट्रों के चड़े-बड़े नेताओं ने एकत्रित होकर विचार-विनिमय किया श्रीर ता० २७ नवम्बर (मार्गशीर्ष वदि ६ ) को अस्थायी रूप से संधि होकर वर्सेलिज़ (Verseilles) नगर (क्रांस) में स्थायी रूप से संधि की शर्तों का निर्णय करना निश्चित हुआ।

इस यूरोपीय महायुद्ध में भारत ने श्रंग्रेज़ सरकार को धन श्रीर जन से पूर्ण रूप से सहायता दी थी, श्रतएव निश्चय हुश्रा कि भारत की श्रोर से भी प्रतिनिधियों को संधि सम्मेलन में भाग महाराजा का संधि-सम्मेलन से जाना से का श्रवसर दिया जावे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने भारतीय नरेशों में से महाराजा साहब तथा सर

सत्येंद्रप्रसम्न सिनहा को प्रतिनिधि बनाकर भेजना निश्चित किया।

इस निर्णय की सूचना इंग्लैंड से आने पर वाइसराय लॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड ने ई० स० १६१८ ता० १४ नवम्बर (वि० सं० १६७४ कार्तिक

<sup>(</sup>१) यह पीछे से लॉर्ड एस॰ पी॰ सिनहा के नाम से प्रसिद्ध होकर बिहार का गवर्नर बना दिया गया था।

सुदि १२) को तार-द्वारा धनको लिखा— "ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री का धाप्रद्व है कि आप बहुत शीघ इंग्लैंड को रवाना हों। इस यात्रा के लिए छिदवाड़ा बोट का विशेष कप से प्रबंध किया गया है, जो ता० २३ (मार्गशीर्ष विद ६) को वम्बई से प्रस्थान करेगा और सर सिनद्वा उसी दिन इस बोट से यात्रा करेंगे। यदि सम्भव हो तो इस यात्रा के पूर्व आप मुमसे दिझी आकर मिलें।"

वाइसराय का उपर्युक्त तार पाकर इन्होंने भी शीघातिशीघ इंग्लैंड-यात्रा की तैयारी कर ली और वाइसराय श्रादि से समयोचित परामर्श पाने के पश्चात् ये ता० २० को बीकानेर से मस्थान कर अपने स्टाफ़ के साथ यम्बई पहुंचे और वहां से डफ़रिन जहाज़-द्वारा इंग्लैंड को रवाना होकर यथासमय लन्दन पहुंचे । किर वहां सम्राट् की तरफ़ से महाराजा साहब को, इनके भारत का प्रतिनिधि निर्धाचित किये जाने की, ई० स० १६१६ ता० १ जनवरी (वि० सं० १६७४ पौष वदि १४) को सनद प्राप्त हुई।

तदनन्तर इन्होंने संधि सम्मेलन के प्रत्येक श्रधिवेशन में पूर्ण रूप से भाग लेकर अपने उत्तरदायित्व का यथीचित रूप से पालन किया। कई महीनों तक विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक विचार-विभव के बाद अन्त में ई० स० १६१६ ता० २८ जून (वि० सं० १६७६ आपाद सुदि १) को वसेंलिज़ का सन्धि-पन्न लिखा गया। उसमें भारतीय प्रतिनिधि और ब्रिटिश साम्राज्य के सामेदार की हैसियत से महाराजा साहब के भी इस्ताच्चर हुए।

इस यूरोप-प्रवास के समय ता० २४ जून (आषाढ वदि १२) को ऑक्सफ़ई युनिवर्सिटी ने डी० सी० एल० (डॉक्टर ऑय् सिविस सॉ) की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया।

सात मास तक संधि-सम्बन्धी कार्यों में भाग लेने के पश्चात् वे ता० १६ जुलाई (बि० सं० १६७६ श्रावण विद ७) को बीकानेर पहुंचे। प्रश्चान मन्त्री राइट ऑनरेबल् डी० लायड ऑर्ज (Right Honourable D. Lloyd George) ने इनके इंग्लैंड से प्रस्थान करते समय इन्हें अपने ता॰ २८ जून के पत्र में लिखा था—

इसी प्रकार भारत-मन्त्री राइट ऑनरेबल् एड्विन मांटेगू (Right Honourable Edwin Montagu) ते! भी अपने ता० २४ जून (आषाढ विद १२) के पत्र में इनके कार्यों की प्रशंसा की थी। भारत में लौटने पर वाइसराय लॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड ने ता० ६ अगस्त (आयण सुदि १३) के पत्र में इस महान् कार्य में योग्यतापूर्वक भाग लेने के लिए महाराजा साहब को वधाई दी और अन्य अवसरों पर भी प्रशंसायुक्त वाक्यों में युद्ध तथा संधि के समय किये गये इनके कार्यों का उल्लेख किया। ६० स० १६१६ के नवंबर (वि० सं० १६७६ मार्गशीर्य) मास में दिल्ली में ''नरेंद्र-समा'' का अधिवेशन हुआ। उस समय ग्वालियर के भूतपूर्व महाराजा माध्यराब सिंधिया ने भी वाइसराय को सम्योधन करते हुए महाराजा साहब-द्वारा संधि-सम्मेलन में होनेवाले साम्राज्य-हितकारी कार्यों की सराहना की।

साम्राज्य की सहायतार्थ पहले भी बीकानेर के नरेशों ने यथाअवसर अंग्रेज़ सरकार को सेना आदि से सहायता दी थी, जिसका वर्णन
प्रसङ्गानुसार ऊपर हो चुका है, पर इस युद्ध में बीकानेर की ओर से
महाराजा की सेना और स्वयं इन्होंने भाग लेकर जो सहायता दी वह वर्गी
महत्वपूर्ण गिनी गई। युद्ध सम्बन्धी कान्फ़रेंसों, सन्धि सभा आदि में
महाराजा ने योग देकर ब्रिटिश सरकार का हितसाधन किया। राज्यपरिवार के अतिरिक्त प्रधान मन्त्री, भारत मन्त्री, भारत के वाइसराय,
पार्शियामेंट के माननीय सदस्यों, युद्ध के अफ़्रसरों तथा भारत में रहनेवाड़ो

कई पोलिटिकल श्रक्तसरों ने महाराजा साहब की बड़ी प्रशंसा की । ई० स० १६२१ (बि॰ सं० १६७८) में जब प्रिंस ऑस् वेल्स (सम्राट् पडबर्ख श्रष्टम) का बीकानेर में श्रागमन हुआ, तब ता०२ दिसंबर (बि॰ सं० १६७८ मार्गशीर्ष सुदि ३) को राजकीय भोज के श्रवसर पर बक्त प्रिंस ने महाराजा साहब-हारा होनेवाली सहायता की जो प्रशंसा की वह नीचे लिखे श्रमुसार है—

'इस बात का विश्वास दिलाना अनावश्यक है कि मैं अपनी बीकानेर-यात्रा की तरफ़ कई कारणों से बड़ी उत्सुकता के साथ देखता रहा हूं। प्रथम तो मैं आप के देश में आकर आपके साथ की अपनी निजी मित्रता को सुदृढ़ बनाना चाहता था और दूसरे मैं राठोड़-राज्य की इस राजधानी को स्वयं देखना और इसके बारे में यह जानना चाहता था कि आख़िर इस रेतीले प्रदेश में यह कीनसा जादू है, जिसके बल पर मेरे बंशवालों के प्रति राज्य-भक्ति का पौधा यहां "तज्ञ" वृक्ष के समान हरा रहता है और दूसरे राज्यों के साथ सेवा-भाव में अग्रिम रहने के लिए पारस्परिक होड़ की वृद्धि कराता है।

'बीकानेर राज्य और यहां के शासकों-द्वारा की गई सेवाएं इतनी विख्यात हैं कि मेरा उनकी प्रशंसा करना अनावश्यक है।

'समय अनेक वस्तुओं का नाश कर देता है, लेकिन वह सन्धि, जिसके-द्वारा हमारा तथा बीकानेर राज्य का मैत्री-सम्बन्ध स्थापित हुआ, अब सी वर्ष से अधिक पुरानी हो गई है। उसके-द्वारा जो मैत्री-सम्बन्ध स्थापित हुआ वह समय की अवहेलना करता है तथा पूर्ण शक्ति-प्राप्त नौजवानों की "नाड़ी" के समान जीवित है। ईश्वर को धन्यवाद है कि वर्षों पहले जिन स्त्रों ने हमें बांधा था वे ढीले पड़ने के स्थान में और भी हढ़ हुए हैं।

'आपके पूर्व भी अंग्रेज़ सरकार को आपके राज्य की राज भक्ति का पर्याप्त प्रमाण मिल खुका है। अफ़पानों और सिक्खों के साथ की सकृत्यों में की गई सहायता तथा पदर के समय महाराजा सरदारसिंह द्वारा वीरता- पूर्वक संरक्षण में लिये गये अंग्रेज़ व्यक्तियों एवं हांसी हिसार में विद्रोहियों के विरुद्ध उसकी दी हुई सहायता से यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य संधि की शर्तों को कितना अधिक महत्व देता है।

'श्रापने सिंद्यासमारूढ़ होने के बाद कोई भी ऐसा अवसर न जाने देकर यह साबित कर दिया है कि अंग्रेज़ सरकार आपकी परम्परागत राज-भक्ति तथा साम्राज्य एवं सम्राट् के प्रति आपकी निजी मैन्नो पर पूरा-पूरा भरोसा कर सकती है। आपके ऊंटों के रिसाले ने चीन और सोमालीलैंड में प्रशंसा के योग्य कार्य किया। पीछे से तीन डुकड़ियों-द्वारा और संगठित होकर उसने महायुद्ध में भाग लिया और राजपूतों की परंपरागत वीरता और स्वामि-भक्ति को बनाये रक्खा।

'आपकी वक्तता और स्वयं आज शाम के मेरे निरीक्षण ने मेरे मन में उन दिनों की मधुर स्मृति जागृत कर दी हैं, जब हमारे संसर्ग में यह रिसाला युद्ध के समय स्वेज़ नहर पर पूर्वी साम्राज्य के मार्ग का रक्षण कर रहा था।

'श्रापने स्वयं चीन युद्ध तथा महायुद्ध में तीन महाद्वीपों में कार्य किया। केवल बाइसराय की प्रार्थना के कारण, जो कई महत्वपूर्ण विषयों पर भारत में ही आपकी सहायता के इच्छुक थे, आप युद्ध के अन्त तक हमारा साथ देने से बंचित रहे।

'यह कहना व्यर्थ है कि युद्ध के समय आपकी हर प्रकार की उदारतापूर्ण सहायता ने यह प्रमाणित कर दिया है कि आपका बीकानेर राज्य के सब साधन सम्राट्ट को अर्पण कर देना केवल निर्मूल कथन नथा।

'बार केबिनेट में किये गये आपके कार्य तो इतिहास का एक अंग ही हैं। यह आपकी प्रशंसनीय सेवाओं के अनुरूप ही हुआ कि इतने बढ़े स्थाग-द्वारा पाई गई विजय के बाद के सन्धिपत्र पर आप भी हस्ताक्तर करने के लिए जुने गये।

'यह सचमुच मेरे लिए बड़े आनंद का विषय है कि आज राजि

को में स्वयं इन अधक सेयाओं एवं राज्य-भक्ति के लिए आएको सधाई देने के लिए उपस्थित हूं।

'हम लोग इस समय ऐसी परिस्थित से गुज़र रहे हैं, जब पुनर्निर्माख का प्रश्न स्वभावतथा ही उतना जटिल और खतरनाक प्रतीत होगा, जितना कि वह युद्ध, जिसमें से हम अभी सफलता के साथ निकले हैं। ऐसे अवसर पर मुक्ते यह सोचकर ख़ुशी है कि हम आपकी सहायता पर निर्भर रह सकते हैं और आपकी शासन-संबंधी योग्यता और नीति कुशकता पर पूरा-पूरा विश्वास कर सकते हैं।'

संधि स्थापित होने तथा मिश्र झीर पैलेस्टाइन का कार्य समाप्त होने पर लगभग <sup>8</sup> वर्षों के बाद वि० सं०१६७४ माघ विद १३ (ई० स०

मीकानेर की सेना का यदः चेत्र से लीटना १६१६ ता० २६ जनवरी) को बीकाकेर की सेना स्वदेश लौटी। इस अवसर पर भारत के सेनाध्यक्ष जेनरल सर चार्ल्स मनरो (Sir Charles Munro)

ने ता० ३० को लिखा—"श्रापके इम्पीरियल सर्विस दुष्स के युद्ध से लीट में पर में उसका हार्दिक स्वागत करता हूं श्रीर साथ ही श्रापको तथा श्रापको बीर सेना को युद्ध के समय साम्राज्य की सेवा करने के उपलक्ष्य में बधाई देता हूं।" महायुद्ध में बीकानेर की ऊंट सेना के ४७ व्यक्ति काम श्रापे तथा इसके श्रितिरक्त १४० बीकानेरी सैनिकों ने भारतीय सेना के साथ रहकर लड़ते हुए बीरगति पाई।

इस लढ़ाई में सब मिलाकर बीकानेर राज्य का एक करोड़ रुपया इया हुआ, जिसमें सेना भेजने के खर्च आदि के साथ अंग्रेज़ सरकार को कर्ज़ तथा चंदे में दी गई रक्तमें भी शामिल हैं। स्वयं महायुद्ध में दी गई आर्थिक सहायता साहब ने ३६७००० रुपये निजी कोष से तथा अन्य राजधराने के लोगों ने ४१०२०

महाराजा साहब की युद्ध के समय की गई सेवाओं की श्रंग्रेज़ सर-कार ने बड़ी प्रशंसा की। वि० सं० १६७४ फाल्गुन विव १४ (ई०स० १६१८ ता० ११ मार्च ) को लॉर्ड चेम्सफ़र्ड ने तार-झारा महायुद्ध की सहायता की प्रशंसा कि हर समय और प्रधानतया महायुद्ध में की गई

भापकी महान् सेवाओं की मैंने और सम्राट् की सरकार ने बड़ी प्रशंसा की है। भापने स्वयं युद्ध में सम्मिलित होकर तथा अपने 'इम्पीरियल सर्विस दुप्स' को भेजकर बीकानेर के इतिहास में एक और गौरवपूर्ण पृष्ठ जोड़ दिया है।"

इिजिएशयन एक्सिपिडिशनरी फ़ोर्स (Egyptian Expeditionary Force) के सेनाध्य स सर आर्विबाल्ड मरे (Sir Archibald Murray) ने बि० सं० १६७३ भाद्रपद चिद २ (ई० स० १६१६ ता० १४ आगस्त ) के तार में लिखा—"मुक्ते इस बात को स्वित करते हुए परम हर्ष है कि आपकी ऊंट सेना की दो दुक दियां हाल की सभी लड़ाइयों में शामिल रहीं और इस बीच उन्होंने अमूल्य सेवाएं कीं। मैं इतना अञ्छा कार्य करने के लिए उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं।"

इसी प्रकार फ़ांस में लड़नेवाली इंडियन आमीं। कीर (Indian Army Corps) के सेनानायक जेनरल सर जेम्स विलक्षांक्स (General Sir James Willcocks) ने महाराजा साहब के नाम के अपने पत्रों में बड़ी ओजपूर्ण ग्रन्दावली में इनकी वीरता के कार्यों का वर्णन किया है। इनके अतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भी प्रशंसात्मक शब्दों में दी वीकानेर राज्य की सेवाओं का उज्लेख किया है।

यूरीप और मिश्र देश में महायुद्ध के समय बड़ी वीरता दिखलाने के संबंध में लार्ड फ़ेन्च (Lord French) और लेफ्टेनेन्ट जेनरल सर ऑन

महाराजा के सम्मान में पृद्धि होना Maxwell) ने अपने खरीतों में बड़े गौरव के लाध महाराजा साहब का नामोक्षेख किया है। इस

अमूल्य सेवाओं के बदले में सम्राट् ने बि० सं० १६७४ के पीच (ई० स० १६१८ जनवरी) मास में इन्हें के० सी० बी० (नाइट कमांडर ऑव् दि वाथ) का खिताब, ई० स० १६१४ का स्टार ( Star ) और अंग्रेज़ी युद्ध तथा विजय के पदक

(British War and Victory Medals) प्रवास किये। इसी वर्ष के अगस्त मास में मिश्र के सुलतान ने इन्हें ग्रेन्ड कॉर्डन ऑस् दी ऑर्डर ऑस् दि नाइल (Grand Cordon of the Order of the Nile) के समान से, विभूषित किया। इसके अतिरिक्त महायुद्ध में किये गये अन्य कायों के लिए ई० स० १६१६ ता० १ जनवरी (वि० सं० १६७४ पीप विद १४) को सम्राट् ने इन्हें औ० सी० वी० ओ० (नाइट ग्रेन्ड कॉस ऑस् दी रॉयल विक्टोतियन ऑर्डर) की और दो वर्ष बाद ई० स० १६२१ (वि० सं० १६७७) में जी० बी० ई० (Grand Crossof the British Empire) की उपाधियां दीं। ई० स० १६१८ (वि० सं० १६७४) में महाराजा साइव की सलामी की तोपों में दो तोपों की वृद्धि होकर ज़ाती सलामी की तोपें १६ नियत की गई तथा ई० स० १६२१ (वि० सं० १६७७) में राज्य के अन्तर्गत इनकी सलामी की तोपें का वृद्धि होकर ज़ाती सलामी की तोपें १६ नियत की गई तथा ई० स० १६२१ (वि० सं० १६७७) में राज्य के अन्तर्गत इनकी सलामी की तोपें स्थायी रूप से १६ स्थर हुई।

युद्ध के समाप्त होने पर शशुत्रों से छीने हुये दो ह्याई जहाज़, दो तुर्फी बन्द्र्फ़ें, सात मशीनगर्ने, इक्यानवे राइफ़िलें, कुछ तलवारें

भेगेन सरकार-द्वारा अन्य सरकार मिलना तथा पिस्तौलें भादि युद्ध के स्मृति-स्थक्षप बीकानेर राज्य को अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से भेंट की गई।

गंगा दिसाले के अफ़सरों और सैनिकों को भी इस अवसर पर अंभेज़ सरकार ने विस्मरण नहीं किया। निम्नलिखित व्यक्तियों को महायुद्ध के गंगा दिसाले आदि के अफ़सरों समय बीरता दिखलाने के लिए खिताब, सम्मान को खिलाब मिलना तथा पदक आदि मिले—

- (१) सी० आई० ई० (कम्पेनियन ऑव् दी ऑर्डर ऑव् दी इंडियन पम्पायर)—केमटेनेंट कर्नल प० के० रॉलिन्स, डी० पस० ओ०, सीनियर स्पेशल सर्विस आफ़िसर, गंगा रिसाला।
- (२) सी॰ बी॰ ई॰ (कमान्डर ऑड् दी बृटिश प्रगायर)—लेफ्टेनेंट कर्नक प्रके॰ रॉलिन्स तथा लेफ्टेनेंट कर्नल कुँबर जीवराजसिंह',

<sup>( )</sup> अब मेजर जेनस्य राजा जीवराजसिंह, सांडवा ।

## कमांडेंट गंगा रिसाला।

- (३) डी० एस० ओ० (कम्पेनियन ऑव् दी डिस्टिग्विश्ड सर्विस ऑर्डर)— केप्टेन (अव मेजर) ए० जे० एच० चोप, स्पेशल सर्विस आफ़िसर, गंगा रिसाला।
- (४) स्रो० बी॰ ६० (आफ़िसर ऑव् वि ऑर्डर ऑव् वि बृटिश एस्पायर)— मेजर जे॰ जी॰ रे, स्पेशल सर्विस झाफ़िसर, गंगा रिसाला।
- (४) ऑर्डर ऑव् बृटिश इिएडया, प्रथम श्रेणी, सरदार बहादुर के जिताब सिंहत—लेफ्टेनेंट कर्नल कुंवर जीवराजिसेंह; लेफ्टेनेंट कर्नल ठाकुर मोतीसिंह, कमांडेंट, गंगा रिसाला तथा मेजर गुरुवक्शिसेंह, पिसस्टेंट कमांडेंट, सादृल लाइट इन्फ़ैन्ट्री।
- (६) ऑर्डर ऑव् वृटिश इंडिया, द्वितीय श्रेणी, वहादुर के खिताब सहित लेफ्टेनेंट कर्नल कुंवर जीवराजिंसह; लेफ्टेनेंट कर्नल ठाकुर मोतीसिंह; भूतपूर्व मेजर ठाकुर शिवनाथिंसह, एसिस्टेंट कमांडेंट; मेजर ठाकुर किश्रनसिंह, एसिस्टेंट कमांडेंट तथा कैप्टेन जैदेवसिंह, एडजुटेंट।
- (७) इंडियन ऑर्डर ऑव् मेरिट, द्वितीय श्रेणी जमादार भूरासिंह बीदावतः तथा लैंसनायक श्रकीखां।
- ( म ) इंडियन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस पदक—मेजर ठाकुर मोतीसिंह; कसान ठाकुर बाल्सिंह; लेक्टेनेंट चन्दनसिंह; स्वेदार जोहरीसिंह; जमादार साद्लिसिंह; जमादार भूरसिंह शेखावत; ऑनरेरी जमादार ख्वाआवश्य; सवार फ़ेज़श्रलीखां; नायक सुगनसिंह; सवार बलवंतासिंह तथा सवार धीरसिंह।
- (१) इंडियनमेरिटोरियस सर्विस पदक —हवल्दार मेजर श्रब्दुलरहमान खां; हयल्दार मेजर तोतासिंह; नायक इलाहीयप्रश्न; सवार मंगलसिंह तथा हवलदार कल्यागुराय।
  - इनके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्तियों को विदेशी सम्मान प्राप्त हुए-
- (१) भाँडेर आंव् दि सर्वियन व्हाइट ईमल-लेफ्टेनेंट फर्नल कुंबर जीवराजसिंह।

- (२) कॉर्डन झॉव् दि झॉर्डर ऑव् दि नाइल, चतुर्थ श्रेगी—कैप्टेन ए॰ जे॰ एख॰ सोप।
- (३) रशियन श्रॉर्डर ऑव् दि कॉल श्रॉब् सेंट जॉर्ज, चतुर्थ श्रेणी—सबार छोगसिंह।
- (४) सर्वियन सुवर्ण पदक—नायक जस्स्सिंह; सवार लालसिंह तथा सवार गफ्रूरमुहम्मद।
- ( ४ ) सर्बियन रजत पदक—सवार हुक्मसिंह।

यूरोपीय महायुद्ध-सम्बन्धी कार्यों में पांच वर्ष तक महाराजा साहब ने योग दिया पवं सेना ऋदि की राज्य से सहायता दी गई, जिसका वर्णम ऊपर किया जा चुका है। इस बीच में इनके-द्वारा

अपर किया जा चुका है। इस बाच म इनक द्वारा महायुद के समय राज्य में शोनेवाली भन्य घटनाएं राज्य में जो-जो मुख्य कार्य हुए, एवं जिन-जिन प्रतिष्ठित व्यक्तियों का बीकानेर में आगमन हुआ,

उनका उन्नेख नीचे किया जाता है-

वि० सं० १६७० (ई० स० १६१३) में भारत का वाइसराय लॉर्ड हार्डिंज पुनः वीकानेर गया।

अपनी अगाध पितृभक्ति के कारण महाराजा साहब ने अपने पिता
महाराज लालसिंह की स्वृति में पहले ही राजधानी में लाकों रुपये की लागत
से विशाल पर्व सुन्दर महल, उद्यान आदि बनवाकर उसका नाम लालगढ़
रक्खा था। वहां अब इन्होंने उक्त महाराज की सफ़ेद संगममेर की सुन्दर
प्रतिमा स्थापित की, जिसका उद्यादन वि० सं० १६७२ मार्गशीर्ष बदि ३
(ई० स० १६१४ ता० २४ नवंबर) को लॉर्ड हार्डिज-द्वारा हुआ। उस
अवसर पर उसने इनकी अपूर्व पितृभक्ति का वर्णन करते हुए इनके सफल
शासन की प्रशंसा की।

भारत में हिन्दुओं का बाहुत्य होने पर भी इस देश में हिन्दुओं के खातीय विश्वविद्यालय का सभाव था । यह बात धर्मप्राण महामना पंडित मदनमोहन मालबीय को निरन्तर कटकती थी। सतप्व उन्होंने भारत के विद्या के प्रसिद्ध केन्द्र काशी में हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित करने का

संकल्प किया । अपने विचार को कार्यक्रप में परिवात करने के लिए उन्होंने भारत के कई प्रमुख नरेशों का सहयोग प्राप्तकर धन संप्रह करना आरंभ किया। देश और जाति-हितकारी कार्यों से महाराजा साहब को प्रारंभ से ही अनुराग था, इसलिए इन्होंने इस महत् कार्य में यथोचित सहायता दी क्योर इस विद्यालय के लिए नियमित वार्षिक सहायता भी स्थिर कर दी। वि० सं० १६७२ माघ सुदि १ (ई० स० १६१६ ता० ४ फ़रवरी) ग्रुक्रवार को वाइसराय लॉर्ड दार्डिज के द्वारा 'हिन्दू विश्वविद्यालय' का शिला-न्यास हुआ। निमंत्रित होने पर अन्य भारतीय नरेशों के साथ-साथ षे भी उस उत्सव में सम्मिलत हुए । उस समय इनका बाइसराय के श्रतिरिक्त काश्मीर, जोधपुर, कोटा, किशनगढ़, भालाबाड़, हंगरपुर, अलवर, दतिया, नामा के नरेशों एवं महाराजा सर प्रतापसिंह आदि से मिलना हुआ। महाराजा साहव प्रारम्भ से ही इस विश्वविद्यालय के संरक्षक हैं। पीछे से ये इसके चांसलर निर्वाचित हुए और अब तक उस पद पर नियुक्त हैं। ई० स० १६२७ ता० ६ दिसंबर (वि० सं० १६८४ पोष विद १) को उक्त विश्वविद्यालय ने इनको एल० एल० छी० ( सॉक्टर श्रॉब लॉ) की उपाधि देकर सम्मानित किया है।

इनके शासनकाल में थोड़े ही समय में राज्य में ४७० मील लंबी रेल्वे लाइन हो गई। इससे राज्य और प्रजा को पूरा लाभ हुआ। बीकानेर जैसे बड़े राज्य के लिए यह लाइन अपर्याप्त थी, इससे इन्होंने वि० सं० १६७२ के फाल्गुन (ई० स० १६९६ मार्च) मास में रतनगढ़ से सरदार-शहर तक रेल की एक शास्त्रा लगभग २८ मील लम्बी और जारी कर दी।

बीकानेर राज्य में जो शासन-सुधार होकर सुख-शांति का विस्तार हुआ तथा आर्थिक उन्नतियां हुई, उसकी नींव स्वर्गवासी महाराजा हुंगरसिंह के द्वारा दी गई थी। अतएव वहां के निवासियों ने उक्त महाराजा के गुणों से प्रेरित होकर उसकी चिरस्थायी स्मृति स्थापित करना अपना परम कर्तव्य समक्ता। निदान उन्होंने सार्वजनिक क्रय से धन एक जित कर राजधानी में क्रिते के मुख्य द्वार कर्ण्योत्त के सामने गंगानिवास पश्चिक

पार्क के किनारे उसकी प्रस्तर-प्रतिमा शिखरबंद छत्री में संगमरमर की प्रशस्त बेदी पर स्थापित करना निश्चय किया । प्रतिमा के बनने पर वि० सं० १६७३ आध्विन सुदि ६ (ई० स० १६१६ ता० ४. अक्टोबर ) को उसका उद्घाटन हुचा। प्रजा के निवेदन करने पर यह कार्य महाराजा साहब ने अपने डाथ से किया।

शासन-प्रगासी को अधिक सोकप्रिय बनाने के सिए वि० सं० १६७४ के द्वितीय भाद्रपद (ई० स० १६१७ सितंबर) मास में महाराजा साहब ने 'प्रजाप्रतिनिधि सभा' का कार्य विस्तीर्ण कर उसे 'व्यवस्थापक सभा' (Legislative Assembly) का रूप दिया और उसके सदस्यों की संस्था में भी बुद्धि कर दी, जिससे प्रजा के श्रधिकार वह गये।

वि० सं० १६७७ ( ६० स० १६२० ) में महाराजकुमार शार्द्वासिंह की आयु १६ वर्ष की हो गई। महाराजा साहब ने उसको मेयो कालेज,

अजमेर तथा यूरोप के विद्यालयों में न भेजकर महाराजकुमार को शासना-धिकार देना

आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए कुशल और योग्य अध्यापकों-द्वारा अपनी देख-रेख में बीकानेर में

ही शिक्षा दिलवाई। साथ ही उसे राजपूतों के योग्य सैतिक शिक्षा भी दी गई। फलतः महाराजकुमार ने शिक्षासंबंधी यथेष्ट ब्रान प्राप्तकर अपने को उदार श्रीर होनहार सिद्ध किया। फिर उसको राज्य के प्रत्येक विभाग में काम सीखने का अवसर दिया गया, जिससे शासन सम्बन्धी कार्यों का उसे आवश्यक झान हो गया। वि० सं० १६७४ (ई० स० १६१८) में अब महाराजा साहब संधि-समा में भाग लेने के लिए यूरोप गये, तय महाराजकुमार को भी अनुभव-वृद्धि के लिए अपने साथ ले गये।

उन दिनों महाराजा साह्य को शासन कार्य के अतिरिक्त अन्य साम्राज्य-हित के कार्यों में बड़ा अम करना पड़ता था, जिससे इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था । अतएव स्वास्थ्य-सुधार की कामना से इन्होंने महाराजकुमार को मुख्य मंत्री कौर कौंसित के सभापति के अधिकार देना निश्चित कर लिया। निदान ता० ६ सितम्बर (वि० सं० १६७७ भाद्रपद वदि १२) को बीकानेर में एक दरवार कर इन्होंने महाराजकुमार को मुख्य मंत्री और कौंसिल का सभापति निर्माचित करने की घोषणा की। इस अवसर पर इन्होंने अपने विस्तृत भाषणा में महाराजकुमार को संबोधन करते हुए मुख्यतः नीचे लिखी बातें कहीं, औ बड़ी ही महत्त्वपूर्ण और राजकुमारों के मनन करने योग्य हैं—

'……यदि मुभे अपना उपदेश एक वाक्य में कहना पड़े तो मैं तुमसे अथवा किसी भी पेसे व्यक्ति से, जिसे शासक होना है, यही कहूंगा कि ईश्वर, सम्राट्, राज्य, प्रजा तथा स्वयं अपने प्रति सम्बे रहो।

'एक अच्छे हिन्दू और सक्षे राजपूत राजकुमार से मेरा यह कहना ध्यर्थ ही है कि इस लोक में सक्षे आनन्द तथा परलोक में वास्तविक लाभ की प्राप्ति उस व्यक्ति को नहीं हो सकती, जिसे ईश्वर का भय नहीं है अथवा जो सत्याचरण्युक्त जीवन नहीं व्यतीत करता।

'वर्तमान समय में श्रिधकांश युवकों में यह प्रधा सी है कि वे अपने धर्म तथा गुरुजनों में ज़रा भी श्रद्धा नहीं रखते, पर मुझे इस बात की ख़ुशी है कि तुम्हें ऐसी भावनाश्चों के दुष्परिणाम का पूरा-पूरा ज्ञान है। सत्या- खरण के विषय में व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसे ईश्वर श्रथवा उस धर्म में — जिसमें वह पैदा हुआ और जो इतनी पीढ़ियों तक उसके पूर्वजों के लिए श्रव्छा था — विश्वास नहीं है अथवा जिसके मन में श्रपने माता-पिता तथा गुरुजनों के प्रति, चाहे वे किसी जाति और धर्म के क्यों न हों, श्रद्धा नहीं है, अपने जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता।

'साथ ही यह देखना प्रत्येक शासक का फ़र्ज़ है कि उसके राज्य में सब धर्मों और जातियों को समान तथा निष्पन्न क़ानूनी संरत्न्य मिलता है या नहीं एवं अन्य धर्मायलम्बी लोगों को असुविधाएं तो नहीं होतीं। बीकानेर राज्य का इतिहास धार्मिक असहिष्णुता के भावों से सर्वथा मुक्त रहा है और यहां हिन्दू तथा मुसलमान सदा प्रेमपूर्वक रहते आये हैं। उम्हारा ध्येय भी यही होना चाहिये कि धार्मिक विषयों में सब के साथ समान रूप से स्वतंत्रता के सिद्धांत का पालन हो, पर इसके साथ साथ इस बात की भी साबधानी रहती चाहिये कि धर्म की घोट में किसी ऐसे आन्दोलन का प्रादुर्भाव न हो, जो प्रजा की शांति के लिए खतरनाक सिद्ध हो।

'श्रम में एक दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं। किसी भी शासक का सर्वोच्च ध्येय और आकां सा सदैव यही रहती है कि वह अपने पुत्र अथवा उत्तराधिकारी को अपने राज्य की ''इज़त'' तथा शासक के नाते अपने सम्मान और हक्तों को अनुगुष रूप से सौंप दे। कोई भी शासक, जो अपनी असावधानी अथवा अन्य किसी कारणवश इनमें कभी करता है, अपने पूर्वजों और वंश्र के नाम पर धन्या नगाता है। ......

'ऐसे ही तुम श्रपने सरदारों की इज़त एवं हक्रों तथा प्रजा के हक्रों की भी उसी भांति रत्ता करने का प्रयत्न करना, जिस भांति कि तुम श्रपने हितों की रत्ता करोगे, क्योंकि उनकी इज़त की रत्ता से हमारी इज़त एवं शक्ति बनी रहेगी श्रीर हमारी प्रजा तथा सरदार हमारे राज्य के लिए कमज़ोरी का बाइस न होकर उसकी शक्ति का चिन्ह होंगे।.....

'तुम्हारा ध्यान श्रपने राज्य के उन सेठ-साहूकारों की श्रोर श्राकर्षित करना, जिन्होंने अपनी व्यापार-कुशलता से इस राज्य का नाम भारतके एक कोने से दूसरे कोने तक ऊंचा कर रक्खा है, श्रनावश्यक है। यह ध्यान रखना कि वे संतुष्ट रहें श्रीर उनकी जायज़ श्राकां ज्ञाशों को तुम्हारी तरफ़ से सहानुभृतिपूर्ण सहायता प्राप्त हो। .....

'तुम्हारे जैसे उच्च स्थान प्राप्त व्यक्ति से क्या क्या श्राह्याएं रक्खी जाती हैं, इसको भी विस्मरण नहीं करना। साथ ही यह भी मत भूलना कि तुम्हारे में राजपूर्तों की परंपरागत न्याय, उदारता, धीरता, साहस, आखेट वियता आदि की भावनाएं, जो राठोड़ों के प्रधान गुण हैं, सिमालित हैं।

'मित्र के प्रति सत्याचरण का अभाव न केवल भद्रता के विद्य है, बल्कि वह निम्नकोटि की पहसानक्षरामोशी होने के साथ-साथ राजनीति के खिलाफ़ है। कोई भी भित्र, चाहे वह कितना ही सका क्यों न हो, यह नहीं चाहता कि जिस कार्य की पूर्ति के लिए घट साधन बनाया गया था, उसकी पूर्ति हो जाने पर वह दूर फेंक दिया जाय। इसका तात्कालिक परिणाम तो युरा है ही, साथ ही इसका असर दूसरे लोगों पर बड़ा हानिकारक पड़ने की संभावना रहती है।

'शासन-नीति के संबंध में मुक्ते यह कहना है, कि मैं कार्यों और शक्ति के विभाजन में बड़ा विश्वास रखता हूं। " अतएव योग्य और विस्नासपात्र व्यक्तियों का निर्वाचन कर उनकी वास्तविक योग्यता और राज्यभक्ति का प्रमाण पा लेने और यह जान लेने पर कि वे सच्चे मन से राज्य के कार्यों में भाग ले रहे हैं, उनको शक्तिभर जायज़ सहायता एवं संरक्षण देना तथा उनके कार्यों में दिलचस्पी लेकर उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिये। पेसे कार्यकर्ताओं के कार्यों में उनका साथ दो और निर्भय होकर उनके योग्य कार्यों के बदले में उन्हें उपयुक्त अवसरों पर पुरस्कृत करो। साथ धी राज्य के अफ़सरों को भी यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि सरकार कोई उदार संस्था नहीं है और उसमें अयोग्य, दुर्वल, गैरज़िस्मेवार, कुचरित्र, कार्येच्छा तथा दिलचस्पी से रहित व्यक्तियों के लिए गुंजाइश नहीं है।

'यदि शासन-नीति श्रंकगिशत अथवा विज्ञान की भांति निश्चित नियमों पर श्रवलिम्बत होती, तो राजनीति की पहाड़ जैसी रालितयों से बजाव होना श्रासान था। पेसा न होने के कारण एक समय जो कार्य-शैंकी श्रव्छी होती है वही दूसरे श्रवसर पर बुरी सिद्ध हो सकती है, लेकिन किर भी इस कियात्मक संसार में क्या ठीक है और क्या रालत इसकी निश्चित माप विद्यमान है। इसलिए थोथे श्रात्माभिमान की भाषना से प्रभावित होकर किसी भी श्रम्यायी श्रथवा बेईमान श्रप्तसर के विरुद्ध कार्रवाई करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिये। सन्धी बात तो यह है कि राज्य का सम्मान इस बात से श्रधिक घटता है कि भले-बुरे का विचार किये बिना ही राज्य के हर किसी कर्मचारी को हर समय सहायता दी जाय। पेसे सब श्रवसरों पर सहात्रभूति, हदता, साहस झौर न्याय-भावना से प्रेरित होकर ही कार्य करना श्रावश्यक है। 'इस राज्य में शिक्षा में काफ़ी उन्नति हो रही है और मुक्ते संतोष है कि बीकानेर के निवासी अपनी मातृभूमि की सेवा करने को विशेष कप से उत्सुक हैं, लेकिन किर भी अभी हमारी सरकार को बहुत समय तक बड़े तथा छोटे दोनों प्रकार के ओहदों के लिए बाहर के लोगों की सेवा की ज़रूरत पड़ेगी। "बीकानेर बीकानेरियों के लिए हैं" इस सिद्धान्त का मुक्त से कट्टर माननेवाला और उसपर कार्य करनेवाला दूसरा व्यक्ति न होगा। लेकिन यदि अपने राज्य के सम्मान और शासन के सुचाक संचालन के लिए अपनी प्रजा में योग्य व्यक्ति न मिलता हो तो बाहर से किसी भी योग्य भारतीय अथवा विदेशी व्यक्ति को जुनने में. किसी प्रकार का संकोच न करना चाहिये।

'इस विषय पर में एक बात और कह देना चाहता हं। हमशासन के हर विभाग अथवा किसी भी एक विभाग के विशारद नहीं हो सकते। यह भी आवश्यक नहीं कि किसी एक विभाग का श्रविक से श्रविक बान होना ही सबसे बड़ी अञ्छाई हो। शासक के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि उसे ब्यक्तियों के स्वभाव का ज्ञान हो। भारत के महान शासक अकबर (जो कहा जाता है कि अपना नाम तक नहीं लिख सकता था) और पंजाब के स्थामी महाराजा रणजीतसिंह (जो भी कुछ पढ़ा लिखा न था) ने भापना नाम रोशन किया, उसका कारण यही था कि वे मनुष्य-स्वभाव के अच्छे शाता थे। इसलिए अच्छे व्यक्ति चुनना ही आयश्यक नहीं है, बहिक पेसे व्यक्ति चुने जायें, जो नौकरियों के लिए सर्वधा उपयुक्त हों। आवश्य-कता पड़ने पर कार्य-पद व्यक्तियों को सलाइ मश्विरे के लिए बुलाया जा सकता है। स्मरण रक्को कि तुम्हारे श्राप्तसर शासन यंत्र के कल-पूजें हैं और उनके भले बुरे होने के अनुसार ही शासन-प्रबंध की प्रशंसा अथवा बुराई होगी। उनके सामने स्वयं उच आदर्श रखकर उनका धरातल ऊंचा रक्को श्रीर ध्यान रक्को कि वे अपना कार्य ठीक-ठीक ही नहीं विवक्त पूरे उत्साह के साथ-मशीन की तरह नहीं, बहिक मनुष्यों की तरह, राजा और शका की भलाई को दृष्टि में रखते दूप-कर रहे हैं।

'साथ ही ऐसा प्रबन्ध करना जिससे तुम्हारे शासन के किसी भी विभाग में फ़जूलखर्ची न हो! हिसाब और जांच की गलती के कारण राजकीय धन का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिये। फ़जूलखर्ची रोकने का यह अर्थ नहीं है कि बचत पर कड़ी से कड़ी नज़र रक्खी जाय। "अर्थ विभाग" का सिद्धांत—"राज्य की रक्षा, सम्मान और इज़त के अनुरूप बचत"—होना चाहिये। किसी भी ऐसे कर के संबंध में, जो न्यायत: लिया जा सकता है अथवा जो परिस्थितवश लगाना आवश्यक हो जाता है, यह देख लेना लाज़िमी है कि यह असमान तो नहीं है और उसका बोमा लोगों पर अधिक तो नहीं पड़ता।

'शिचा की वृद्धि तथा श्रस्पतालों-द्वारा जनता को सहायता पहुंचाने की श्रोर मेरा विशेष ध्यान रहा है श्रीर प्रारम्भ से ही मैंने इस बात पर ज़ोर दिया है कि इन प्रशंसनीय कायों में उदारतापूर्वक सहायता दी जाय। मुझे यक्तीन है कि इन दोनों विभागों की तरफ़ तुम्हारी भी निजी दिलचस्पी रहेगी श्रीर इन्हें समुचित सहायता मिलती रहेगी। जब तक यहां के निवासियों के स्वास्थ्य की तरफ़ ध्यान न दिया आवगा वे कमज़ोर बने रहेंगे श्रीर जब तक उन्हें ठीक रूप से शिचा न दी जायगी वे राज्य की सेवा के योग्य न होंगे। वस्तुत: ये दोनों बातें ही राज्य की उन्नति एवं शक्ति के लिए शावश्यक हैं।

'पश्चिमी संस्थाओं की अच्छी बातों का वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अनुकरण करना अच्छा मानते हुए भी में कहूंगा कि अपनी अगुली की उत्तमता अथवा स्थानीय परिस्थितियों एवं भावनाओं के अनुसार उसमें जो कुछ उचित है उसको शीवता में त्याग देना अथवा युरा कहना ठीक नहीं। वृटिश भारत में जो क्रानून-क्रायदे अच्छे हैं और समय की कसीटी पर कसे जा चुके हैं उनसे पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन शासक अथवा उसकी सरकार को कभी अपनी प्रजा के विपरीत नहीं जाना चाहिये। प्रत्येक पश्चिमी बात अथवा वृटिश भारत में प्रचित का यदे-क्रानूनों का अधानुकरण लोगों को तकलीक और असन्तोच

यहुंचाने के साथ ही शासक को संकट में डाल देगा। हमारा ध्येय वृटिश भारत के प्रान्तों की शैली पर राज्यों का निर्माण करना नहीं है, बिक परंपरागत भावनाओं तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय शासन-पद्धति-द्वारा उनका शासन करना है।

'हमारा यह कर्तव्य होना चाहिये कि हम देखें कि शासन ज़ाती होने पर भी एक सत्तात्मक नहीं है और शासक तथा शासित का संबंध घनिष्ठ है। हमें शीवता अथवा असावधानी से कोई ऐसा कार्य न करना चाहिये, जिससे इस संबंध में ढीलापन अथवा खराबी पैदा हो । अपने शासन को सुहद़ बनाने में हमें उसे कठोर एवं निर्जीव बनाने की रालती नहीं करनी चाहिये। हदता उत्पन्न करना वांछनीय है, पर यदि यह स्वामिमिक्त, सामूहिक सहानुभूति तथा सुभावना की बिल देकर प्राप्त होती हो तो नहीं।

'शासन के प्रत्येक विभाग की परीक्षा का एक ही सरल उपाय है, श्रीर वह यह देखना कि उससे साधारण जनता के सुख श्रीर समृद्धि में वृद्धि होती है अध्या नहीं ? इसके श्रीतिरिक्त श्रीर सभी बातें गीण हैं। इस संबंध में मुभे जेनरल गॉर्डन के नीने लिखे शब्द, याद श्राते हैं, जो उसले श्रपने एक भित्र को लिखे थे—''लोगों पर शासन करने का एक ही मार्ग है, जो अनन्त सत्य है। उनके भीतर प्रवेश करो । उनकी भावनाओं को समभने की चेष्टा करो। यही शासन का रहस्य है।''

'हमेशा उदारता व्यवहार में लाश्रो। पिछले उदाहरणों से प्रेरित होकर राजनैतिक और शासन संबंधी सुधारों का श्राविभीय करने में संकोख न करो। पहले खूब सोच-विचार कर लो और फिर उदारतापूर्वक दो तथा ठीक अवसर पर दो, क्योंकि जो शीघ देता है वह दूना देता है। स्वार्थ-साधन की भावना का परित्याग कर थोड़े लोगों और खास कार्यों के लिए नहीं बहिक श्रिकांश लोगों की भलाई के लिए कार्य करो। ......

'सब को जुश कर सकना श्रसंभव है। कहावत है कि जो लोक-प्रिय यनना चाहता है वह शासन नहीं कर सकता। फलतः जहां न्यायोचित कार्य में किसी प्रकार के भय-प्रदर्शन से विचलित नहीं होना चाहिये वहां संविध तथा धनावश्यक जुल्म के कार्यों में भी सहयोग नहीं देना खाहिये। राज्य धौर प्रजा को बद-धमनी, कांति और नाश से बचाने के लिए जो साधक धायश्यक हो जावें, उन्हें भी न्यायपूर्व और उदार बनाना धायश्यक है।"

'किसी भी राज्य के शासक का मार्ग एकदम कंटकविद्दीन नहीं है। इसका कर्तव्य है कि वह तन-मन से, दिन रात, अपने स्वास्थ्य की ज़रा भी परवा न करता हुआ राज्य और प्रजा की सेवा करे और उन्हें अपने जीवन का सबसे अव्हा समय प्रदान करे। जैसा कि एक महान् पुरुष ने कहा है—'शासक अपने राज्य का सबसे पहला सेवक और सबसे पहला हाकिम होता है।"

'वर्तमान समय में बहुधा असंतुष्ट और अक्कान व्यक्ति शासक कर मज़ाक उड़ाते दुए देखे जाते हैं, पर जिन्हें शासक के कार्यों और चिन्ताओं का ही पता नहीं है, वे भला उसकी ज़िम्मेवारियों का क्या अनुमान कर सकते हैं। इतनी सब ज़िम्मेवारी और चिन्ताओं के रहते दुए शासक के लिए इससे बढ़कर दिलचस्प दूसरा कार्य नहीं हो सकता कि वह सब अवसरों पर प्रकट तथा अप्रकट रूप से अपने राज्य तथा जनता की सुक्ष-समृद्धि के लिए सहायता करता रहे।

'इस संबंध में मेरा कहना है कि अच्छे कार्य करने के लिए आवश्यक अवसर की प्रतीक्षा न करो, बल्कि उसके लिए साधारण से साधारण परिस्थिति का पूरा-पूरा उपयोग करो।……

'कभी-कभी तुम्हारे पास कार्य का आधिक्य हो जायगा, परन्तु इससे शंकित अथवा विवितित होने की ज़करत नहीं । एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार सदा कार्य करना और चाहे कितने ही व्यस्त क्यों न हो, सीमित समय के भीतर अथवा किसी खास अवसर पर किये जानेवाले कार्य को पहले करना । किसी ने ठीक कहा है कि किसी कार्य के लिए भी समय मिलना कठिन है, पर समय की आवश्यकता होने पर समय निकासना चाहिये। जैसा कि वेकन्स्क्रीएड ने कहा है—''बब्ने आदिमयों को समय का नहीं विलेक अवसर का विचार करना चाहिये। समय का विचार करना कमज़ोर और परेशन आत्मा का स्वक है।".....

'अपने सलाइकारों की प्रेरणा से किसी अनुचित मामले का पक्त म प्रद्या करना और कभी अपनी सलती स्वीकार करने से अपभीत म होना, क्योंकि सलती प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे वह कितना ही मेधावी और बढ़ा क्यों न हो, होती है। सलती करना मानव का स्वभाव है और केयल वे शक्स, जिन्होंने कभी कोई महान् कार्य हाथ में लिया ही नहीं, यह कह सकते हैं कि हमसे कभी सलती नहीं हुई। इसी प्रकार नई बातों के उद्य होने अथवा खूब सोच-विचार कर लेने के बाद, अपने विचार बदलने में भी संकोच न करना, क्योंकि मन में यह जानते हुए भी कि तुम सलती पर हो अपने पूर्व विचार पर अड़े रहना बड़प्पन और शक्ति का सूचक नहीं, बिक कमज़ोरी और हठधर्मी का चिन्ह है। .....

'मेरा अपना विचार तो यह है कि ऐसे मामलों में, जिनमें तुम ठीक कार्य कर रहे हो, यदि प्रारम्भ में नहीं तो आगे चलकर तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी; लेकिन जो भी हो सदा स्पष्ट और शुद्ध-हृदय बने रहना।

'अन्त में मेरा यह कहना है कि कितना भी बुरा और असन्तोषपूर्ण क्यों न प्रतीत हो, पर आवश्यकता के अनुसार अपने दिश्कीण में परिवर्तन करने में किसी प्रकार की देशी अथवा संकोच नहीं करना । ......

महाराजकुमार ने योग्यतापूर्वक साढ़े चार वर्ष तक बीकानेर राज्य के मुक्य मंत्री और कौंसिल के सभापित के दायित्वपूर्ण पद का मत्येक कार्य लगन तथा परिश्रम के साथ पूरा किया, एवं वह बड़ा ही लोक- विय हो गया; पर महाराजा साहब का प्रवास यूरोप में होने से इस अवसर पर स्थार्थी लोगों ने, जिनका राज्य से संबंध था, उस (महाराजकुमार )की सरस्तता का अनुचित लाभ उठाने की इच्छा से पिता-पुत्र के बीच भेद उत्पन्न करने के लिए पड्यंत्र रचना आरंभ किया। बीकानेर के चार सिरायत सरदारों में से रावतसर का रावत मानसिंह अपने को अन्य सिरायत सरदारों से उस बतलाकर महाजन ठिकाने से (जो १६ पीदी से सिरायत सरदारों का प्रमुख ठिकाना माना जाता है) जपर होने का दावा

करने लगा। समुचित कप से इसकी तहक़ीकात होने पर उस( मानसिंह )का दावा निराधार पाया गया। तब महाराजा साहब ने उसके दावे को
खारिज कर दिया। इससे वह असंतुष्ट होकर महाराजा साहब-द्वारा होनेवाली कृपाओं (शिका, उद्य पर पर नियुक्ति आदि) को विस्मरण कर
कृतप्रता करने पर तैयार हो गया और महाराजकुमार को बहकाने लगा कि
आपके प्राण संकट में है। जादू, टोना आदि से आपके प्राण लेने की राजमहलों में खेष्टापं हो रही हैं। इसके सुबूत में उसने दो जाली पत्र भी बनवाकर महाराजकुमार को दिखलाये। महाराजकुमार उस समय नवयुवक था,
तो भी उसने इनपर विश्वास न किया और ये सब बातें अपने पिता
(महाराजा साहब) से प्रकट कर दी। इसपर इन्होंने पत्रों की वास्तविकता
की जांच के लिए एक कमीशन नियत किया। फलतः उपयुक्त पत्र जाली
प्रमाणित हुए और रावत मानसिंह इस भयंकर कार्य का अपराधी पाया
आकर बीकानेर के दुर्ग में नज़रखंद कर दिया गया।

स्वाधीं लोगों के ऐसे नीचतापूर्ण कार्यों से घृणा होकर महाराजकुमार को प्रधान मंत्री और कौंसिल के सभापित पद के कार्य से भी
भानिच्छा हो गई। उसने कई बार महाराजा साहब से प्रार्थना की कि खुदगर्ज़ लोग बैमनस्य उत्पन्न कगते हैं। मैं संदेध श्राङ्गाकारी हूं। बिना किसी
पद पर रहे, हर प्रकार से कार्य-भार बंटाने श्रोर जो कार्य सौंपा जाय उसे
करने को तैयार हूं। श्रन्त में इन्होंने उसके इस श्राप्रह को स्वीकार
कर राज्य-कार्य पुनः पूर्व-निर्दिष्ट शैली के श्रनुसार चलाना आरंभ
किया।

भारत का वाइसराय लॉर्ड चेम्सफ़र्ड भारत में झाने के बाद युद्ध के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण, बीकानेर न जा सका था। बि० सं०

लॉर्ड चेम्सफर्ड का बीकानेर जाना १६७७ (ई० स० १६२०) में उसका कार्य-काल समाप्त हो रहा था, अतः वह उसी वर्ष के नवम्बर महीने में बीकानेर पहुंचा। ता०२६(मार्गशीर्ष वदि ४) को

बहां उसके सम्मान में राजकीय भोज हुआ। उस अवसर पर उसने अपने

भाषण में महाराजा साहब के शासन, युद्धसम्बन्धी कार्यों, संधिसभा में भाग क्षेत्रे आदि की बहुत प्रशंसा की।

मांटेयू-चेम्सफ़र्ड सुधारों को भारत में कार्य रूप में लाने के लिए सम्राट् ऑर्ज पश्चम ने अपने चाचा ड्यूक झॉच् कनाट को वि०

महाराजा साहब का नरेन्द्र-मंडल का चांसलर नियत होना सं० १६७७ (ई० स० १६२१) में भारतवर्ष में भेजा। तद्वुसार ड्यूक महोदय ने राजधानी दिल्ली में आकर मांटेगु-चेम्सफ़ई शासन-सुधारों को कार्या-न्यित किया और ता० प्र फ़रवरी (माध सुदि

प्रथम १) को दिल्ली के किले में मुगल बादशाहों के बनाये हुए "द्रवार आम" नामक हॉल में उपस्थित होकर द्रवार किया और भारतीय नरेशों को साम्राज्य का भागीदार बनाने के लिए नरेन्द्र-मंडल की स्थापना की । इस झबसर पर निमंत्रण प्राप्त होने पर महाराजा साहब भी दिल्ली गय, जहां ये उक्त मंडल के चांसलर बनाये गये ।

वि० सं० १६७= आख़िन सुदि १० (ई० स० १६२१ ता० ११ अक्टोबर) को महाराजा साहब ने अपने जन्मोत्सव के उपलच्य में होनेवाले

जमींदार-परामारींगी सभा की स्थापना दरबार में ज़मींदारों के द्वितसाधन के लिए ज़मींदार-परामार्शिणी सभा स्थापित करने की आहा प्रदान की और इस सभा-द्वारा चुने दुए तीन प्रतिनिधियों

के व्यवस्थापक सभा में रक्खे जाने की स्वीकृति भी दी, जिससे ज़र्मीदारों की शिकायतें बहुधा दूर हो गई।

उसी वर्ष दिसम्बर मास में श्रीमान प्रिन्स श्रॉव वेल्स (भूतपूर्व सम्राट् परवर्ड भएम) का बीकानेर में श्रागमन हुआ। महाराजा साहब ने उसका स्थागत किया। ता० २ दिसम्बर

प्रिन्स श्रॉव् वेल्स श्रीर लॉर्ड रीडिंग का बीकानेर जाना न उसका स्थागत किया । ता० २ दिसम्बर (मार्गशीर्ष सुदि ३ ) को लालगढ़ महल में राजकीय भोज हुआ। उस अवसर पर श्रीमान्

प्रिन्स ने श्रीकानेर के नरेशों की ओर से साम्राज्य की समय-समय पर होनेवाली सहायताओं का उल्लेख करते हुए यूरोपीय महायुद्ध, संधि-सभा, आदि में इनके भाग लेने की बड़ी प्रशंसा की । इसके कुछ ही दिनों बाद जनवरी ई० स० १६२२ (वि० सं० १६७८ पौष सुदि) के प्रथम सप्ताह में भारत का बाइसराय और गवर्नर जेनरल लॉर्ड रीडिंग बीकानेर गया। ता० २ जनवरी (पौष सुदि ४) को उक्त बाइसराय के सम्मान में राजकीय भोज हुआ। उस समय उसने अपने भाषण में इनके-द्वारा होनेवाली साम्राज्य-हितकारी सेवाओं, युद्ध के समय दी गई सहायता एवं बीकानेर में होनेवाली उन्नति का वर्णन किया।

वि० सं० १६७६ वशास्त्र विद ७ (ई० स० १६२२ ता० १८ अप्रेस )
को महाराजा साहब के ज्येष्ठ महाराजकुमार शार्द्सासिंह का विवाह रीकां
नरेश वेंकटरमण्सिंह की राजकुमारी (महाराजा
महाराजकुमार शाद्ंसिंह
सर गुलावसिंहजी की बहिन) के साथ हुआ।
इस श्रवसर पर भारत के कितने ही राजा-

महाराजा तथा उद्याधिकारी बीकानेर में उपस्थित हुए । महाराजा साहब अपने कितने ही प्रतिष्ठित महमानों के साथ रीवां पहुंचे, तो वहां के नवयुवक महाराजा सर गुलावसिंहजी ने उनका स्वागत किया । वि० सं० १६८० वैशास सुदि ४ (ई० स० १६२३ ता० २१ अप्रेल ) को उक्त कुंवरानी से सुशीलकुंवरी का जन्म हुआ।

राज्य के म्यायालयों का कार्य और उनकी अपीलों की सुनवाई भली प्रकार से हो सके, इसके लिए पूर्व-स्थापित चीफ़ कोर्ट को बि० सं० १६७६ वैशास सुदि ६ (ई० स० १६२२ ता० ३ मई) को हाई कोर्ट में परिस्तृत किया गया, जिसका कार्य सुचार-रूप से संचासन करने के लिए एक चीफ़ जज और दो सब जज नियुक्त किये गये।

वि० सं० १६८१ वैशास विद २ (ई० स० १६२४ ता० २१ अप्रेस ) को महाराजा साहब के पीत्र (युधराज शार्दू सांसिंह के पुत्र) मंबर करणीसिंह

<sup>(</sup>१) राजपूताने में साधारयातया पीत्र को अंवर और पीत्री को अंवरवाई अथवा भंवरी कहते हैं।

भंबर करणीसिंह का जन्म हुआ। महाराजा साहब ने इस अवसर जन्म पर बड़ी उदारता प्रकट की।

उसी वर्ष सितंबर मास में 'सीग ऑच् नेशन्स' का अधिवेशन जिनेवा में होनेवाला था। अतएव बाइसराय और भारतमंत्री का निमंत्रण पाने पर

महाराजा साहब का लीग श्रॉव् नेरान्स में सम्मिलित होना महाराजा साहब उक्त लीग की बैठकों में भारत के राजा और महाराजाओं के प्रतिनिधि के रूप में सिम्मिलित हुए। यहां पर इनके-द्वारा होनेवाले कार्यों के सम्बन्ध में वाइसराय लॉर्ड रीडिंग ने

अपने ता० = अक्टोंबर (आश्विम सुदि ११) के तार में इन्हें लिखा— "आपकी जिनेवा में दी हुई प्रभावशाली वक्तृता के लिए मैं अपको हृद्य से बधाई देता हूं। असेम्बली की बैठकों में भारत की ओर से किये गये आपके अम के लिए में आपका अतीव अनुगृहीत हूं। साथ ही अपनी बैयिकिक सुविधाओं का ध्यान छोड़ भारत से बाहर जाकर भारत का प्रतिनिधित्य स्वीकार करने के लिए भी मैं आपका अत्यन्त कृतश्च हूं।"

श्रव तक बीकानेर राज्य में चलनेवाली रेल्ये का प्रबंध कोधपुर-बीकानेर राज्यों की शामलात में होता था। इसमें कुछ कठिनाइयां होती

बीकानेर राज्य की रेल्वे का प्रबंध पृथकु होना थीं, श्रतएव महाराजा साहब ने बीकानेर राज्य में चलनेवाली रेल्वे का प्रबन्ध पृथक् रूप से करने की योजना बनाकर ई० स०१६२४ ता०१ नवंबर

(शि॰ सं॰ १६८१ कार्तिक सुदि ४) से उसे जोधपुर स्टेट रेल्वे से अलग कर लिया। प्रबंध के सुभीते के लिए बीकानेर में एक विशाल रेल्वे का दफ्तर बनाया जाकर भिन्न-भिन्न विभाग स्थापित कर दिये गये, जिससे साय-व्यय के दिसाद की जांच-पड़ताल भी वहीं होने लगी। इस प्रबन्ध से बीकानेर राज्य के कई शिक्तित लोगों को रोज़गार भिलने लगा और व्यय में भी किफ़ायत होने लगी। किर ई० स० १६२४ ता० १८ मार्च (वि० सं० १६८१ चैत्र बदि ८) को इन्होंने बीकानेर में रेल्वे के कारखाने की नींब रक्की, जो बाईस लाख से अधिक रुपये की लागत से तैयार

होकर बीकानेर राज्य के कितने ही लोगों के निर्वाह का अच्छा साधन यम गया है।

बीकानेर राज्य मरुभूमि होने के कारण वहां वर्षा का श्रीसत श्राधिक नहीं है। कुएं थोड़े श्रीर गहरे होने से खरीफ़ के श्रातिरिक रबी

गंग नहर लाने की योजना की फ़सल उत्पन्न नहीं होती, जिससे अकाल के समय प्रजा को बड़ी कठिनाइयां होती हैं। अतः महाराजा साहब ने अपने राज्य में क्रवि-कार्य

बढ़ाने के लिए सतलज नदी से एक नहर लाने का विचार कर अंग्रेज़ सरकार से लिखा-पढ़ी आरंभ की। श्रंत में पंजाब के फ़ीरोज़पुर नगर से बीकानेर राज्य में सतलज नदी से नहर लाने की श्रंग्रेज़ सरकार ने स्वीकृति दी, जिसका श्रंतिम पत्रव्यवहार ई० स० १६२० ता० ४ सितंबर (वि० सं० १६७७ भाइपद वदि ६) को होकर नहर लाना स्थिर हो गया।

इस नहर का कार्य बड़ा ही व्ययसाध्य था । इसे लाने में बीकानेर राज्य का पौने तीन करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान किया गया, जिसकी प्राप्ति का साधन नहर के आस-पास की ज़मीन की बिकी का मृत्य और नज़राने की रक्षम थी, जिसका अनुमान लगभग छः करोड़ रुपये का किया गया। इसके अतिरिक्त इस नहर के लाने से राज्य को वार्षिक बत्तीस लाख रुपये तो केवल आवपाशी से, बीस लाख रुपये प्रद से तथा रेल्बे, सायर, स्टांप आदि मिलाकर पचहत्तर लाख रुपये प्रति वर्ष आय बढ़ाने का अनुमान किया गया। फलतः बीकानेर राज्य के उत्तरी भूभाग की पैमाइश आदि होकर नकशे और तखमीना बनने के बाद ई० स०१६२४ ता० ४ दिसंबर (वि० सं०१६६२ पौष विद ४) को बीकानेर राज्य की सीमा में नहर खाने का शिलान्यास स्वयं महाराजा साहब ने अपने हाथों से किया। यह नहर गंग नहर के नाम से प्रख्यात हुई। इस नहर के समीपवर्ती भूभाग में दूर-दूर तक रुबि-कर्म आरंभ हुआ जिससे उधर की आवादी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और श्रीगंगानगर आदि कई बढ़ी-बढ़ी ब्यापारिक मंडियां भी बस गई हैं।

महाराजा साहब ई० स० १६१६ से १६२० (वि० सं० १६७३-१६७७) तक गरेन्द्र समा के मुख्य मन्त्री रहे। ई० स० १६२१ (वि०

भारत के देशी नरेशों-द्वारा महाराजां साहव का सम्मान सं० १६७७) में भारत में मांटेगू-चेम्सफ़र्ड सुधारों का आरंभ होकर नरेन्द्र-मंडल (Chamber of Princes) की स्थापना की गई। इस अवसर पर महाराजा साहब उसके चान्सकर (Chancellor)

निर्वाचित किये गये । इस महत्वपूर्ण पद पर ये लगातार पांच वर्ष तक रहे। किर राज्य-कार्य की अधिकता से इन्होंने नरेन्द्र-मंडल के चुनाय में खड़ा होना बंद कर दिया । इन्होंने नरेन्द्रमंडल का चान्सलर रहते समय बड़े परिश्रम से कार्य किया, जिसकी वाइसराय लॉर्ड चेम्सफ़र्ड, रीडिंग और इविंन ने समय-समय पर बड़ी प्रशंसा की। वि० सं०१६८१ के मार्गशीर्ष (ई० स०१६२४ नवम्बर) मास में नरेन्द्र-मंडल के अधियेशन के समय ता०१७ नवम्बर (मार्गशीर्ष विद ६) को वाइसराय लॉर्ड रीडिंग ने अपने भावण में इनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा—"पूर्ण सफलता के साथ हाथ में लिए हुए काम को संपादन करने के लिए हम महाराजा साहब को बधाई देते हैं।"

ई० स० १६२६ (वि० सं० १६ दर- दरे) के जुनाव के समय महाराजा साहव ने अधिकांश नरेशों के आग्रह करने पर भी जाम्सलर पद के उम्मेद्यार होने की इच्छा प्रकट न की, तब उन्होंने इन्हें डाइनिङ्ग टेबल पर सजाने की पचहत्तर हज़ार रुपये के मूल्य की सोने-चांदी की तश्तरियां और कप भेंट किये।

वि० सं० १६८२ पौष विद ११ (ई० स० १६२४ ता० ११ विसंबर) को महाराजकुमार शार्दूससिंह के द्वितीय पुत्र अमरसिंह का जन्म हुआ।

महाराजा के दूसरे पौत्र श्रमरसिंह का जन्म इस ग्रुभ श्रवसर पर महाराजा साहब ने श्रपनी स्वामाविक उदारता से सहस्रों रुपये व्यय किये। कई दिनों तक प्रजा ने इनके पीत्र उत्पन्न होने की महाराजा साहब ने शासनाधिकार मिलने के पीछे स्वयं राज-कार्य बहुत परिश्रमपूर्वक चलाया, परन्तु दिन-दिन शासन-कार्य बढ़ता गया,

जिससे बि० सं० १६८३ (ई० स० १६२७ जनवरी) सर मनुभाई मेहता का प्रभान मंत्री नियत होता में बड़ोदा राज्य का मृतपूर्व दीवान सर मनुभाई

मेदता, नाइट, सी० एस० आई०, एम० ए०, एस-

पल० बी०, बीकानेर राज्य का चीफ़ कैं।सिलर तथा प्रधान मंत्री नियत किया गया । फलस्वरूप उस समय से राज्य-कौंसिल केवल परामर्श देनेवाली श्रौर क्रानृनी संस्था रह गई।

उन्हीं दिनों जनवरी मास के श्रंतिम सप्ताह में भारत का वाइसराय और गवर्नर जेनरल लॉर्ड इर्विन बीकानेर पहुंचा । ता० २६ जनवरी (बि० सं० १६८३ माघ घदि ११) को उसके वाइसराय लॉर्ड इर्विन का श्रागमन के उपलक्ष्य में लालगढ़ में भोज हुआ।। उस समय वाइसराय ने अपनी वक्सता में बीकानेर-

यात्रा आनंदपूर्वक होने एवं महाराजा साहब के सामियक कार्यों का उसे करते हुए इनके उत्तम शासन तथा यूरोपीय महायुद्ध, संधि कान्फ़रेन्स तथा नरेन्द्र-मंडल में होनेवाले कार्यों की बहुत सराहना की। किर बह गजनेर गया, जहां की सुन्दर भील और प्राकृतिक शोभा को देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे आवपाशी के कार्यों में अत्यन्त अनुराग था। बीकानेर जैसे निर्जल प्रदेश में महाराजा-द्वारा असाधारण उस्नित एवं आवपाशी के साधन बढ़ाये जाने से उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। फलतः महाराजा और उक्त वाइसराय में प्रगाढ़ मेत्री हो गई और इसके पीछे भी वह कई बार बीकानेर गया। शासन सुधार आदि गंभीर विषयों में उसको महाराजा की उसित सलाहें बड़ी लाभकारी प्रतीत हुई।

<sup>(</sup>१) महाराजा साहब धौर लॉर्ड इर्विन के बीच मित्रहा का धब्छा सम्बन्ध रहा। उसकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए इन्होंने लगभग तीन खास रुपये की सागत से बीकानेर में नबीन धर्सेक्सी अवन बनवाकर उसका नाम 'इविन लेजिस्सेटिव चर्सेवली डॉल' रक्सा है।

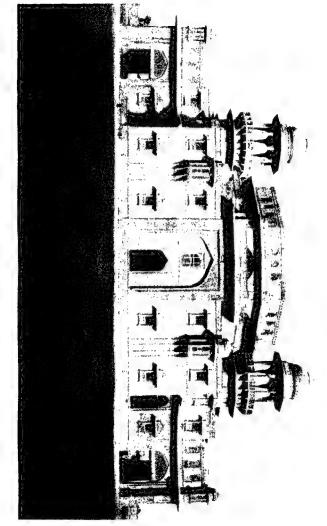

इर्विन असेंब्ली हॉल, बीकानर

गंग नहर के निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य वि० सं० १६८४ (ई० स० १६२७) में पूरा हो गया। अतपस महाराजा साहब ने उक्त नहर का अक्टोबर प्रास में उद्घाटन करना निश्चय किया। निर्मित्रत किये जाने पर भारत के कई राजा-महाराजा भी इस उत्सब में सम्मितित हुए। कार्तिक सुदि १ (ता० २६ अक्टोबर) को लॉर्ड इर्विन-द्वारा उक्त नहर का उद्घाटन हुआ। इस ग्रुभ अवसर पर महामना पंडित मदनमोहन मालवीय भी उपस्थित थे और वदण-पूजा आदि धार्मिक कृत्य उनकी सम्मित के अनुसार हुए।

वि० सं० १६८६ (ई० स० १६२६) में पूर्व नियुक्त ज़मींदारों के "पडवाइज़री बोर्ड" की संस्था एक से यढ़ाकर दो कर दी गई। एक सदर डिविज़न और दूसरा गंगानगर डिविज़न के लिए। दितीय जमींदार पडवाइजरी बोर्ड की स्थापना पढले में सदस्यों की संस्था २० रक्की गई और दूसरे में १४।

महाराजा साहब की महाराजकुमारी शिषकुमारी का सम्बन्ध कोटे के महाराव सर उम्मेदांसंहजी के महाराजकुमार भीमसिंह से होना निक्षय हुआ था। तदनुसार वि० सं० १६६७ वैशाख सुदि २ (ई० स० १६३० ता० ३० अप्रेस ) को इन्होंने महाराजकुमारी का विवाह उक्त महाराजकुमार के साथ किया। इस ग्रुभ अवसर पर राजपूताना और मध्य भारत के कितने ही प्रतिष्ठित नरेश भी सिमिलित हुए थे।

निमंत्रित किये जाने पर लीग कॉच् नेशन्स की बैठकों में सिमिलित होने के लिए ई० स० १६३० के सितंबर (वि० सं० १६८७ झाश्चिन) मास में महाराजा साहब पुन: यूरोप गये । वहां इन्होंने भारत की ओर से जानेवाले प्रतिनिधियों के प्रधान की हैसियत से लीग के अधिवैशनों में तथा लंदन में अक्टोबर में होनेवाली इम्पीरियल कान्फरेन्स में भाग लिया।

लॉर्ड कर्ज़न की वन्न-विच्छेद नीति से ब्रिटिश भारत में तीव असन्तोप बरपन्न होकर ई० स० १६०४ (वि० सं० १६६२) से ही अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध क्रांति का जन्म हो गया था स्रीर यत्र-तत्र भयानक

महाराजा का गोलमेज सभा वड्यंत्र हो रहे थे । लोगों का दुस्साहस यहां तक बढ़ गया था कि उन्होंने लॉर्ड हार्डिंज पर बम-प्रहार

भी किया, किंतु अधिकांश भारतवासी उनके इन उन्नेजनात्मक कार्यों को ठीक न समस्रते थे। लॉर्ड मिटो के समय शासन-कार्य में परिवर्तन होकर मिंटो-मॉले सुधारों का सूत्रपात हुआ, परंतु उससे यह आग न बुक्त सकी। ई० स० १६११ (वि० सं० १६६८) में सम्राट् जॉर्ज पञ्चम ने भारत में स्नाकर दिल्ली में राज्याभिषेकोत्सव का बृहदु द्रबार किया। उसमें लॉर्ड कर्ज़न की बक्त-विच्छेद नीति को अमाह्य कर दिया गया, जिसका भारतीय प्रजा पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा, परंतु शांति स्थापित न हो सकी। ई० स० १६१४ (बि॰ सं॰ १६७१) में यूरोप में महायुद्ध छिड़ गया। उस समय भारतीय प्रजा ने शासन शैली से संतृष्ट न होने पर भी ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। इसका प्रभाव अंग्रेज़ अधिकारियों पर अच्छा पड़ा। फल यह हुआ कि तत्कालीन भारतमंत्री मि० मांटेगू ने ई० स० १६१७ (वि० सं० १६७४) में भारत में शीघ्र ही उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की । तद्नुसार मांटेगू-चेम्सफ़र्ड शासन-सुधारों का मसविद् तैयार होकर १० वर्ष के लिए ई० स० १६२१ (वि० सं० १६७७) में वह कार्य-कए में परिशात किया गया । भारतीय जनता ने उन सुधारों को भी अपर्याप्त बतलाकर उनका पूरा विरोध किया। उन्होंने असहयोगः श्रांदोलन आरंभ कर सरकार के विरुद्ध बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, किंतु उस(सरकार)ने अपना रुख नहीं पलटा ! उन दिनों भारत की प्रमुख राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस ने अपनी गति को बढ़ाकर अपना ध्येय पूर्ण स्वराज्य बतलाया तथा देश में बहुत बड़ी जागृति उत्पन्न कर दी, तब ब्रिटिश मंत्री-मंडल ने भारतीयों की मांगों पर विचार करने के लिए ई० स० १६२८ (बि॰ सं॰ १६८४) में साइमन कमीशन की नियुक्ति की। भारतीय

नरेशों को भी अंग्रेज़ सरकार के प्रति कई शिकायतें थीं तथा सरकार भी उनके शासन में सुधार चाहती थी। अतः जांच के लिए बटलर कमेटी की स्थापना हुई, जिसने भारत के बड़े-चड़े राज्यों में भ्रमण कर मंत्रियों आदि से परामर्श करने के पश्चात् ई० स० १६२६ (वि० सं० १६२६) के अमेल मास में अपनी रिपोर्ट उपस्थित की। ई० स० १६२० (वि० सं० १६२०) में ब्रिटिश भारत में सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रादुर्भाव हुआ, जो लगभग १ वर्ष तक चलता रहा। इससे अंग्रेज़ अधिकारियों की मनोवृत्ति तो न बदली, पर उन्हें भारतीय समस्याओं को सुलकाने की आवश्यकता अवश्य जान पड़ी।

निदान ई० स० १६३० ( वि० सं० १६५७ ) के नवम्बर मास में इंग्लैंड की राजधानी लन्दन नगर में भारत की मांगों पर विचार करने के लिए 'गोल मेज सभा' ( Round Table Conference ) का होना स्थिर हुआ। उक्त सभा में भारतीय नरेशों के प्रतिनिधि के रूप में महाराजा साहब भी निमंत्रित किये गये। फलतः जिनेवा में होनेवाली लीग स्रॉच् नेशन्स का कार्य समाप्त होने पर ये लन्दन पहुंचकर 'गोल मेज़ सभा' में समिमलित हुए श्रीर ता० १२ नवम्बर ई० स० १६३० से ता० २० जनवरी ई० स० १६३१ (वि० सं० १६५७ मार्गशीर्ष वदि ६ से माघ सदि २) तक होनेवाली प्रायः सभी बैठकों मं भाग लेकर इन्होंने देशी राज्यों श्रीर ब्रिटिश सरकार के बीच पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिये. इस विषय पर समुचित प्रकाश डाला तथा भारतीय प्रजा के हित की समस्याओं पर भी निर्भयतापूर्वक अपने विचार प्रकट किये। इनके विचारों का कॉन्फरेन्स के सदस्यों पर अञ्जा प्रभाव पड़ा और भारत-मंत्री मि॰ वेजबुड बेन (Mr. Wedgwood Benn) तथा प्रधान मंत्री मि॰ रामजे मेकडोनल्ड (Mr. Ramsay MacDonald) ने अपने ता० २१ जनवरी के पत्रों में श्रोर लॉर्ड सन्की ( Lord Sankey, Lord Chancellor ) तथा भारत के बाइसराय लॉर्ड इर्विन ने अपने अपने भाषणों में इनके संबंध में बड़े उच्च भाव प्रदर्शित किये । उसी वर्ष ये अंग्रेज़ी सेना के

क्षेप्रटेनेन्ट-जेनरल ( आनरेरी ) नियुक्त किये गये।

गोल मेज सभा के प्रथम अधिवेशन में भारत में होनेवाले नवीन शासन सुधारों के संबंध में प्रारंभिक बात चीत हुई. जिससे यहां की परि-स्थिति स्पष्ट हो गई। अब भावी शासन-सुधारों के इसरी गोल मेज परिषद संबंध में कोई तिश्चयात्मक मार्ग खोज निकालना ही अवशिष्ट रह गया। इसलिए त्रि॰ सं० १६८८ (ई॰ स॰ १६३१) में लन्दन में दूसरी बार गोल मेज़ सभा का अधिवेशन करना निश्चय हुआ और महाराजा साहब भी देशी राज्यों के प्रतिनिधि रूप में निमंत्रित किये गये। इसपर ये लन्दन पहुंचकर उक्त कान्फ़रेंस ( गोल मेज़ सभा ) में सम्मिलित हुए तथा ता० २३ श्रक्टोबर (श्राश्विन सुदि १२) तक इन्होंने 'फ़ोडरल स्ट्रक्चर सब कमेटी' (Federal Structure Sub-Committee) के साथ कार्य किया ! इसके पश्चात स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण इनको भारत में लीट आना पड़ा । भारत में संघ शासन ( Federation ) स्थापित होने की अस्पष्ट रूप-रेखा ई० स० १६१=(वि० सं० १६७४) में बीकानेर में होनेवाली नरेन्द्रों श्रीर मंत्रियों की सभा में खींची जा चुकी थी, उसकी इस समय पुष्टि की गई एवं भारतीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सम्राह, साम्राज्य तथा भारतीय नरेशों के दित-साधन में इन्होंने कसर न आने दी।

उसी वर्ष शीतकाल में बीकानेर में एक महान् दुःखद घटना हुई। महाराजा साहब के द्वितीय महाराजकुमार विजयसिंह का वि० सं० १६८८

महाराजकुमार विजयासिंह का परलोकवास माघ सुदि ४ (ई० स० १६३२ ता० ११ फ़रवरी) को उसके ही हाथ से सहसा श्रकस्मात् बंदूक चल जाने से परलोकवास हो गया । इनको

इस प्रतिभाशाली नवयुवक महाराजकुमार की असामयिक मृत्यु का दावण दुःख हुआ, क्योंकि वह बड़ा पितृ-भक्त था । अपने पिता के सहश ही उसमें सारे गुण विद्यमान थे एवं वह सदा इनके साथ रहकर साम्राज्य-संबंधी कार्यों में बड़ी रुखि के साथ इनका हाथ गंटाता था। है० स० १६३३ (खि० सं० १६८६) के आरंभ में बढ़ोदा के महाराजा सर सवाजीराव बहादुर (स्वर्गीय) का बीकानेर में आगमन हुआ। महाराजा साहब ने अपने प्रतिष्ठित मेहमान का बढ़ोदा के महाराजा का वीकानेर जाना

राज्यों में बड़ोदा उन्नत राज्य माना जाता है, जो उक्त महाराजा की शासन कुशलता और नीतिमत्ता का फल है। इतनी थोड़ी अविध में ही वीकानेर की ऐसी अभूतपूर्व उन्नति देख महाराजा गायकवाड़ को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे महाराजा साहब के प्रेमपूर्ण व्यवहार से बड़े प्रसन्न हुए।

प्रधान मंत्री सर मनुभाई मेहता को इस समय भारत के भाषी शासन-विधान-सम्बन्धी प्रस्तावित कार्यों में योग देना पड़ता था, अतएव महाराजा

सर मनुभाई का प्रधान मंत्री के पद से पृथक् होना साहब ने ई० स० १६३३ (बि० सं० १६८६) में मेजर राव बहादुर रामप्रसाद की नियुक्ति की और उसकी अपना मुख्य सलाहकार नियत किया; पर बह एक साल से ऋधिक न रहा। किर

ई० स० १६३४ (वि० सं० १६६०) में सर मनुभाई मेहता के पृथक् होने पर अपर्युक्त प्रधान मंत्री के स्थान पर महाराजा ने अपने निकट सम्बन्धी महाराज सर मैसंसिंह बहादुर को, जो पहले प्रधान के पद पर रह जुका था, प्रधान मंत्री बनाया। तदन्तर उसके त्यागपत्र देने पर राव बहादुर ठाकुर शार्व्लासिंह सी० आई० ई० (बगसेऊ) उक्त पद पर नियत हुआ, पर वह भी स्थानापन्न ही रहा।

वि० सं० १६६० के फाल्गुन (ई० स० १६३४ फ़रवरी) मास में भारत के बाइसराय लॉर्ड विलिंग्डन का बीकानेर जाना हुआ। महाराजा साहब-द्वारा

लॉर्ड विलिंग्डन का बीकानेर जाना धीकानेर राज्य की श्रसाधारण उद्यति होकर राज्य-शासन में महत्त्वपूर्ण सुधार हुए थे; इसिक्य प्रजावर्ग की तरफ़ से कृतश्रता प्रकट करने के लिए

इमकी घोड़े पर बैठी हुई कांसे की बृहदाकार प्रतिमा चनवाकर गङ्गानिबास

पर्कालक गार्डेन में स्थापित की गई, जिसका उक्त वाइसराय ने पुनः ई० स० १६३४ के नवंबर (वि० सं० १६६१ कार्तिक) मास में बीकानेर जाकर उद्घाटन किया। इस श्रवसर पर उसने निम्नलिखित भाषण दिया—

'मेरे लिए इससे बढ़कर प्रसन्नता की कोई बात नहीं हो सकती थी कि में आपकी राज-भक्त प्रजा के साथ इस उत्सव में, जिसके लिए आज हम सब एकत्र हुए हैं, प्रधान भाग लेकर उनके शासक के प्रति अपने प्रेम और प्रशंसापूर्ण उद्गारों को प्रकट करूं तथा इस स्मृति का, जो प्रजा के लिए की गई आएकी अथक सेवाओं की भविष्य में याद दिलाती रहेगी, उद्घाटन करूं।

'मुक्ते तो ऐसा भान होता है कि यह मूर्ति, जिसका मैं थोड़े समय में ही उद्घाटन करूंगा, सदा एक ऐसे शासक की याद दिलाती रहेगी, जिसने अपने अथक जनसेवा के कार्यों-द्वारा बीकानेर के राजघराने का नाम जगत् में प्रसिद्ध कर दिया है। इटिश साम्राज्य की महायुद्ध तथा सन्धि-सम्मेलन में की गई इनकी सेवाओं, इम्गीरियल कान्फ़रेंस, लीग ऑब् नेशन्स एवं भारत में फ़ेडरेशन (संध-शासन) स्थापित करने के कार्यों में किये गये इनके परिश्रम की याद सदा बनी रहेगी। इस विषय में मुक्ते एक लेटिन कहावत याद आती है—

"यदि तुम महान् कार्य की स्मृति देखना चाहते हो तो श्रपने चारों तरफ़ निगाह करो।"

'श्रतण्व इस ढकी हुई मूर्ति से अपनी दृष्टि हटाकर हम एक व्यक्ति के किये गये कार्यों के चिन्हों पर डालें, जो चतुर्दिक् वर्तमान हैं।

'हमं चारों श्रोर भव्य भवन श्रीर उद्यान दिखाई देंगे, जो कला श्रीर सुविधा को दिए में रखकर बनाये गये हैं। हमारी नज़र सुव्यवस्थित सड़कों; राजधानी में फैली हुई बिजली; पारिवारिक, व्यावसायिक तथा श्रार्थिक कितने ही महत्वपूर्ण कार्यों; श्रस्पतालों, स्कूलों; सरकारी दक्ष्तरों; भव्य महलों श्रीर स्वच्छ वंगलों पर पहेगी।

'श्री ह आगे बढ़ने पर हम भूमि पर प्रकृति की कठोरता को कोमल

करने के चिन्ह देखेंगे। सुदूर उत्तर-स्थित नहरों का प्रबंध, ऊजड़ भूखंड में कृषि होने श्रीर अनुपजाऊ भूमि से मरुभूमि के लोगों के लिए समृद्धि उत्पन्न करने के एक शासक के सफल उद्योग का सूचक है। श्रव आप अपनी रुष्टि सामने खड़े हुए किले की तरफ़ डालें। उसके भीतर निवास करनेवाली आत्मा निश्चय यह जानती है कि महाराजा सर गंगासिंह ने अपने पूर्वजों तथा उनके प्राचीन गौरव के साथ विश्वासघात नहीं किया है श्रीर न उसके परम्परागत सौन्दर्य का वर्तमान परिस्थिति में अपमान हुआ है। इस किले के निर्माण में जो व्यय हुआ है वह व्यर्थ नहीं गया है। श्रीमान, ऐसी श्रापकी कीर्ति है।

सम्राट् जार्ज पश्चम को राज्य करते हुए ई० स० १६३४ के मई (वि० सं० १६६२ वैशाख) मास में २४ वर्ष हो गये, इसलिए उसी वर्ष ता० ६ मई (वैशाख सुदि ४) को लन्दन में रजत जयन्ती महोत्सव मनाने का आयोजन हुआ। निमन्त्रण आने पर महाराजा साहब ने अप्रेल मास में इंग्लेंड जाकर जयन्ती के महोत्सव में भाग लिया।

उन्हीं दिनों बड़ोदा के महाराजा स्वर सयाजीराव बहादुर को शासन करते हुए ६० वर्ष हो गये। उक्त महाराजा के शासनकाल में बड़ोदा राज्य में शासन-सुधार होकर वह उन्नत महाराजा साहव का बड़ोदे जाना राज्य माना गया। इसलिए वहां पर इसके उपलक्ष्य में ई० स० १६३६ (वि० सं० १६६२)

में प्रजा की तरफ़ से हीरक जयन्ती महोत्सव (Diamond jubilee)
मनाना निश्चय होकर उक्त अवसर पर महाराजा गायकवाड़ की सुन्दर
प्रतिमा (Statue) का उद्घाटन करना स्थिर हुआ। महाराजा
गायकवाड़ जैसे उन्नत विचारशील और लोकप्रिय नरेश की प्रतिमा
का उद्घाटन पेसे ही व्यक्ति द्वारा होना उचित था, जो गायकवाड़ के
समान ही उदार विचारयुक्त हो। इसके लिए महाराजा साहब ही
उपयुक्त पात्र समसे गये। फलतः वहां के लोगों का पूर्ण आग्नह होने पर

महाराजा साहब बड़ोदा पहुंचे, जहां इनका बड़ा सम्मान किया गया और इन्होंने नियत समय पर महाराजा गायकवाड़ की सुन्दर प्रतिमा का खद्घाटन किया।

ई० स० १६३६ ता० २० जनवरी (वि० सं० १६६२ माघ विद ११) को सम्राट् जार्ज पञ्चम का परलोकवास हो गया। तय युवराज प्रिंस अॉब्

सम्राट् जार्ज छठे का राज्याभिषेकोत्सव वेल्स एडवर्ड अष्टम के नाम से राज्यासीन हुए, परन्तु एक वर्ष भी समाप्त न होने पाया था कि उसके मिसेज सिम्पसन नामक अमेरिकन महिला से

विवाह करने के विचार पर इंग्लैंड में विरोध होने की आशंका हुई, असपर स्वदेशप्रेमी पडवर्ड अप्टम ने देश की हित-कामनार्थ सम्राट्-पद का परित्याग कर दिया। तब से वह ड्यूक ऑव् विंडसर कहलाने लगा। फिर उसके स्थान पर प्रिन्स पलवर्ट जॉर्ज, जॉर्ज छठे के नाम से सम्राट् हुए, जो उसके छोटे भाई हैं। ई० स० १६३७ ता० १० मई (वि० सं० १६६४ वैशास विद ३०) को सम्राट् जार्ज छठे का लन्दन नगर में राज्याभिषेकोत्सव मनाना निश्चित हुआ, जिसका निमन्त्रण मिलने पर महाराज्य साहव भी लन्दन जाकर इस उत्सव में सम्मिलित हुए।

उदयपुर के भूतपूर्व महाराणा फ़तहासिंह की इनको अपने यहां
निमन्त्रित करने की तीव इच्छा रही, परन्तु आवश्यक कार्यों से अवकाश
न मिलने के कारण इनका उक्त महाराणा के राज्यमहाराजा का उदयपुर जाना
काल में उदयपुर जाना न हो सका। वर्तमान
महाराणा साहब सर भूपालासिंहजी ने राज्याकढ़ होने पर इनको उदयपुर
में निमंत्रित किया, जिसपर ई० स० १६३७ के फ़रवरी (वि० सं० १६६३
माघ) मास में ये उदयपुर गये। महाराणा ने राजधानी से दो मील दूर
रेल्वे स्टेशन पर इनका स्वागत किया और इन्हें शंभुनिवास महल में
उहराया तथा दोनों तरफ से समानता से सरिश्ते की मुलाकातें हुई।
चार दिन तक महाराणा के मेहमान रहकर इन्होंने वहां के दर्शनीय स्थानों
को देखा। इस अवसर पर हाथियों की समूर्त का भी प्रवंध था।



महाराजा सर गंगासिंहजी तथा महाराणा सर भूपालसिंहजी [ उदयपुर की हाथियों की लड़ाई के समय का दरीखाना ]

इसके एक मास पश्चात् उदयपुर के महाराणा का धीकानेर जाना हुआ। राजपूताने में उदयपुर राज्य पेतिहासिक दृष्टि से समस्त राजपूत-

महाराणा साहब का बीकानेर जाना राज्यों में बड़ा महत्त्व रखता है। इस बात को ज्यान में रखते हुए महाराजा साहब ने महाराणा का पूर्ण सम्मान किया। नियमानुसार इन्होंने बीकानेर

रेल्वे स्टेशन पर उनकी अगवानी कर उन्हें लालगढ़ राज-महल में ठहराया तथा दोनों तरफ़ से समानता से सिरिश्ते की मुलाक़ातें हुई । इस अवसर पर कोटा के महाराव सर उम्मेदासिंहजी का भी बीकानेर जाना हुआ। इन तीनों नरेशों में परस्पर कई मुलाक़ातें हुई। फिर ता० १२ मार्च (फाल्गुन विदे ३०) को इन्होंने अपने छोटे महाराजकुमार विजयसिंह की स्मृति में वनवाये हुए प्रिन्स विजयसिंह मेमोरियल जेनरल हास्पिटल का उद्घाटन महाराणा साहब के हाथ से करवाया।

वि० सं० १६६४ के भाइपद (ई० स० १६३७ सितम्बर) मास में
महाराजा साहब को सिंहासनारूढ़ हुए पूरे पचास वर्ष समाप्त हो गये।
राज्य और प्रजा के लिए यह अवसर बड़ा ही शुभ
शा, क्योंकि इतनी अविध तक बीकानेर राज्य के
सिंहासन पर अब तक किसी नृपति ने शासन नहीं किया था। इस लम्बे
समय में इनके हाथ से प्रजा-हित के अनेक कार्य हुए थे, अतएव प्रजाने इनकी
स्वर्ण जयन्ती महोत्सव मनाना निश्चय किया और एक वर्ष पूर्व से ही इसकी
तैयारी होने लगी। राज्य ने भी इसमें भाग लिया। इसके लिए नागरिकों,
राजकर्मचारियों और सरदारों आदि की एक कमेटी बनी, जिसने
सार्वजनिक रूप से चंदा जमा करना तय किया। इसके अतिरिक्त यह भी
निश्चय हुआ कि इस शुभ महोत्सव के उपलच्च में रोशनी का उत्तम प्रबंध
किया जावे एवं महाराजा साहब के नगर-प्रवेश के दिवस तोरण, स्तंभ,
बंदनवार, भंडियां, महराब, दरवाज़े आदि बनाकर उनको स्वागत-सूचक
तथा मंगक्रवाची सुन्दर बाक्यों से अलंकत किया जावे।

ज्यों-ज्यों उत्सव का समय मिकट आने लगा, त्यों-त्यों प्रजा का

उत्साह भी बढ़ने लगा। इस वर्ष प्रारंभ में तो अच्छी वर्षा हो गई पर पीछे से वर्षा में ढील हो जाने से अकाल की संभावना दीख पड़ी, जिससे लोग कुछ चिंतित हो गये। ऐसे में ईश्वर-कृपा से ठीक समय पर वर्षा हो गई, जिससे इस उत्सव को आनंदपूर्ण बनाने में प्रजा ने किसी भांति की कसर न रखी। अमीर और गरीब सबने इस उत्सव को चिरसारणीय बनाने के लिए इच्य आदि देकर महाराजा के प्रति अपनी राज-भक्ति प्रकट की। कलकत्ता, बम्बई आदि नगरों में रहनेवाली बीकानेर की प्रजा ने जब यह संवाद सुना तो उसने भी मुक्त हस्त से द्रव्य देकर इस कार्य को आगे बढ़ाया। राज-मार्ग भांति-भांति से सुसज्जित कर जगह-जगह भव्य दरवाज़ों का निर्माण हुआ और उनपर मंगल कामनायुक्त बाक्य लगाये गये।

यह जयन्ती महोत्सव चार विभागों में विभक्त किया गया। प्रथम विभाग धार्मिक कृत्य सम्बन्धी था। द्वितीय विभाग में दरबार, नज़र, न्योछावर, राजकीय भोज श्रौर महाराजा साहब की तरफ़ से इस श्रवसर पर होनेवाली उदार घोषणाएं प्रकाशित होने का कार्यक्रम था। तृतीय विभाग में भारत के वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगों के धीकानेर जाने, हाथियों का जुलूस निकालने तथा चतुर्थ विभाग में थिविध नरेशों एवं गएयमान्य व्यक्तियों को बीकानेर में निमंत्रित करने का श्रायोजन किया गया।

जयन्ती-संबंधी प्रथम विभाग का कार्य भाद्रपद सुदि द्वितीय ६ (ता० ११ सितंबर) शनिवार से श्रारंभ हुआ। महाराजा साहब प्रातःकाल ६ ने बने लालगढ़ के निर्दिष्ट स्थान में प्रधारे, जहां पंडितों का बृहत् समूह एकत्रित था। पंडित देवीप्रसाद शास्त्री ने स्वनिर्मित गंगासिंह-कल्पद्रुम में लिखित पद्यति के श्रनुसार गणेश-पूजन श्रादि प्रारंभिक कार्य महाराजा साहब के हाथ से करवाये। तदनन्तर इन्होंने राजगुरु पंडित कामेश्वर शर्मा को इन धार्मिक कृत्यों को सविधि संपूर्ण करने का श्रधिकारी वरण कर विधिपूर्वक उसका पूजन किया। फिर भाद्रपद सुदि १२ (ता० १७) श्रक्रवार तक निरन्तर यह कार्य होता रहा। उस दिन रात्रि में श्रधिवासन, जागरण एवं रोशनी की गई।

इस बीच महाराजा साहब ने भाद्रपद छुदि ६ (ता० ११ सितंबर) को देशकोक जाकर भाद्रपद छुदि ७ (ता० १२ सितंबर) को करणीजी का पूजन किया। वहां से लौटकर भाद्रपद सुदि ११ (ता० १६ सितंबर) तक इन्होंने पाच्जी, रामदेवजी, हनुमानजी, किले के हरमंदिर, देवीद्वारा, नागणेची, शिवबाड़ी, कोड्मदेसर, गजनेर तथा कोटरा के भैकंजी के मंदिरों में जाकर भेट-पूजा की। भाद्रपद सुदि ६ (ता० १४ सितंबर) मंगलवार को सायंकाल के समय लालगढ़ में बीकानेरी सेता के श्रक्षसरों को बृहत् भोज दिया गया।

तुलादान का मुद्दूर्त भाद्रपद सुदि १२ (ता० १७ सितंबर) शुक्रवार को था । उस दिन ये श्वेत पोशाक धारणकर प्रातःकाल ८ वजे लालगढ़ की यक्षशाला में पहुंचे, जहां स्वर्ण महाराजा साहब का स्वर्ण आदि की तुलाओं का बृहत् आयोजन किया गया था । आरंभ में गयोश-पूजन, स्वस्तिवाचन

श्रीर नवग्रहों श्रादि का पूजन-श्रर्चन हुआ। किर वेद मंत्रों के साथ इन्होंने स्वयं यक्ष की पूर्णाहुति की। तत्पश्रात् ब्राह्मणों-द्वारा श्रभिमंत्रित जल से इन्होंने स्नान किया। श्रनन्तर श्रभिषेक हो जाने पर ये वस्त्रा-भूषण श्रीर ढाल-तलवार धारणकर तुला-स्थान में पहुंचे। दिग्वंधन, तुलापूजन श्रादि कार्य शास्त्रोक्त विधि से संपादन कर सवा नो वजे ये उस तुला के—जो इस श्रवसर के लिए प्राचीन विधि के श्रतुसार वनाई गई थी—एक पलड़े में, जिसमें गईी-तिकया श्रादि रक्ष्में हुए थे, श्रारूढ़ हुए। तुला के दूसरे पलड़े में इनके वज़न से भी श्रधिक मात्रा में तीन लाख रुपये के मूल्य का लगभग श्राठ हजार छः सो तोला स्वर्ण चढ़ा। इन्होंने दूसरा सोने-चांदी का मिश्रित तुलादान किया। इस श्रवसर पर महाराणीजी ने भी रजत-तुलादान किया। उस दिन सायंकाल को गंगानिवास कचहरी में पुलिस तथा श्रन्य सरकारी मुलाज़िमों को भोज दिया गया।

भाद्रपद सुदि १३ (ता० १८ सितम्बर) शनिवार को इनके राज्याभिषेकोत्सव का मुख्य दिन था। उस दिन सूर्योद्य के समय राज्य

स्वर्ण-जयन्ती के प्रथम विभाग के अन्य कार्य

के तोवखानों से चारों कोर १०१ तोपें खतीं। सात को बंदीगृह से १०६ केदी छोड़े गये। नगर-स्थित लक्ष्मीनारायणजी के दर्शनार्थ जाने का उसी दिन

कार्यक्रम था; अतएव साढ़े सात बजे महाराजा साहब लक्ष्मीनारायगाकी के दर्शन को गये। इस अवसर पर राजमार्ग मंडियों, ध्वजा-पताकाओं, तोरगों, बन्दनवारों आदि से भली प्रकार सुसज्जित किया गया था। प्रजा की तरफ से स्थान-स्थान पर चौराहों और राजमार्ग के बीचोबीच कितनी ही जगह सुन्दर कामवाले दरवाज़े बनाये गये थे। दो दरवाज़ों पर चांदी और सोने का बड़ा मनोहर काम था। एक दरवाज़ा लोहारों की ओर से लोहे का बनाया गया था। वह भी कला की हिए से उत्तम था। प्रत्येक दुकान और मकान पर जयन्ती के सम्बन्ध के मंगल-सूचक दोहे और हिंदी तथा अंग्रेज़ी में सुन्दर वाक्य लिखे गये थे। तात्पर्य यह कि इस अवसर पर नागरिकों ने नगर को मनोयोग-पूर्वक सजाकर कला- भियता एवं राजभिक्त का परिचय दिया।

महाराजा साहब की हाथी की सवारी का जलूस किले से आरंभ होकर गंगानिवास पिन्लिक पार्क के सामने से होता हुआ नगर के कोट दरवाज़े में होकर लद्मीनारायणजी के मंदिर पर पहुंचा। राजमार्ग के दोनों और खड़े नर-नारियों के फुंड "जय-ध्विन" कर रहे थे। साथ ही ऊंची-ऊंची श्रष्टालिकाओं से भी लोग इनपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। लगभग ११ बजे जलूस समाप्त होने पर ये क्रिले में दाखिल हुए।

दिन के ११ बजे नगर के रारी बों को राज्य की छोर से भोजन कराया गया। उसी दिन मुख्य-मुख्य गांवों में भी रारी बों को भोजन कराने का प्रबन्ध था। वैसे तो ता० १४ सितंबर से ही नगर आदि में इस उत्सव के उपलक्ष्य में रोशनी होने लगी थी, परन्तु-रोशनी का मुख्य दिवस ता० १८ ही था। इसलिए सांयकाल के समय ७ बजे नगर, राजमहल, सरकारी इमारतों, गंगानिवास, पिलाक् पार्क आदि में विजली

की बड़ी सुन्दर रोशनी हुई, जिसका दृश्य बड़ा ही मनोमोहक था। गंगानियास पिलक पार्क में पानी के फ़व्नारों पर जो रोशनी की गई थी,वह अद्भुत थी और सोग उसे देखकर चिकत रह जाते थे। वहीं से विद्युत-द्वारा धांरावाहिक रूप से जल की चहरों के गिरने का दृश्य भी बड़ा मनोहर था। उसी समय बिक्टोरिया मेमोरिबल क्लब के विशाल मैदान में आतिशवाज़ी छूटने का भी प्रवन्ध था। सायंकाल को राज महल के नौकरों आदि को लालगढ़ में भोज दिया गया तथा महाराजा साहब के निजी स्टाफ़ और गृह-विभाग के अफ़सरों को भी भोज दिया गया।

भाद्रपद सुदि १४ (ता० १६ सितंबर) रविवार को लालगढ़ में रात्रि के ६ वजे राजकीय भोज का आयोजन हुआ। दूसरे दिन भाद्रपद सुदि १४ (ता० २० सितंबर) सोमवार को लालगढ़ में साधुओं को भोजन कराया गया। इस प्रकार स्वर्ण-जयन्ती के प्रथम भाग का कार्य समाप्त हुआ।

इस श्रवसर पर महाराजा साइब के पास मारत के बहुधा सभी नरेशों, राजधरानों, देशी-विदेशी मित्रों और श्रुमचिन्तकों के बधाई-सूचक तारों, पत्रों और मनमोहक कविताओं का तांता बंध गया। स्वयं सम्राट् जॉर्ज छुठे ने महाराजा साहब के पास नीचे लिखा बधाई-सूचक संदेश भेज श्रपनी तरफ से श्रुभ भावनाएं प्रकट कीं—

'श्राप श्रपने शासनकाल की जो स्वर्ण जयन्ती आज मना रहे हैं, उसके लिए आपको हार्दिक वथाई देते हुए मुक्ते वड़ी प्रसन्नता है। इस उन्नेचनीय अवसर पर में आपकी मंगलकामना के साथ-साथ भविष्य में आपके राज्य के सुख और समृद्धि की, जिसकी ओर आपका बड़ा ध्यान रहता है, हार्दिक कामना प्रकट करता हूं।"

श्रीमती सम्राह्मी मेरी ने भी इस अवसर पर तार भेजकर इनको चर्थाई दी। इसी भांति भारत के बाइसराय लॉर्ड लिनलिथगों ने भी निम्नलिखित तार भेजकर इन्हें बधाई दी—

"ता० १८ सितंबर को आपके महत्त्वपूर्ण शासन के पचास साक

समाप्त होने के अवसर पर में आपको हार्दिक वधाई देता हूं। इस दीर्घ काल में आपने शासक, सैनिक पवं राजनीतिझ के उच्चकोटि के गुण प्रवर्शित किये हैं। मैं भली भांति जानता हूं कि अपने राज्य के लाभ की तरफ़ आपने जितनी लगन प्रकट की है, उसके लिए धीकानेर (राज्य) आपका कितना ऋणी है। चीन, फ़ांस तथा अन्यत्र सम्राट् की फ़्रींजों के साथ रहकर की गई आपकी उत्लेखनीय सेवाओं तथा पिछले कुछ वर्षों में राज्य-शासन-सम्बन्धी विधानों में की गई आपकी सहायता की इस अवसर पर प्रशंसा न करना अनुचित होगा। यह मेरी हार्दिक एवं उत्कट अभिलापा है कि आप तथा आपके शासन के अन्तर्गत बीकानेर राज्य बहुत वर्षों तक सुख और समृद्धि की प्राप्ति करे।"

महाराजा साहब ने इन शुभ कामनाओं के प्रति हार्दिक धन्यवाद देते हुए बीकानेरी प्रजा को मारवाड़ी भाषा में संदेश महाराजा का स्वर्ण अंजा,जिसका भाषानुषाद नीचे लिखे अनुसार है— 'श्रीलद्मीनारायणजी की कृपा से मुसको राज्य करते हुए आज पचास वर्ष हुए हैं और

इस अवसर पर सबसे पहले अपनी प्यारी प्रजा के सब धर्मों और जातियों के लोगों को अपनी तरफ़ से मैं प्रेम तथा शुभ कामना का यह संदेश देता हूं।

'मुक्ते युवा हुए ३६ वर्ष हो गये। मैं अपने राज्य और अपनी प्रजा के प्रित अपने कर्ज्ञव्य को अन्य सब बातों से मुख्य समक्तता हूं और आप लोगों की भलाई को अपने विचारों और कामों में मैंने सबसे आगे रक्का है। मैं प्रति दिन तीन बार आपके मंगल, सुझ और संपति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता रहा हूं तथा मेरी प्रार्थना है कि परमातमा हमें अकाल, पैदाबार की कमी और बीमारियों से बचावे।

'परमेश्वर को अनेक धन्यवाद देते हुए मैं इस बात को बड़ी रुतक्षता के साथ सदा याद रक्ख़्ंगा कि मेरी प्यारी प्रका ने मेरे राज-सिंद्दासन और स्वयं मेरे लिए देसी अनोश्वी राज-भक्ति प्रकट की है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति प्रसम्भ हो सकता है। मुभे तथा मेरे कुटुम्ब को इस बात का बहुत हर्ष और गर्व है कि आप लोग मेरे तथा मेरे कुटुम्ब के लिए निरन्तर प्रेम और अद्धाभाव रखते आये हैं और मुभे इस बात से भी बड़ी प्रसम्नता है कि राजा और प्रजा का, पिता-पुत्रवाला पुराना सम्बन्ध परमात्मा की कृपा से अवतक हमारे और आप लोगों के बीच कायम है।

'में सदैव आपके सुख-दु: ख में शामिल रहा हूं और जब ईश्वर ने दयाकर मुक्ते हर्ष प्रकट करने का अवसर दिया है, तब आप लोगों ने भी पूर्ण रूप से हर्ष मनाया है और जब मुक्तपर दु: ख पड़ा है, जैसा कि सब मनुष्यों पर पड़ता है, तब आप लोगों के हृदय भी मेरे दु: ख से पीड़ित हुप हैं।

'में सर्व शक्तिमान परमात्मा को अत्यन्त नम्रता से भक्तिपूर्वक धन्यवाद देता हूं कि उसने मुक्ते बीकानेर राज्य की, जिसपर में उसी की कृपा से राज्य कर रहा हूं, सेवा करने के लिए यह आयु दी भीर मुक्ते स्वास्थ्य तथा शक्ति प्रदान की, जिससे में अपनी प्यारी प्रजा की भरसक रक्षा तथा भलाई कर सकूं। मैंने अपने जीवन को राज्य और प्रजा की सेवा के लिए अपंश कर दिया है। इसलिए मुक्ते यह विक्षास दिलाने की आवश्यकता नहीं कि मैं अपने जीवन के शेष दिनों में, जो ईश्वर मुक्ते प्रदान करेगा, आप लोगों के सुख और संपत्ति बढ़ाने के लिए बराबर ऐसे ही प्रयक्त करता रहुंगा।

'राज्य की सामर्थ्य के अनुसार मेरे सारे प्रयक्ष इस बात के लिए रहे हैं कि आप लोगों के नैतिक तथा सांसारिक हितों की वृद्धि हो, आप लोगों को शिक्षा मिले, आप लोगों की तन्दुरुस्ती बनी रहे और आप लोगों की आर्थिक दशा और अधिक सुधरे—सासकर नहरों के बनाने से और रेलों-द्वारा जो कि अब मेरे राज्य में प्रत्येक तरफ़ चल रही हैं। मैं यह बात जानता हूं कि अभी बहुत कुछ करना बाक़ी है और कई वर्षों से मैंने यह नीति धारण की है कि तरस्ती का ऐसा निस्तित कार्यक्रम रखा जाये,

जो मेरे राज्य में काम में लाया जा सके और जिससे राष्ट्रनिर्माण के तथा दूसरे लाभदायक कामों में तरकी होती रहे। अन्य बातों के स्रतिरिक्त में इसका पूरा प्रयत्न कर रहा हूं कि आप में से जिनकी ज़मीन गङ्ग नहर से सींचे जानेवाले इलाक़े में नहीं है, उनको इससे भी कहीं बड़ी तजवीज़- द्वारा आवपाशी के अमूल्य लाम पहुंचें। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर की छूपा से ऐसी नहर के आने में अधिक समय न क्षांगा।

'मेरी खास आहा के अनुसार इस समय मेरी सरकार कई तजवीज़ें तैयार कर रही है, जिनमें से एक तजवीज़ ऋण-प्रस्त किसानों की सहायता करने के विषय में है। मेरा यह विचार है कि ता० ३० अक्टोबर को एक दरबार करूं और उस दरबार में इस संबंध की घोषणा की जावे। मुक्ते आशा है कि ये तजवीज़ें आप लोगों के लिए लामदायक और सहायता पहुंचानेवाली सिद्ध होंगी।

'मेरे श्रीर श्रापके पूर्वजों ने इस राज्य को क्रायम किया और इतना महान् बनाया । श्रव हमारा श्रीर श्रापका तथा हमारी श्रीर श्रापकी संतानों का केवल यही कर्त्तव्य नहीं है कि वे इस गौरवमय वपौती को क्रायम रखें; विक भरसक प्रयत्न कर वे इस राज्य की प्रतिष्ठा और मान-मर्यादा वढ़ावें । इसकी स्वतन्त्रता श्रीर एकता ज्यों की त्यों बनी रहे श्रीर पहिले की भांति भविष्य में भी तमाम जातियों के लोग श्रापस में सुख-श्रांति श्रीर प्रेमपूर्वक रहें।

'इस सन्देश को समाप्त करने से पहिले में आपमें से प्रत्येक व्यक्ति को अंतः करण से आशीर्वाद देता हूं। श्रीकरणीजी सदा आप लोगों को बनाये रखें और आपकी रज्ञा करें।'

कार्तिक वदि ७ (ता० २६ अक्टोबर) मंगलवार से जयन्ती के दूसरे भाग का कार्य आरंभ हुआ। इस अवसर पर बाहर के भी कितने

स्वर्ण-जयन्ती का दूसरा भाग ही प्रतिष्ठित व्यक्ति बीकानेर में निमंत्रित किये गये थे। उस दिन सायंकाल के पौने पांच बजे किंग पम्परर जॉर्ज षष्ठ स्टेडियम में विद्यार्थियों के केल हुए और वहीं सिविल श्रफ्रसरों को भोज दिया गया। राजि में १ वजे लालगढ़ में करखीविवास दरबार हॉल में उमरावों तथा सरदारों को भोज दिया गया, जिसमें महाराजा साहब भी सिम्मिकत हुए।

त्सरे दिन कार्तिक वदि (ता॰ २७ अक्टोबर) बुधवार को सायंकाल के धर्म बजे जनता का बृहत् मेला किंग जॉर्ज वष्ठ स्टेडियम के विशाल मैदान में भरा और वहीं सेट-साहुकारों के भोज का आयोजन किया गया। कार्तिक वदि ६ (ता॰ २८ अक्टोबर) गुरुवार को सायंकाल के ६ बजे बीकानेरी सेना ने शारीरिक खेल दिखलाये। रात्रि में पौने नौ बजे किले के शिवविलास बगीचे में उमरावों और सरदारों की तरफ से महाराजा साहब को भोज दिया गया। इस अवसर पर मेजर-जेनरल सरदार बहादुर ठाकुर (अब राजा) जीवराजसिंह ने सरदारों की तरफ से अपने भाषण में इनके प्रति मंगलकामना करते हुए राजभक्ति प्रकट की। उसके उत्तर में इन्होंने उनको अन्यवाद देते हुए एक छोटासा सुन्दर भाषण दिया, जिसमें सरदारों की कर्त्तव्य-परायणता एवं शासन-नीति का उत्तेख करते हुए भविष्य में सरदारों को उनके शासन-प्रबंध के बारे में समयोचित सुधार करने की सलाह दी।

कार्तिक विदे १० (ता० २६ अवस्टोबर) शुक्रवार को सायंकाल के ४ बजे बीकानेर की सेना का प्रदर्शन हुआ और विक्टोरिया मेमोरियल क्लब में सेना के अफ़सरों को भोज दिया गया।

कार्तिक यदि ११ (ता० ३० अक्टोबर) शनिवार को प्रातःकाल के धेर बजे क्रिके के गंगानिवास दरबार हॉल में आम दरबार हुआ, जिसमें

स्वर्ण-जयन्ती महोत्सव पर दरबार में महाराजा-द्वारा होनेवाली उदारताओं की घोषणा राज्य के उमराव, सरदार झौर प्रतिष्ठित कर्मचारी एवं नागरिक उपस्थित हुए। इस श्रवसर पर महाराजा साहब ने श्रपने भाषण में बीकानेर-निवासियों की राजमिक की प्रशंसा करते हुए पसास वर्ष के भीतर होनेवाले शासन-स्थारों का संक्षिप्त उन्नेख किया। तदनन्तर स्वर्शजयन्ती महोत्सव के उपसद्य में महाराजा साहब की तरफ़ से निम्निक्षित विश्वारों की घोषणा की गई—

राजधानी में स्वयं के रोगियों के लिए दो लाख पचीस हज़ार रुपये की लागत से अस्पताल बनाया जायगा।

प्रिंस विजयसिंह जेनरल ज़नाना अस्पताल में महाराजा साहब के निजी व्यय से बीस हज़ार रुपयों की लागत का बच्चों का बार्ड तथा उसी अस्पताल में सतरह हज़ार रुपयों की लागत का निर्धन रोगियों के लिए एक बार्ड बनाया जायगा । मर्दाना अस्पताल में पुरुषों के लिए बीस हज़ार रुपये की लागत के दो वार्ड और बनाय जायेंगे। चिकित्सा में बैझानिक पद्धित पर चिकित्सा होने के लिए कई प्रकार के यंत्र मंगवाये गये हैं। उनमें "मिलिप्राम रेडियम" नामक यंत्र किर मंगवाया जाकर आवश्यक सामान और श्रीज़ारों की पूर्ति की जायगी।

राज-सभा (Legislative Assembly) में चुने हुए मैम्बरों में ६ मेम्बरों की वृद्धि होगी।

म्युनिसिपेलिटियों के प्रेसिडेन्ट चुने हुए होंगे और दाईखानों एवं बच्चों की रज्ञा के लिए प्रति वर्ष श्रार्थिक सहायता मिला करेगी।

उमरावों तथा सरदारों के ठिकानों के उत्तम प्रवन्ध के लिए उनकी कुछ आवश्यक सुविधाएं दी जायेंगी।

सैनिकों के भत्ते आदि में वृद्धि होकर हूंगर लान्सर्ज़ के सैनिकों और श्रफ़सरों के बेतन में तरकी की जायेगी।

राज्य की कुल आय का दसवां हिस्सा प्रजा-हितकारी कार्यों में व्यय होगा।

राजधामी में श्रीलदमीनारायणजी के पिन्तक पार्क को बढ़ाया जावेगा, जिसका व्यय महाराजा साहब के निजी कोष से होगा।

राज्य में आयुर्वेदिक फ़ार्मेसी और श्रीषधालयों को बढ़ाने के लिए वार्षिक न्यय के श्रतिरिक्त ७४००० रुपये एक मुश्त दिये जायेंगे। प्राचीन प्रन्थों के प्रकाशनार्थ पांच हज़ार रुपये वार्षिक दिये बायेंगे, जिनसे 'गंगा क्रोरियंटल सीरीज़' राज्य से प्रकाशित होगी।

'सायर' के महस्का में कृषकों के लाभ और व्यापार की वृद्धि की हिए से घी, चोग्रा सजी तथा बीकानेर के बने हुए ऊनी कपड़ों पर निर्यात-कर माफ़ किया जाता है। कृषि के औज़ारों पर आयात-कर विलक्षक न लगेगा।

राजधानी में स्थावर सम्पत्ति की बिक्री पर जो फ़ीस ली जाती है, इसमें ५० प्रति शत कमी होगी।

गंग नहर के निकट रूपकों की खरीदी हुई भूमि पर किश्तों के सुद के लगभग वयालीस लाख रूपये बाक्री हैं, जो माफ़ किये जाते हैं तथा किश्तों के सुद में भविष्य में कमी भी की जायगी।

गंग नहर के आस-पास की भूमि में कपास की खेती में हानि हुई है, इसलिए २२६६१६ रुपये माफ़ किये जाते हैं।

नोहर श्रीर भादरा तहसीलों में तीन वर्ष के लिए लगान में आठ रुपये प्रति सैकड़ा कमी की जाती है।

प्राम-सुधार विभाग खोलने के लिए बारह लाख रुपये मंजूर किये जाते हैं।

रतनगढ़, भावरा, हनुमानगढ़, सुरतगढ़ श्रीर विजयनगर में जानवरों की चिकित्सा के लिए श्रीर श्रह्णताल खोले जायेंगे।

राज्य के अहलकारों ने पनदृह हज़ार रुपये स्वर्ण अयन्ती महोत्सव पर चंदे में दिये हैं, वे वापिस उनके हित में ही लगाये आयेंगे और उनकी उन्नति के लिए उन रुपयों से एक फ्रंड खोला आयेगा, जिसमें पांच हज़ार रुपये राज्य से दिये जायेंगे।

ना० १८ सितंबर ईसवी सन् १६३७ को जो कैदी सज़ा भुगत रहे थे उनकी सज़ा में ४१ दिन प्रति वर्ष के हिसाब से माफ्री दी जायगी और बाच्छा श्राचरण रखनेवाले कैदियों को तीन दिन के बजाय महीने में ४ दिन की माफ्री मिलेगी। हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी को पञ्चीस हज़ार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।

शिद्धा की वृद्धि के हेतु चूक, सुजानगढ़, सरदारशहर तथा गंगा-नगर में हाई स्कूल; छापर, स्रतगढ़, ड्रंगरगढ़, करणपुर, राजगढ़, रेनी, लूणकरणसर, हनुमानगढ़ तथा नोखामंडी में पंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल की इमारतों में वृद्धि करने तथा नई बनाने के लिए तीन लाख आठ हज़ार पांच सौ और हनुमानगढ़ में कन्या पाठशाला खोलने के लिए चार हज़ार रुपये मंजूर किये जाते हैं।

रतनगढ़ और भादरा के अस्पतालों को बढ़ाने एवं राजलदेसर, मोमासर, करणपुर तथा रायासिंहनगर में अस्पताल खोलने के लिए दो लाख चौदह हज़ार दो सौ छियासी रुपये मंजूर किये जाते हैं।

राजधानी में गरीयों को जल की श्रधिक सुविधा देने के लिए तीस हज़ार रुपये प्रदान किये जाते हैं, जिसका फ्रंड सम्पूर्ण होने पर एक लाख पश्चीस हज़ार रुपये हो जायेंगे।

इनके अतिरिक्त महाराजा साहब ने निजी कोप से तीन लाख रुपये इस अवसर पर दान देने की आज्ञा प्रदान की, जो नीचे लिखे अनुसार व्यय होंगे—

धीकानेर में नवीन मंदिरों के निर्माण में ८६७००; कोलायत में नये मन्दिरों के बनवाने में ८८५००; पुष्कर में माताजी के मंदिर के निर्माण में ४०००; श्रन्य मन्दिरों के कार्यों में २००००; द्वारका में रणछोड़जी के मंदिर में स्वर्ण के किवाड़ों के लिए ३०३५० तथा जैनमंदिरों, सिक्सों के गुरुद्वारे, गिरजाघर और मस्जिदों की मरम्मत में ३६०० रुपये।

सेना के जुबिली आर्मी बेनीबोलेंट फ़ंड में ४०००, बाह्टर नोबुल्स हाई स्कूल में संतरण विद्या (तैरना) सीक्षने के लिए होज़ बनाने के निमित्त ४०००, शिक्षा-संबंधी पारितोषिक फ़ंड में २००० और गजनेर-निवासियों के हितार्थ ४४० रुपये प्रदान किये आयेंगे।

इनके अतिरिक्त इस अवसर पर राजमहलों के नौकरों को पुरस्कार

में ३६००० रुपये दिये जाने तथा ७००० रुपये वार्षिक तरक्षकी की आहा दी गई।

उसी दिन राजकीय आहा पत्र (Bikaner State Gazette)-द्वारा स्वर्ण अयन्ती के उपलच्य में सैनिक तथा अन्य उपाधियां, ताज़ीम का सम्मान श्रीर नई जागीरें दी जाने तथा कुछ

स्वर्ण जयन्ती पर उप्राधियां श्रादि मिलना

पुराने ताज़ीभी सरदारों की पहले की जागीरों में वृद्धि होने, एवं कई प्रतिष्ठित व्यापारियों को पैर में

स्वर्ण-भूषण पहिनने का सम्मान प्राप्त होने श्रीर छड़ी, चपरास श्रादि सम्माननीय वस्तुएं प्रयोग में लाने की घोषणा भी प्रकाशित हुई, जिसका सारांश निम्नलिखित है—

महाराजकुमार शार्चूलसिंह को 'कर्नल', अंघर करणीसिंह तथा अमरसिंह को 'लेफ्टेनेंट', कर्नल जयवेवसिंह को 'लिगेडियर', मेजर राष बहादुर ठाकुर जीवराजसिंह (सारोठिया) को 'लेफ्टेनेंट-कर्नल' तथा अन्य कई अफ़सरों को उद्य सैनिक उपाधियां और ठाकुर प्रतापसिंह (बीदासर) एवं मेजर-जेनरल, सरदार बहादुर ठाकुर जीवराजसिंह सी० बी० ई०, ओ० थी० ई० (सांडवा) को वंशपरंपरा के लिए तथा राय बहादुर सेठ सर विश्वेसरदास डागा, के० सी० आई० ई० को वैयक्तिक रूप से 'राजा' की उपाधि प्रदान की गई। मेजर ठाकुर भारतसिंह को नई जागीर और ताज़ीम का सम्मान दिया गया और कर्नल राव बहादुर ठाकुर शार्द्लसिंह सी० आई० ई० (वगसेऊ), मेजर-जेनरल राव बहादुर ठाकुर हरिसिंह, सी० आई० ई० (सत्तासर) तथा मेजर राव बहादुर ठाकुर जीवराजसिंह (सारोठिया) की पहले की जागीरों में वृद्धि की गई।

विनायक नन्दशंकर मेहता (प्राइम मितिस्टर, बीकानेर राज्य), मियां श्राहसान-उल-इक्त (चीक्त जस्टिस, हाई कोर्ट, बीकानेर ) श्रीर राय बहादुर लाला जयगोपाल पुरी, सी० श्राई० ई० (कोलोनिज़ेशन मिनिस्टर) को निजी तीर पर ताज़ीम का सम्मान दिया गया।

राज-कार्य आदि में अच्छी सेवा करनेवाले व्यक्तियों, राजवी

सरदारों, अन्य अफ़सरों, मुत्सिहियों एवं प्रतिष्ठित अहलकारों, सेठ-साहकारों आदि को भी इन्होंने इस अवसर पर यथा योग्य वैज ऑस् ऑनर, पदक, खास रक्षके, सिरोपाय, कैंफ़ियत लिखने का सम्मान आदि देकर संतुष्ट किया।

तत्पश्चात् किले के विक्रम-निवास नामक नवीन विशास दरबार भवन में नज़र-न्योछावर का आम दरबार हुआ, जिसमें राजवियों, उमरावों, सरदारों, मतिष्ठित राज-कर्मचारियों आदि की नज़र-न्योछावर स्वीकार की गई। उसी दिन सायंकास को सेना में निशान (अंडे) वितरण किये गये। कार्तिक विद् १२ (ता० ३१ अक्टोबर) रविवार को सायंकास के ४ बजे इन्होंने बीकानेर में पोस्ट एंड टेलिमाफ़ ऑफ़िस की नवीन इमारत का उद्घाटन किया।

कार्तिक विद ३० (ता० ३ नवंबर) वुधवार को महाराजा साहब की सेवा में मारवाड़ी चेम्बर ऑव् कॉमर्स, कलकत्ता; मारवाड़ी पसोसि-परान, कलकत्ता; जूटबेलर्स पसोसिपरान, कलकत्ता; पीपल्स गोल्डेन जुबिली कमेटी, बीकानेर; जैन श्वेतांवरी तेरा पन्धी समा, गक्नकहर कोलोनीज़; बीकानेर म्युनिसिपेलिटी; ज़िले की म्युनिसिपेलिटियों के प्रतिनिधियों; आर्यसमाज; बार पसोसिपरान, बीकानेर; गक्ननहर कोलोनी के व्यापारियों; नागरी अंडार सोसाइटी; गुणप्रकाशक सज्जनालय सभा; शार्वुल ब्रह्मचर्याथम; मेहता मृलचन्द विद्यालय; रामपुरिया हाई म्कूल; बासुदेव कन्हैयालाल विद्यालय; भेंकरत्न पाठशाला; मृलचन्द विकित्सालय और सेठिया जैन प्राथमिक संस्था एवं माहेश्वरियों, श्रोसवालों, अप्रवालों, ब्राह्मणों, सिक्खों और मुसलमानों की तरफ़ से डेपुटेशनों ने उपस्थित होकर अभिनंदन पत्र समर्पित किये।

नवम्बर (कार्तिक) मास का प्रथम सप्ताद वाइसराय तथा अन्य यूरोपीय मेहमानों के स्वागत-समारोह के लिए नियत हुआ

लॉर्ड लिनलिथगो का बीकानेर जाना था । भारत के बाइसराय मार्किस ऑब् निनितिथगो का लेडी निनितिथगो-सिहित कार्तिक सुदि १ (ता० ४ नवस्वर ) गुरुवार को स्पेशक देन- द्वारा बीकानेर पहुंचना हुआ। महाराजा साहब ने अपने महाराजकुमार, मुक्य-मुक्य उमराबों, राजवियों तथा स्टाफ़ के अफ़सरों के साथ बीकानेर के रेहवे स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत किया।

त्रद्वन्तर वाइसराय की सवारी का हाथियों पर बड़ा जुलूस निकता, जो रेल्वे स्टेशन से डूंगर मेमोरियल कॉलेज, नागरी मंडार, कोट दरवाज़ा, पड़वर्ड रोड और किले के सामने के गंगानिवास पब्लिक पार्क के पास होता हुआ सूर सागर पर समाप्त हुआ। किर मोटरों-द्वारा वाइसराय अपनी पार्टी-सहित लालगढ़ पहुंचे, जहां महाराजा साहब ने उनसे मुलाक़ात की। बारह बजे के बाद बदले की मुलाक़ात के लिए वाइसराय इनके पास किले में गये। सायंकाल के ध्रुष्ट बजे वाइसराय ने बीकानेर की सेना का अवलोकन किया।

कार्तिक सुदि २ (ता० ४ नवम्बर) गुक्रवार को बाइसराय ने प्रिन्स विजयसिंह मेमोरियल हॉस्पिटल का अवलोकन किया। फिर सायंकाल के पांच बजे गंगा गोल्डेन जुबिली म्युज़ियम् का-जो बीकानेर की प्रजा की तरफ़ से स्वर्ण जयंती की स्मृति में बनाया गया है-वाइसराय ने उद्घाटन किया। कार्तिक सुदि ३ (ता०६ नवम्बर ) शनिवार को वाइसराय ने महाराणी नोबल्स गर्ल स्कूल, गंगा सिल्वर जुबिली कोर्ट, किंग जॉर्ज हॉल श्रोर सिल्वर ज़बिली पब्लिक लाइबेरी, इर्विन लेजिस्लेटिय एसेम्बली हॉल, किले के पुराने महलों, शस्त्रागार, पुस्तकालय आदि का निरीक्षण किया। उसी दिन रात्रि के = रे बजे दरबार हॉल (करणी निवास) में वाइसराय के सम्मान में महाराजा साहब की क्रोर से भोज हुआ। इस अवसर पर महाराजा साहब ने अपने भाषण में साधारण रूप से बीकानेर राज्य में होनेवाली उन्नति एवं अंग्रेज़ सरकार को युद्ध के समय दी जानेवाली सहायता आदि का उल्लेख करते हुए स्वर्ण जयन्ती महोत्सव पर बाइसराय के आगमन पर प्रसन्नता प्रकट की। इसके उत्तर में वाइसराय ने अपने भाषण में महाराजा साहब की शासन-कुशसता, राजनैतिक योग्यता, प्रजा-प्रियता और इनके समय में होनेवाली बीकानेर राज्य की अभूतपूर्व

उसित का दिग्दर्शन कराते हुए इनके प्रति कृतझता प्रकट की। श्रीमान् मारत सम्राट् ने इस समय महाराजा को माननीय 'जेनरल' की सैनिक उपाधि दी, जिसकी घोषणा भी इसी श्रवसर पर वाइसराय ने की। भारतीय नरेशों में महाराजा साहब ही ऐसे व्यक्ति हैं, जिनको 'जेनरल' का सबसे उच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। कार्तिक सुदि ४ (ता० ७ नवम्बर) रिवयार को वाइसराय अपनी पार्टी-सिहत गजनेर गये और दो दिन यहां उहरे। कार्तिक सुदि ६ (ता० ६ नवम्बर) मंगलवार को सायंकाल के ६ वं वजे गजनेर से स्पेशल ट्रेन-द्वारा वाइसराय विदा हुए। इस अवसर पर बीकानेर में वाइसराय के साथी श्रंग्रेज़ों श्रीर देशी अफ़सरों के श्रतिरिक्त अन्य बहुतसे अंग्रेज़ श्रक्तसर, श्रव्यवारों के संवाददाता, एवं हिन्दुस्तानी मेहमान बीकानेर में थे। उनका भी महाराजा साहब की तरफ़ से स्वाग्त किया गया। इन श्रवसरों पर भी नगर की सजावट एवं रोशनी की बहार दर्शनीय थी।

कार्तिक सुदि १३ (ता० १६ नवम्बर) मंगलवार को बीकानेर में राज्य की तरफ़ से एक वृहत् भोज हुआ, जिसमें श्रीमान् महाराजा साहब,

स्वर्ण जयन्ती महोत्सव के उपलच्य में प्रधान मन्त्री श्रीर महाराजा के भाषण महाराजकुमार श्रीर राज्य के उमराध, सरदार तथा प्राय: सब मुख्य-मुख्य श्रफ़तर विद्यमान थे। इस श्रवसर पर वीकानेर के प्रधान मन्त्री विनायक नन्दशङ्कर मेहता ने स्वर्ण जयन्ती महोत्सव के

सम्बन्ध में भाषण दिया, जो संतेप में इस प्रकार है-

'स्वर्ण जयन्ती समारोह की यह घटना हम लोगों के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि आज श्रीमान् की यहां उपस्थिति इस बात की द्योतक है कि बीकानेर राज्य की प्रजा की भलाई के लिए श्रीमान् के साथ कार्य-कारिणी कौंसिल के सदस्य भी संयुक्त उत्तरदायित्व रखते हैं।……

'गत चालीस वर्षों में श्रीमान् ने इस राज्य की जो उन्नति की है, उससे समाचारपत्रों ने संसार को पहले ही परिचित करा दिया है। राज्य के क्रमिक विकास के सम्बन्ध में श्रीमान् ने प्रजा को जो कुछ प्रदान किया

## है, उसे भी जनता जान गई है।

'इम समसते हैं कि इस प्रकार स्वतन्त्र प्रमाण के द्वारा उन आरोपों का स्वतः संडन हो गया है, जो हम पर गत कुछ महीनों में किये मये हैं। ऐसे निराधार आरोपों का कंडन करना हमने ज़रूरी नहीं समका। वे इस योग्य नहीं थे कि उनपर प्यान दिया जाता। उदाहरणार्थ, कुछ लोगों ने प्रकटतया इम राज्य के सेवकों से सहानुभृति दिसाने के लिए यह कहा कि बीकानेर में कर्मचारियों के वेतन में कमी तथा रेल्वे टिकटों पर अतिरिक्त वृद्धि की जा रही है; यहां तक मिथ्या प्रचार किया गया कि बीकानेर स्टेट सेविंग बैंक ने जमा करनेवालों की रक्रमें देने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं यह भी कहा गया कि चार रुपया प्रत्येक व्यक्ति के दिसाब से ज़बरदस्ती वसूल किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप लोगों को भारी कप्ट हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब जुबिली फ़ंड की रक्तम बढ़ाने के लिए किया गया है और यह भी कि एक करोड़ रुपये जुबिली में खर्च किया जाना निश्चित हुआ है। यह भी कहा गया कि प्रजा को फ़ंड में धन देना चाहिए, क्योंकि राज्य के पास आवश्यक धन नहीं है। ये सब बातें दो तीन आन्दोलन-कर्तात्रों-द्वारा गढ़ी गई थीं, जिनके विरुद्ध क्रानूनी कार्यवाही हुई थी। रही जुबिली समारोह के खर्च की बात-जिसमें ३ लाख रुपये का स्वर्ण-तुलादान, श्रीमान् वाइसराय तथा बहुत से नरेशों के झागमन, एवं यूरो-ियन तथा भारतीय मेहमानों के अतिथ्य का व्यय भी समितित है-वह कुल मुश्किल से एक करोड़ का द्वादशांश (लगभग = लाख रुपये) होगा। जिन दानों की घोषणा पहले की जा चुकी है, उनका विवरण और उनकी जपयोगिता के सम्बन्ध में यहां कुछ कहना व्यर्थ होगाः फिर भी इस अव-सर पर मैं एक महत्त्वपूर्ण बात के संबंध में कुछ कहुंगा।

'शासक पर श्रद्धा और परंपरागत राज-भक्ति की भावना के श्रद्ध-सार ''पीपल्स गोल्डेन जुबिली कमेटी'' ने श्रीमान् के तुलादान के सोने का मूल्य जुटाने का विचार प्रकट किया था, परंतु महाराजा साहब ने, प्रजा की राजभक्ति की क्रद्र करते हुए भी, इस बात को अस्वीकार कर दिया और इस रक्रम का प्रबंध राज्यकोष से ही हुआ। बास्तव में सिद्धान्त-रक्ता के विचार से और अपनी प्रजा का लिहाज़ रखते हुए श्रीमान् ने केवल इसी बात को अस्वीकार नहीं कर दिया, बल्कि और भी कई ऐसी बातों को नामंज़ूर कर दिया। मैं यहां उनका विवरण न दूंगा, क्योंकि लोग उन्हें जान खुके हैं।……

'इस तथ्य के होते हुए भी कि फ़ंड का विचार प्रजा में ही उत्पन्न हुआ और मुख्यतः ग्रैर-सरकारी लोगों ने ही सब ज़िलों में समितियाँ बनाकर चन्दा किया, दो खास मौक्रों पर श्रीमान की सरकार ने स्चना निकाली थी कि चन्दा वस्ल करने में प्रजा पर किसी तरह का दबाब न हाला जाय।……

'में इस बात पर तर्क नहीं करना चाहता कि हमारी शासन-प्रणाली सभी दृष्टियों से आधुनिक शासन-व्यवस्था के तत्त्वों से परिपूर्ण है। हमारी राज्य-व्यवस्था प्राचीन है। जब तक हम प्रजा की मलाई के लिए प्रयत्न जारी रखते हैं, तब तक हमें अपनी परम्परागत शासन-शैली को पूर्णत: तोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

'श्रपने उद्देश्य और उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में हम श्रपनी प्रजा को ही सबसे उत्तम निर्णायक मानते हैं। उन उद्देश्यों और उनके साधनों के सम्बन्ध में परीक्षण के तौर पर हमारी सरकार ने गत ४० वर्षों का प्रामाणिक लेखा तैयार किया है और मैं नहीं समस्ता कि यह कहना धृष्टता होगी कि श्रनेक बाधाओं के होते हुए भी श्रीमान् की प्रजा काफ़ी समृद्ध हो गई है।

'सम्राह् के प्रति श्रीमान् की सच्ची शक्त प्रसिद्ध है और उसी तरह यह बात भी विख्यात है कि आपकी प्रजा आपका अनुसरण करने को तैयार है। इस प्रकार हम अनुभव करते हैं कि राष्ट्रों के ब्रिटिश कॉमन्येल्थ में, जो क्रमशः विकसित हो रहा है, हमारा स्थान निश्चित है। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि साम्राज्य के विभिन्न भागों के सम्बन्धों का न्याययुक्त एकीकरण आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि ऐसा एकीकरण अमल में आनेवाला है। हमें विश्वास है कि इसके क्रियात्मक रूप में आने पर साम्राज्य पहले की अपेदाा अधिक इट हो जायगा। विकास का समय दीर्घ हो सकता है, परन्तु राष्ट्र के जीवन में लगातार प्रगति और शांतिपूर्ण विकास जारी रहने की अवस्था में इतना समय कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के विकास के लिए हमें आशा रखनी चाहिये कि मुख्य ध्येय की प्राप्ति के बाद रियासतों का अखिल भारत के साथ बैसा ही संबंध स्थापित हो जायगा जैसा भारत का साम्राज्य के साथ उसके अन्तर्भूत अंश के रूप में होगा। """

इसके उत्तर में महाराजा साहय ने अपनी शासन-नीति आदि के विषय में अपने सारगर्भित भाषण में कुछ सामयिक बातें कहीं, जो इस प्रकार हैं—

'शासन-कार्य में मेरा हाथ बंटानेवाले आप सज्जनों को धन्यवाद देना केवल एक रस्म मात्र होगी। में इस अवसर पर अपने हृदय में जो समक्ष रहा हूं, उसे पूर्णतः व्यक्त करना चाहता हूं। में अनुभव करता हूं कि में एक ऐसे परिवार के बीच में हूं, जिसका केन्द्र में समक्षा जाता हूं। यह भावना ही मुक्ते भूतकालीन कठिनाइयों के समय जीवन प्रदान करती रही है और भविष्य में भी करती रहेगी, एवं निश्चय है कि परिवर्षन के इस युग में आप सब को भी कर्तव्य-मार्ग पर अवसर होते समय जीवन प्रदान करती क्हेगी।

'इस युग की प्रवृत्ति पर विचार करते हुए में अवने अफ़सरों के सम्मान की विशेष कद्र करता हूं, क्योंकि वे मेरे उद्देश्य को समभने के लिए उपयुक्त स्थिति में हैं और मैं जानता हूं कि विना उन सेवाओं के, जो मैंने अपने वीकानेरी तथा अन्य अफ़सरों से गत ३६ वर्षों में प्राप्त की हैं, इम ऐसी सफलता प्राप्त न कर सके होते, जिसका थेय निष्पन्न विचारक हमें दे रहे हैं।

'इस प्रकार की गई सेवाओं से प्रभावान्यित होकर प्रैंने राज्य की

सर्विसों (नौकरियों) को उपयुक्त बनाने के लिए, शासन की आवश्यक-ताओं को दृष्टि में रखते दुए उन्दें अधिकाधिक अमली संरक्तण प्रदान किये हैं।

में समभता हूं कि हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि जहां तक प्राप्य आदर्श के लिए संभव हो सकता है, हमने अपने यहां से रिश्वतखोरी नष्ट कर दी है, परन्तु हमें इसके मूलोच्छेद के लिए प्रजा के सहयोग की ज़रूरत है। जहां तक सम्भव हुआ है हमने नौकरियों में स्थानीय योग्य लोगों को ही भतों किया है। ई० स० १६०६ से हम अपने नवयुवकों को इसी उद्देश्य से शिक्तित करते आये हैं और हमारा आदर्श यही है कि नौकरियों की प्रत्येक शास्ता में राज्य की प्रजा को स्थान दिया जाय, जिसका इसके लिए प्रथम अधिकार है।

में इस बात से अवगत हूं कि कुछ लोग यह विश्वास करते हैं कि
में यूरोवियन अफ़सरों को नियुक्त करने की कमज़ोरी दिखलाया करता हूं।
समय-समय पर यह शिकायतें भी होती आई हैं कि में सार्वजनिक उत्तरदायित्व के पदों पर रियासत के वाहर के व्यक्तियों को नियुक्त किया करता
हूं। यदि राज्य के हितों के वास्ते किसी खास पद के लिए सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति
को जुनना कमज़ोरी है तो मुक्त में यह कमज़ोरी है और मुक्ते उसके लिए
खजा नहीं है। मैंने पहले भी सार्वजनिक रूप में कहा है और फिर कहता हूं
कि कोई व्यक्ति यूरोपियन या परदेशी होने से बीकानेर राज्य में नौकरी
पाने से बंचित नहीं रहेगा, बशर्ते कि वह उस पद के लिए योग्यता और
अनुभव में सर्वश्रेष्ठ पाया जाय। इस अवसर पर में उन कतिपय यूरोवियन अफ़सरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट। किये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने
अन्य अवसरों तथा जुबिली के मौक्ते पर विशेष सेवाएं की हैं। साथ
ही में उन विदेशी (अन्य प्रान्तों और राज्यों के) अफ़सरों के कार्यों की भी
कह करता हूं, जिन्होंने अपने-अपने ज्ञेष्ठ में प्रशंसनीय कार्य किये हैं।

'यूरोपियन श्रीर विदेशी श्राफ़सरों की नियुक्ति के सिश्वसित्ते में एक शिकायत यह भी है कि मैं सब कुछ खुद किया करता हूं, जिसका मतलब यह है कि मैं काम को वितरित नहीं करता और अफ़सरों को इस बात का मौका नहीं देता कि वे अपना काम यथेष्ट रूप से करें। यह अजीव बात है कि यह धारणा केवल बाहरी लोगों की ही नहीं है। यह बात कुछ राजकर्मचारियों के मस्तिष्क में भी घर कर गई है, पद्यपि वे वेसे ही लोग हैं, जो मेरे निकट सम्पर्क में नहीं आये हैं। इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना सफ़ाई देने के समान है, जिसकी मुक्ते जरूरत नहीं है: तो भी में ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि मैं कार्य के बितरण में पूर्ण विश्वास रखता हूं। मैंने ऐसा करने का प्रयत्न किया है; क्योंकि मैं खास समय पर ही नहीं, बल्कि सदा उस अतिश्रम से बचने की चेष्टा करता हूं, जो परिस्थिति ने मुक्तपर डाल रक्खा है। कहाचित् मेरा बड़ा दोष आदर्शवाद है। मेरा विश्वास है कि अगर कोई काम करना है तो उसे भलीमांति करना चाहिये श्रीर में इस आदर्श धचन का क्रायल है कि ''पूर्णता की उच्चतम पराकाश यह है कि छोटी से छोटी वस्त को भी अञ्छाई के साथ किया जाय।" मैं नहीं समसता कि इस बात से इनकार किया जा सकता है कि प्रत्येक चात पर ध्यान रखना सफलता के लिए प्रथम श्रावश्यक वस्त है। यदि यह सिद्धान्त कार्य-रूप में परिशात न किया गया होता तो में नहीं समस्तता कि श्रीमान् बाइसराय दो दिन पहले मुभे ऐसा लिखते कि उनके आगमन के समय प्रबन्ध बास्तव में परिपूर्ण था। इस अवसर पर मुक्ते उस व्यवस्था के जिम्मेदार श्रपने श्रफ़सरों को श्रीमान बाइसराय की ऋद्रदानी का संदेश देते हुए बड़ा आनन्द हो रहा है। इससे मुक्ते अपने प्रसिद्ध पूर्वज दिल्ला के राठोब-साम्राज्य के बलहरा की अंगूठी पर खुदे उस वाक्य का स्मरण आता है, जिसमें कहा गया था कि " दढ़ संकल्प के साथ आरम्भ किया हुआ श्रीर अध्यवसाय (लगन) के साथ जारी रक्खा हुआ कार्य निश्चय सफबतापूर्वक समाप्त होता है।"

'रही मंत्रियों (मिनिस्टरों) के विश्वास की बात, सो इन दिनों शासनकार्य पेसा विषम हो गया है कि प्रत्येक शासक के लिए शासनः समस्या के बारे में मंत्रियों का परामर्श लेना आवश्यक हो गया है। ऐसी दशा में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि महत्त्वपूर्ण निश्चय का अवसर आने पर मैं आपसे राय लेता हूं। आप सब जानते हैं कि में इतना ही नहीं करता बल्कि समस्या के पहलू पर पूर्णतः छानशीन कर लेने की गरज़ से अपने राज्य के गैर-सरकारी प्रमुख व्यक्तियों से भी आवश्यकता पड़ने पर परामर्श करता हूं।

'मुभे प्रसन्नता है कि कौंसिल कर सम्बन्धी प्रश्न पर ठीक परिणाम पर पहुंचने के लिए विचार कर रही है। हमें अपनी प्रजा पर अधिक कर लगाने की इच्छा नहीं है, न हम कर से वसूल किये गये कपयों को शासन के अतिरिक्त और किसी काम में खर्च करते हैं। हम प्रजा से जो लेते हैं, उसके बदले में उसे स्वास्थ्य और सद्विचार आदि देते हैं। सभी सरकारें अपनी-अपनी प्रजा पर कर लगाती हैं। हमें भी देसा करना पड़ता है। फिर भी मेरी नीति यह रही है कि इससे प्रजा की जीविका पर आधात न हो। .....

'इमारी सरकार की शैली के सम्बन्ध में आपने कुछ बातें कहीं हैं। मैं मानता हूं कि वह शैली मुख्य तत्त्वों में उसी रूप में सुरिवत है, जिस रूप में इमारे पूर्वजों के समय थी, किन्तु साथ ही इस बात की भी प्रत्येक दिशा में चेष्टा की गई है कि शासन-प्रणाली के आधुनिक तत्त्वों को भी यथासंभव अपनाया जाय।……

'भारत का एक बड़ा भाग इस समय अपने परंपरागत सामाजिक सङ्गठन पर शासन के नये विचारों के प्रभाव का अनुभव कर रहा है। भारतीय राज्यों में हम इन घटनाओं को दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं और किसी भी लाभदायक नये मार्ग से अपनी प्रजा को लाभान्यित करने के लिए चिन्तित हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समय गतिवान है।

'साथ ही हमें शीव्रतापूर्वक उस वात का श्रनुकरण भी नहीं करना चाहिये, जो श्रन्थत्र हो रही है; क्योंकि संभव है इस प्रकार की उतावली में हम अपनी प्राचीन शासन-प्रणाली को नष्टकर दें और हमें ऐसा कोई वास्तविक राजनैतिक सुधार भी न प्राप्त हो, जो प्रजा के खिए साभ- दायक हो।

'हमें छपालु परमातमा के प्रति कृतक होना चाहिये, जिसने हमें सदैव सीमान्य प्रदान किया है। हमारे भौतिक साधन लगातार बढ़ते गये हैं। हमारी प्रजा उनसे लाभान्वित हुई है। हम साम्प्रदायिक दंगों से बचे हुए हैं भीर हमारी प्रजा शासक के प्रति परंपरागत विश्वास के संबंध से सुली है। बास्तव में ईश्वर के प्रति कृतक होने के लिए हमें बहुत कुछ प्राप्त है।'

नवस्वर के अंतिम सप्ताह में स्वर्ण जयन्ती के चतुर्थ भाग का आरम्भ हुआ। इस अवसर पर भारत के प्रायः सभी नरेशों, सगे-सम्बन्धियों,

स्वर्णे जयन्ती पर राजा-महा-राजाओं का बीकानेर में आगमन प्रतिष्ठित व्यक्तियों आदि को जयन्ती-महोत्सव में सिम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भेजे गये। मार्ग-शीर्ष विदि ७ (ता० २४ नवम्बर) बुधवार से ही मेहमानों का आगमन प्रारम्भ हो गया, जिसका कम

मार्गशीर्ष वदि १२ (ता० २६ नवम्बर) सोमबार तक चलता रहा। इस भवसर पर ग्वालियर के महाराजा जयाजीराव, खव्यपुर के महाराणा कर भूपालिसहजी, जोधपुर के महाराजा सर उम्मेदिसहजी, जयपुर के महाराजा सर मानिसहजी, बूंदी के महाराय राजा सर ईश्वरीसिहजी, कोटा के महाराय सर मानिसहजी, बूंदी के महाराय राजा सर ईश्वरीसिहजी, कोटा के महाराय सर अमेदिसहजी, पिटयाला के महाराजा सर भूपेन्द्रसिह (स्वर्गयासी), कच्छु के महाराय सर खेंगारजी, प्रतापगढ़ के महारायत सर रामिसहजी, दितया के महाराजा सर गोविदिसहजी, बनारस के महाराजा सर आदित्य-नारायणिसहजी (स्वर्गयासी), पालनपुर के नवाब सर ताले महम्मदखां, नरिसहगढ़ के राजा विक्रमसिहजी, सीतामऊ के राजा सर रामिसहजी, बांकानेर के महाराणा सर अमरिसहजी, दांता के महाराणा भवानीसिहजी, व्रमंगा के महाराणा सर अमरिसहजी, दांता के महाराणा भवानीसिहजी, व्रमंगा के महाराणा सर अमरिसहजी, दांता के महाराणा भवानीसिहजी, व्रमंगा के महाराणा खेर अमरिसहजी होर खेरागढ़ के राजा वीरेन्द्रबहादुरसिहजी आदि वत्सव में सम्मिलित हुए। इनके अतिरिक्त कितने ही स्थानों के दीवान, कई राजकुद्धम्बी, प्रतिष्ठित सरदार और ठिकानेदार भी उपस्थित हुए। महाराजा ने सब समुचित स्वागत किया। मेहमानों के मनोरंजनार्थ सेना की क्रवायदों,

बीरतायुक्त खेलों, रोग्रानी, आतिशवाज़ी आदि का प्रवन्ध किया गया था।

प्रार्गशीर्ष बदि १३ (ता० ३० नवंबर) मंगलवार को लालगढ़ के
दरबार-हॉल करणीनियास में महाराजा की ओर से उनके सम्मान में
राजकीय भोज हुआ, जिसमें इन्होंने उपस्थित नरेशों को कष्ट उठाकर
बीकानेर पधारने के लिए धन्यवाद दिया तथा कई सामिथक बातों का उन्नेख
भी किया। तदनन्तर ग्वालियर के नवयुवक महाराजा जयाजीराव ने अपने
भाषण में महाराजा गंगासिहजी के समय में बीकानेर राज्य की जो अभूतपूर्व
उत्ति हुई उसका उन्नेख करते हुए इनकी शासनकुशलता और पारस्परिक
एकता के व्यवहार की प्रशंसा की। किर खैरागढ़ के राजा और लोकप्रसिख
खाक्टर बी० एस० मुंजे ने अपने भाषणों में महाराजा के उत्तम गुणों का
वर्णन करते हुए इनकी राजनैतिक योग्यता पर प्रकाश डाला।

मार्गशीर्ष विद १४ (ता० १ दिसंबर) बुधवार को नरेशगण श्रीर प्रतिष्ठित मेहमान गजनेर गये, जहां से दूसरे दिन उन्होंने श्रपने-श्रपने स्थानों के सिप प्रस्थान किया।

इसके एक वर्ष बाद वि० सं० १६६५ (ई० स० १६३६) के शीत-काल में महाराजा साहब ने हैदराबाद, मैस्र, ट्रावनकोर आदि दिल्ला की रामेश्वर की यात्रा करना रियासतों का भ्रमण करते हुए रामेश्वर की यात्रा की। वहां राजमाता पुंगलियानी (स्वर्गीय महाराजा हुंगरसिंह की राणी) और महाराणी भटियाणी भी इनके शामिल हो गई। यहां से कोटा होते हुए ये अपनी राजधानी को लौटे।

महाराजा का पारिवारिक जीवन बड़ा सुखी है। इनके तीन विवाह
हुए, जिनमें से छोटी महाराणी भटियाणी विद्यमान है, जो धर्मपरायण
और सुशिन्तित महिला है। ई० स०१६३३ (वि० सं०
महाराजा का पारिवारिक
जीवन
१६६०) में उक्त महाराणी से महाराजा का विवाह
हुए २४ वर्ष हो गये, अंतएव राज्य में उस दिन
के उपलक्ष्य में विशेष रूप से ख़ुशी मनाई गई। ई० स०१६३४ (वि० सं०
१६६१) के नव वर्षारंभ के अवसर पर उक्त महाराणी को सी० आई०

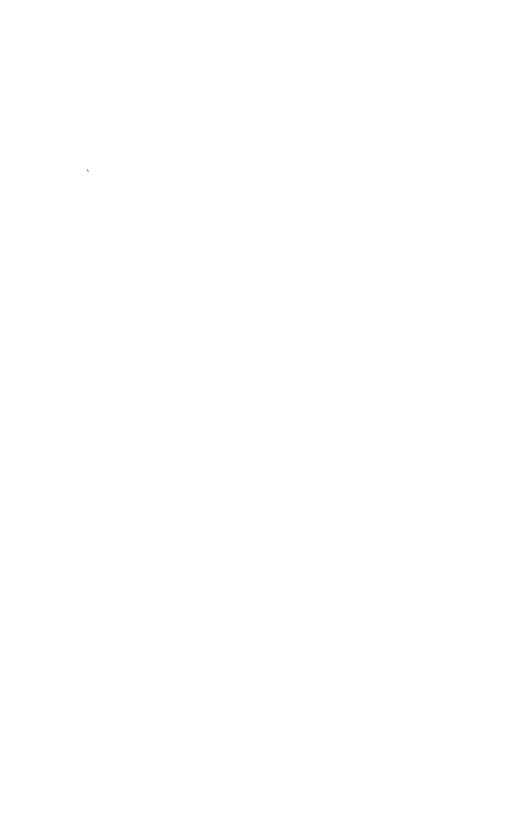

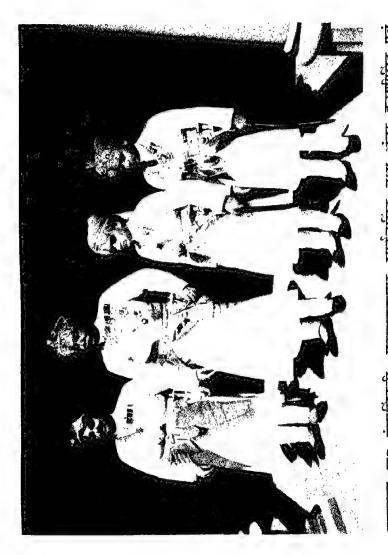

महाराजा सर गंगासिंहजी, महाराजकुमार शाङ्कासिंह तथा भंबर करणीसिंह एवं अमरसिंह सिंहत

(इम्पीरीयल ऑर्डर ऑव् दि काउन ऑव् इंडिया) का खिताब सम्राट् ऑर्ज पंचम की घोर से प्राप्त हुआ। हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस, ने भी ई० स० १६३७ (वि० सं० १६६४) के दिसम्बर मास में उसे डॉक्टरेट की उस उपाधि देकर सम्मानित किया। महाराजा के चार महाराजकुमार और दो महाराजकुमारियां हुई, जिनमें से दो कुंबरों—रामसिंह और वीरसिंह— का शिशुकाल में ही देहांत हो गया और राजकुमारी चांदकुमारी का किशोर अवस्था में परलोकवास हुआ, जिसका उसेल ऊपर किया जा चुका है।

महाराजकुमार शार्दुलसिंह का जन्म महाराणी राणावत से हुआ। वह एक होनहार राजकुमार है। उसने सगभग साढ़े चार वर्ष तक वीकानेर राज्य का शासन-प्रबंध अपने पिता की निर्दिष्ट नीति पर मनो-योग-पूर्वक करके प्रजावत्सलता का परिचय दिया, जिससे वह बड़ा लोक- विय हो गया है। उसके दो पुत्र—भंघर करणीसिंह और अमरसिंह— तथा एक पुत्री—भँघरवाई सुशीलकुंचरी—है।

भंवरबाई सुशीलकुंवरी अपने नाम के अनुसार ही अनेक गुणों से संपन्न है। एक उच्च कुलोत्पन्न राजकुमारी में जो गुण होने चाहियें, वे इसमें विद्यमान हैं। उसे योग्य व्यक्तियों-द्वारा अच्छी शिवा दी जा रही है। वह बड़ी तीन्न-युद्धि है और अपने पूर्वजों की सत्-कीर्ति सुनने का उसको बड़ा अनुराग है। सुशीलकुंबरी का संबंध उदयपुर के महाराजकुमार भगवतसिंह से हुआ है।

भंवर करणीसिंह, मंभीर, मृतुभाषी, कलाश्रिय और प्रतिभाशाली होने के साथ ही मितव्यथी है। उसको चित्रयोचित घीरता के कार्यों से पूर्ण अनुराग है। वह अच्छा अश्वारोही और टेनिस का खिलाड़ी होने के साथ ही बंदूक का निकाना लगाने में भी कुशल है। उसकी मुख-मुदा से

<sup>(</sup>१) उदयपुर ( मेवाइ) के धर्तमान महाराया सर भूपालसिंहजी के कोई संतान न होने से वि॰ सं॰ १६६४ के फाल्गुन (ई॰ स॰ १६६६ फ्ररवरी) मास में उन्होंने धपने पितृज्य महारात गजसिंह के उत्तराधिकारी शिवरती के महाराज हिम्मवसिंह के पीत्र धौर प्रतापसिंह के पुत्र अगवसिंह को दक्तक किया है।

राठोड़ोचित शौर्य और कुलाभिमान की मात्रा स्पष्ट प्रकट होती है । वह धैर्यवान और संकोचशील है पवं अपने पिता महाराजकुमार शार्वूलांसह के सहश सद्गुणों से अलंकृत है। उसके उत्तम आचरण और कर्मनिष्ठा को देखते हुए बीकानेर-निवासियों को उससे बहुत कुछ आशा है। अध्ययन में उसने अच्छी उसति की है।

भंवर श्रमरसिंह प्रखरवृद्धि श्रीर विनयशील है। वह हास्य श्रीर विनोदिप्रिय होते हुए भी धर्म की श्रोर पूर्ण रुचि रखता है। उसको हिंदी भाषा से भी प्रेम है, जो उसकी माता कुंवराणी बाधेली से उसमें अवतरित हुआ है। उक्त कुंवराणी बाधेली हिन्दी की बिटुषी श्रीर काव्य-प्रेमी महिला है। रीवां के राजधराने में हिंदी का प्रेम पहले से ही चला श्राता है श्रीर वहां के नुपतियों के लिखत ग्रंथ श्रव तक प्रशंसा के पात्र बने हुए हैं। इस स्थिति में उक्त कुंवराणी का हिंदी-साहित्य के प्रति सहत श्रनुराग होना स्वामाविक बात है। महाराजा साहब ने श्रमरसिंह को महाराजकुमार विजय-सिंह का दक्तक रख दिया है, जिससे उसकी गणना राजपरिवार में होती है। श्रतप्र इसका वर्णन राजपरिवार में होती है।

महाराजा साहब का श्रपने दोनों पौत्रों श्रीर पौत्रियों से बड़ा प्रेम हैं। ये इनकी शिक्षा बीकानेट में ही योग्य व्यक्तियों द्वारा करा रहे हैं। उपर्युक्त दोनों राजकुमारों की तैरने की श्रोर भी रुचि है।

महाराजा की दूसरी महाराजी तंबराजी के कोई संतित नहीं हुई और बि॰ सं॰ १६७६ आषाढ विद ११ (ई॰ स॰ १६२२ ता॰ २१ जून) को उसका परखोकवास हो गया।

विद्यमान महाराणी भटियाणी से महाराजकुमार विजयसिंह और वीरसिंह तथा महाराजकुमारी शिवकुंबरी का जन्म हुआ। महाराजकुमार वीरसिंह का तो बचपन में ही स्वर्गवास हो गया और महाराजकुमार विजयसिंह का २२ वर्ष की आयु में वि० सं०१६८८ (ई० स०१६३२) में परकोकबास हुआ। उक्त महाराजकुमार के केवल तीन पुत्रियां ही हुई, अतप्य महाराजा साहब की आधानुसार दूसरा पीत्र अमरसिंह उसका दसक रख दिया गया है। महाराजकुमारी शिवकुंबरी का विवाह कोटा के महाराजकुमार भीमसिंह से हुआ है, जिसके एक पुत्र और एक पुत्री है।

महाराजा सर गंगासिंहजी का व्यक्तित्व उच्च होने पर भी इनका जीवन सादगी से पूर्ण है। इनके राज्य-शासन में मजा-हित के जितने कार्य हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए। आधुनिक

महाराजा के जीवन की विशेषताएं भारत के उन बिरले नरेशों में से ये भी एक हैं. जो प्रजा से यातचीत करने में संकोच नहीं

करते और स्थयं उनके दुःख-सुख पूछकर उनकी खोज खबर लेते हैं। इनका हृदय बड़ा कोमल और उदार है।

विश् सं० १६४६ (ई० स० १८६-१६००) के भयद्भर दुष्काल तथा हैज़े के प्रकोप के समय इन्होंने स्वयं संकटापन्न स्थानों में जा-जाकर, अपने प्राणों की तनिक भी परवाह न करते हुए, लोगों की यथोजित सहायता की।

इनका शिक्षानुराग प्रशंसनीय है। इनके समय में बीकानेर राज्य में शिक्षा की यड़ी उन्नति हुई है। प्राइमरी शिक्षा क्रनिवार्य कर दी गई है। राजधानी में उन्न शिक्षा के लिए ई० स० १६३४ (वि० सं०१६६२) से डिग्री (बी०ए०) कॉलेज हो गया है। इसके अतिरिक्त कितने ही हाई स्कृल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल स्थापित हो गये हैं। राज्य के अधिकांश बड़े-बड़े गांबों में पाठशालाएं खोल दी गई हैं, जिनमें मुफत शिक्षा दी जाती है। ग्रैर सरकारी पाठशालाओं को भी राज्य से सहायता मिस्रती है। स्नी-शिक्षा के ये कहर पत्तपाती हैं और वालिकाओं की शिक्षा के लिए भी कितनी ही पाठशालाएं स्थापित हो गई हैं। पर्यानशीन महिलाओं के लिए इन्होंने 'महाराणी कन्या पाठशाला' में समुचित व्यवस्था कर वहां उन्न शिक्षा देने का प्रबन्ध कर दिया है। राजपूतों में शिक्षा-प्रेम जागृत करने के हेतु एक उच्च श्रेषी का विद्यालय स्थापित कर दिया गया है। फलत: अब बीकानेर राज्य के कई बड़े-बड़े ओहरों पर शिक्षितः राजपूत भी पाये जाते हैं। राजपूतों का विद्रोह और लूट-क्सोट करने का स्वभाव मिट गया है और वे बहुधा विवेकशील, राजभक्त एवं योग्ब बनते जाते हैं। होनहार विद्यार्थियों को ये उच्च शिक्षा के लिए राज्य के व्यय से झात्रवृत्ति देकर बाहर के विद्यालयों में भी भिजवाते हैं। वर्तमान समय में शिक्षितों की अधोगति देखकर कलाकीग्रल की शिक्षा देने के लिए इन्होंने विलिग्डन टेक्निकल इंस्टिट्यूट बनाया है।

चिकित्सा-विभाग में भी पर्याप्त उन्नति हो गई है। वैद्वानिक ढंग से चिकित्सा करने के लिए राजधानी में विद्याल अस्पताल बन गया है, जिसमें पुरुषों, क्षियों श्रीर वालकों की चिकित्सा के लिए भिन्न-भिन्न वार्ड हैं एवं चिकित्सा सुचार रूप से होती है। प्रायः सब बड़े-बड़े क्रस्बों में अस्पतालों की स्थापना हो गई है और कई गांवों में आयुर्वेदिक औषधालय भी खुल गये हैं। इन्होंने अपनी रजत और स्वर्ष जयन्तियों पर इस कार्य के लिए प्रचुर द्वय्य देकर अपनी बदारता का पूर्ण परिचय दिया है।

राजधानी में पक गृहत् पुस्तकालय स्थापित हो गया है, जिसमें पुस्तकों का उत्तम संग्रह है। इसके श्रितिरिक्त नागरी मंडार तथा अन्य स्वतन्त्र पुस्तकालयों से भी यहां के निवासियों को बड़ा लाम पहुंचता है। खड़े-खड़े क्रस्बों में भी पुस्तकालय खुल गये हैं। इन्होंने क्रिले की प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तकों के संग्रह को 'गङ्गा श्रोरिणंटल सीरीज़' के नाम से राज्य के ज्यय से प्रकाशित करने की श्राह्मा प्रदान की है, जिससे कई श्राप्य, श्रमूल्य श्रीर महत्वपूर्ण प्रनथ प्रकाश में श्रा जायेंगे।

पुरातस्त्र सम्बन्धी सामग्री को सुरत्तित रखने के लिए राजधानी में म्यूज़ियम् की भी स्थापना हो गई है।

महाराजा ने राजधानी में राजकुमारी चांद्कुंबरबाई अनाधाश्रम, किंग जॉर्ज अपाहिज आश्रम आदि संस्थाएं स्थापित कर इस भेषियों के व्यक्तियों का बढ़ा उपकार किया है। प्रजा के आराम के लिए राजधानी में कई सुन्दर बाप लगे हैं, जिनमें गङ्गानिवास पिनलक पार्क एवं श्रीरतनिबहारीजी, श्रीरिक बिहारीजी तथा श्रीलक्मीनारायस्त्री के मंदिरों के पार्क मुक्य हैं। बीकानेर में जल का अभाव प्रसिद्ध है, जो इनके प्रयत्न से बहुत कुछ मिट गया है। राजधानी में नल लग जाने से बड़ी सुविधा हो नई है और जनता को भी आसानी से थोड़े व्यय में जल मिल जाता है।

इनको अपने सामंतों से बड़ा प्रेम हैं। उनकी उत्तम सेवाओं से प्रसम्न होकर इन्होंने कितने ही गांव उन्हें जागीर में प्रवान किये हैं।

राज्य के सभी महत्त्वपूर्ण कार्यों को ये स्वयं करते हैं। कभी-कभी राज्यकार्य में ये इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इन्हें अन्य कार्यों के लिए अव-काश तक नहीं मिलता। अपने कर्मचारियों से भी ये परिश्रमपूर्वक कार्य केते हैं, जिससे वे भी परिश्रमशील हो गये हैं और काम करते हुए नहीं थकते । इनकी शासन-क्रशसता सर्वत्र प्रसिद्ध है । इनकी कार्य-शैसी सुन्दर श्रीर व्यवस्थित है। राजपूताना ही नहीं, प्रत्युत भारत के श्रधिकांश राज्यों में बीकानेर उन्नतिशील राज्य माना जाता है। राज्य की भाषा हिन्दी होने से साधारण प्रजा को अपनी प्रार्थनाएं अधिकारियों के सामने उपस्थित करने में कठिनाइयां नहीं होतीं। रेल, तार और डाक के महकर्मी का विस्तार होने से यात्रा एवं पत्रव्यवहार का कए मिट गया है। सुंदर सहकों के द्वारा गमनागमन की शिकायतें दूर हो गई हैं। राज्य में हाकड़ा भ्रीर गंगनहर के आ जाने तथा जगह-जगह नये बांध बंध जाने से कृषि-कर्म में बुद्धि हो गई हैं। फलस्यरूप कई नवीन गांच बस गये हैं और बस रहे हैं। गंगनहर के समीप का इलाक़ा तो अच्छा आवाद हो गया है। व्यापार की बृद्धि के लिए स्थान-स्थान पर बड़ी-बड़ी मंडियां बन गई हैं, जिनसे बहां की प्रजा सम्पन्न होती जाती हैं। प्राकरा का बंध बनवाये जाने की भी व्यवस्था हो रही है, जिससे राज्य के बचे हुए उत्तरी भाग में भी जल का कप्ट मिटकर निकट भविष्य में वह कृषिपूर्ण हो सकेगा।

ये बड़े ईश्वरभक्त हैं। सनातनधर्म पर इनकी पूर्व आस्था है तथा धर्म-सम्बन्धी प्रत्येक कार्य को ये सांगोपांग पूरा करते हैं। विसायत-पात्रा आदि के समय भी ये सदा धार्मिक कृत्यों का बड़ा ध्यान रखते हैं। ये बड़े डदारिक्च और इडप्रतिह हैं एवंशक तथा अश्यसंचाकन आदि स्त्रियोचित गुणों से संपन्न हैं। राजप्ताने में ये ही ऐसे नरेश हैं, जिन्होंने किशोर अवस्था में ही युद्ध में जाने की अभिलाषा प्रकट की और चीन आदि सुदूरवर्सी देशों में सेना-सहित जाकर छोटी अवस्था में ही राठोड़ोचित बीरता का पूर्ण रूप से परिचय दिया। यूरोपीय महासमर में भी इन्होंने अपने वंश-गीरव के अनुरूप योग्यता और बीरता बतलाई।

ये आवश्यकतानुसार शासन-सम्बन्धी कार्यों में देश के योग्य और अनुभवी पुरुषों को भी बुलाकर परामर्श लेते हैं। इनको समय-समय पर देश के गएयमान्य पुरुषों से मिलने का अवसर भी प्राप्त होता रहता है। इनको स्वदेश और निजधर्म पर पूर्ण श्रद्धा है, अतः गोवर्डनपीठ के शंकराचार्य बीकानेर में जाकर धर्मोपदेश भी करते हैं। अन्य धर्मों के प्रति भी इनको अनुराग है और धार्मिक पद्मापात किंचित् भी नहीं है।

इनको हिंदी और श्रंग्रेज़ी का समुचित झान है। काव्य से इन्हें प्रेम हैं और वीर रस के काव्यों को गंभीरतापूर्वक सुनते हैं। अंग्रेज़ी भाषा पर तो इनका पूर्ण अधिकार है। इनकी भाषणशैली इतनी सुंदर है कि सुननेवाले का कभी जी नहीं उकताता। इसी प्रकार इनकी लेखन शैली भी विशुद्ध और प्रभावशालिनी है। ये जिटल से जिटल बात को बहुत थोड़े समय में ही समभ लेते हैं। मेथा शक्ति इतनी प्रवल है कि राज्य-कार्य में पूर्ण रूप से व्यस्त रहने पर भी ये किसी बात को नहीं भूलते।

इन्हें अपने पूर्वजों की कीर्ति का बड़ा गर्व है। राजधानी के राजमहलों में से प्रत्येक किसी न किसी पूर्वज के नाम पर बना है। अपने पूर्वजों की कीर्ति को चिरस्थायी रखने के लिए राज्य में इनके समय में जितने भी नये क्रस्बे और गांव बसे हैं, उनका नामकरण इन्होंने बहुधा उन्हों के नाम पर किया है। वंशपरम्परागत हिन्दू संस्कृति और कुला-भिमान का इनको पूरा ध्यान है। सामाजिक विषयों में सुधारिषय होने पर भी ये कोई ऐसा कार्य नहीं करते, जिससे संस्कृति और कुल-मर्यादा के नाण होने की संभावना हो। ये सब धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं, जिससे इनके दीर्ध-शासन में आर्मिक क्षणड़े कभी नहीं हुए। धार्मिक

कवियों का ये बराबर पालन करते हैं और आद आदि अवसरों पर एकाहार रहकर स्वधर्म-प्रेम का परिचय देते हैं। अपने राज्य में प्रचितत करीतियों को मिटाने में ये प्रयक्तशील हैं। इनके प्रयक्त से कितनी ही करीतियां-बालविवाह, वृद्धविवाह, अनमेलविवाह आदि की प्रधाएं -धीरे धीरे मिटती आती हैं। इनके शासन की भारत सरकार के अंग्रेज़ अफ़सरों तथा देश के विभिन्न नेताओं ने बड़ी प्रशंसा की है। पुलिस के सुप्रवन्ध से डाके और राहजनी बंद हो गई है। उमराव, सरदार आदि इनके आहाकारी हैं। बीकानेर राज्य की सेना भी ब्रिटिश सेना के समान सुसक्षित है। यहां का शासन एकांगी नहीं है। प्रजा को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन में भाग देने के लिए ज़र्मीदार परामशेकारिकी सभा, व्यवस्थापक सभा, म्युनिसि-पेलिटियां आदि स्थापित हो गई हैं । यहां यह कहना अयुक्त न होगा कि श्रंग्रेज़ी भारत में व्यवस्थापक सभाश्रों का जन्म होने के पूर्व ही महाराजा साहब ने अपने यहां उत्तरदायित्वपूर्णशासन की नींव रख दी थी। फिर भी समयानुसार परिवर्तन की बहुत कुछ गुंजाइश है, किन्तु विना पूर्ण सोच-विचार के शासनशैली में परिवर्त्तन करना कभी-कभी अनिष्टकर हो जाता है और देश की संस्कृति के लिए घातक सिद्ध होता है। इस बात को देखते इए ये शासनशैली के क्रीमक विकास में विश्वास रखते हैं और शासन के प्रत्येक विषय का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने के पक्षात् श्री आगे का मार्ग निर्दिष्ट करते हैं, जिसका इन्होंने स्वयं अपने भाषणों में समय-समय पर उन्नेख किया है।

ये अंग्रेज़ सरकार के पूर्ण मित्र हैं। समय-समय पर इन्होंने सरकार को महस्वपूर्ण सहायता देकर अपना कर्तव्य पालन किया है। फलतः उक्त सरकार ने भी इनकी प्रतिष्ठा और मान मर्यादा में यथेष्ट वृद्धि की है तथा अपना विश्वासपात्र समसकर गत महायुद्ध के संधि-सम्मेलनों में इन्हें भारत का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। उस अवसर पर इन्होंने परिश्रम-पूर्वक अपने उत्तरदायित्व का पालन किया, जिसकी वाइसरॉय, भारतमंत्री और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आदि उच्च अफ़सरों ने समय समय पर बड़ी

प्रशंसा की। ई० स० १६३ म (वि० सं० १६६४) के दिसम्बर मास में जर्मनी के ज़ेक प्रदेश पर अधिकार करने के कारण यूरोप में युद्ध के बादल उमड़ पड़े। उस समय आत्मसम्मानार्थ ब्रिटिश सरकार के ज़ेकोस्लो-वेकिया की रक्षार्थ युद्ध में भाग लेने की पूरी संभावना थी। इस अवसर पर महाराजा साहब ने वाइसरॉय के पास तार भेज आवश्यकता के समय अपनी सेना और धन सम्राट् की आहा होते ही युद्ध में लगाने की इच्छा प्रकट की और अपने मित्र राज्यों को भी इसके लिए तैयार किया। बाइसरॉय के महाराजा साहब के इस कार्य की प्रशंसा कर तत्परता के लिए धन्यवाद दिया। पीछे से ब्रिटिश साम्राज्य के प्रधान मंत्री सर नेविल चेंबरलेन के उद्योग से यह संकट रल गया।

सम्राद् के राजघराने के साथ इनका बड़ा अञ्झा सम्बन्ध रहा है। वि० सं० १६६६ (ई० स० १६०६) में इनकी माता चन्द्रावत (स्वर्गीय महाराज लालसिंह की पत्नी) का देहान्त होने पर स्वयं सम्राद् जॉर्ज पञ्चम (स्वर्गवासी) ने इनके पास तार भेजकर सहानुभूति का परिचय दिया था। इसी प्रकार स्वर्गवासी महाराजकुमार विजयसिंह के परलोकवास के अबसर पर भी सम्राट् ने सहानुभूति-स्चक तार भेजा था।

काश्मीर, बड़ोदा, ग्वालियर, कपूरथला, पटियाला, रीवां आदि राज्यों के शासकों तथा भारत के अन्य नरेशों के साथ इनकी मैत्री है। राजपूताने के उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बूंदी, कोटा, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, पालनपुर, भालावाड़, टोंक आदि राज्यों के शासकों के साथ भी इनका अञ्जा सम्बन्ध है। वे भी इन (महाराजा)-का पूर्ण सम्मान करते तथा इनकी सलाहों को आदर की दृष्टि से देखते हैं। देशी राज्यों के सम्बन्ध में इन्होंने जो-जो सेवाएं की हैं, वे बड़े महत्त्व की हैं। उनसे पेरित होकर भारतीय नरेशों ने कई बार इनका बड़ा सम्मान किया है। ई० स० १६३० ता० १४ मई (वि० सं० १६६४ ज्येष्ठ वि६ १) रविवार को मैसूर के युवराज कांतिराव नरसिंहराज विडयार के कुंबर अयचमराजेन्द्र का विवाह मध्यमारत के सरसारी नरेश की राजकुमारी से हुआ। उस अवसर पर इन्होंने भी महाराजा मैसूर के मेहमान होकर मीति अवर्शित की।

ये ब्रिटिश भारत की उसित खाइते हैं और अपने राज्य को भारत का एक खड़ मानते हैं। पर उम्र नीतिवादियों की कठोर नीति को पसन्द नहीं करते। शासन की उसित प्रजा के सहयोग पर ही अवलंबित है, ऐसा मानने पर भी जिस आतुरता से लोग आगे बढ़ रहे हैं उसे ये हानिम्रद समस्ते हैं। ये भारतीय सम्यता के अनुसार राजा और प्रजा के बीच उस पवित्र सम्बन्ध को, जो यहां की परिस्थित के अनुकृत और वांछुनीय है, देखना चाहते हैं। अपनी भूल को स्वीकार करने में ये कभी संकोच नहीं करते, बिल्क जब कभी इनका ज्यान इस और आकार्षित किया जाता है, तब ये उसका संशोधन कर देते हैं। देश-हित के कार्यों के लिए महाराजा के

<sup>(</sup> १ ) महाराजा सरदारसिंह का एक विवाह कुंबरपदे में उदयपुर के महाराखा सरदारसिंह की पुत्री महताबकुंवरी से हुआ था और महाराखा का विवाह उक्न -महाराता की बहिन से । इन वैवाहिक सम्बन्धों में अच्छा प्रयक्ष करने के कारण बीकानेर नाज्य से उदयपुर के प्रधान मन्त्री मेहता रामसिंह को पारितोषिक के रूप में जागीर प्राप्त हुई थी, जिसका कुछ भाग उसके कनिष्ट पुत्र इन्द्रसिंह के नाम पर उसके जीवन-काल लक बना रहा । इन्द्रसिंह निःसन्तान था जिससे उसने अपने बढे भाई जालिमसिंह के त्तीसरे पुत्र उप्रसिंह के बढ़े बेटे शिवनाथसिंह को गोद लिया। इन्द्रसिंह की मृत्यु के समय बीकानेर में शीजेंसी कौंसिख-द्वारा शासन होता था, जिसने महाराजा साहब के अधिकार-संपन्न होने पर इसका फ्रैसका होने की राय दी । महाराजा साहब ने अधिकार मिलने पर शिवनाथसिंह की गोदनशीनी को स्वीकार कर इन्द्रसिंह के नाम पर जो जागीर थी, यह उसके जीवनकाल के लिए बहाल कर दी । वि० सं० ११७३ (ई॰ स॰ १११६) में शिवनाथसिंह की मृत्यु हो गई। तब पूर्व प्राज्ञा के अनुसार उस( शिवनाथसिंह ) के पुत्र विद्यमान होने पर भी वह जागीर ख़ालसा हो गई। इस समय शिवनाथसिंह के प्रत्र पृथ्वीसिंह, जयसिंह और वीरसिंह छोटी अवस्था के थे। वयस्क होने पर उन्होंने अपनी पैतक जागीर अनुचित रूप से राज्याधिकार में जाने की ओर महाराजा साहब का ध्वान जाकर्षित किया । इसपर इन्होंने वस्तुस्थित पर पूर्व रूप से विचारकर इन्द्रसिंह की जागीर वि० सं॰ १६६३ ( ई० स॰ १६३७ ) में, उदयपुर के महाराखा सर भूपालसिंहजी के बीकानेर आगमन के प्रवसर पर, पुनः पृथ्वीसिंह, अपसिंह और बीरसिंह के नाम पर बहाख कर दी है।

विचार उदार हैं और ये ऐसे कार्यों के लिए सहायता देने में कभी थी छे नहीं हटते। सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विषय में भी इनके विचार संकुचित नहीं हैं। इनका अनुभव है कि जहां कार्य नीति के अनुसार सहज में हो सके, वहां दबाब की आवश्यकता नहीं हैं। अत्यधिक शीवता और कठोरता से सदा क्रांतियों का जन्म होता है, जिनका दबाना कठिन हो आता है।

ये इद्वती और निर्भीक व्यक्ति हैं। ई० स० १६१६ (वि० सं० १६७३) में इरिद्वार से गंगा की एक शास्त्रा निकालने के लिए जब अंग्रेज़ सरकार विचार करने लगी तब उसका भारतीय जनता ने पूर्ण विरोध किया। उस समय भारत सरकार ने इन्हें इसकी जांच कमेटी में नियुक्त किया। इन्होंने बड़ी इद्वता से सरकार को सुभा दिया कि इस कार्य से हिन्दू जनता के इदय पर बड़ी चोट पहुँचेगी और परिणाम श्रव्छा न होगा। इनके इस विचार को सरकार ने भी उचित समभा, जिसके फलस्वरूप गंगा की शास्त्रा निकालने का कार्य स्थिगत हो गया। पटियाला और धौलपुर राज्यों के बीच एक श्ररसे से विवाद चल रहा था, उसको भिटाने के लिए अब मामला इनको सौंपा गया, तब इन्होंने बुद्धिमत्तापूर्वक उस मामले का नियटार करवा दिया, जिससे पुनः दोनों राज्यों के बीच मैत्री स्थापित हो गई।

इनके पचास वर्ष के शासनकाल में बीकानेर राज्य में ही नहीं, दिल्ली, यम्बई, श्राब् आदि में भी बड़ी-बड़ी कोठियां श्रोर भवन बनाये गये हैं। बीकानेर राज्य में इनके यनवाये हुए महलों, कोठियों, बंगलों आदि की संख्या बहुत अधिक है। राजधानी के अतिरिक्त राज्य के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्थानों—देशणोक, गजनेर, स्रतगढ़, हनुमानगढ़, छापर, सुजानगढ़ श्रादि—में भी श्रनेक विशाल भवन हैं। इन्हें प्राचीन स्थानों की रक्षा का पूरा ध्यान है श्रोर ये समय-समय पर उनका जीणोंद्धार भी कराते रहते हैं। राजधानी बीकानेर के दुर्ग-स्थित प्राचीन राज्य-प्रासाद में महाराजा साहब ने कई बार सुधार करवाया है। बहां दरबार के योग्य पहले कोई विशाल भवन न था। अतपव इन्होंने बहां 'गंगानिवास दरबार



गंगानिवास दरवार हॉल, वीकानर



लालगढ़ महल की खुदाई का काम

हॉल' और 'विक्रमनिवास द्रशार हॉल' की नृतन इमारतें बनवा दी हैं, जिनसे राजमहलों की शोभा बढ़ गई हैं।

स्रोकदितकारी कार्यों की श्रोर अधिक रुचि होने से इनके दीर्घ राज्यकास में राजधानी बीकानेर के अतिरिक्त गांधों में भी बड़ी-बड़ी हमारतें बनी हैं। वीकानेर नगर पहले तंग गिलयों से परिपूरित था श्रोर बाज़ार में दूकानों आदि का कोई क्रम न था पवं स्वच्छता का श्राय था। श्रव वहां चौड़ी-चौड़ी सुन्दर सड़कें बनवादी गई हैं तथा स्वच्छता का पूरा प्रवन्ध कर दिया गया है। मकान श्रादि कमवस श्रोर मार्ग खौड़े हो जाने से नगर की श्रोभा बढ़ गई है। गगन खुंबी श्रष्टा लिकाएं, सुन्दर मकान श्रीर बंगले तथा स्थान-स्थान पर रमणीक उद्यान बन जाने से वीकानेर नगर ने वस्तुतः श्रव नृतन रूप धारण किया है। यह इनके प्रगतिशील शासन का ही फल है कि बीकानेर राज्य में इतनी भव्य इमारतें दीख पड़ती हैं। तुलनात्मक दिश से यदि विवेचना की जाय तो बीकानेर के सब राजाओं ने मिलकर भी लगभग साढ़े तीनसी वर्षों में इतनी हमारतें नहीं बनवाई, जितनी श्रकेले महाराजा सर गंगासिहजी ने बनवाई हैं। इनमें भी लोक-हित के लिए बनी हुई इमारतों की संख्या श्रिक है।

इनके समय में डूंगर मेमोरियल कॉलेज, वॉल्टर नोबल्स हाई स्कूल, महाराणी नोबल्स गर्ल्स स्कूल, विलिग्डन टेफ्निकल इंस्टिट्यूट, विजय हॉस्पिटल, इर्वित असंबली हॉल, विक्टोरिया मेमोरियल, चांदकुंबरी अनाधाअम, किंग जॉर्ज अपाहिज-आअम, गंगा गोल्डन जुविली म्यूजियम्, खापाखाना, पन्तिक लाइबेरी, विजय भवन और लालगढ़ के सुंदर महल आदि बने हैं। लालगढ़ में खुदाई का काम बड़ा सुन्दर है। येसे विशाल महल बहुधा कम ही जगह देखने में आये हैं। इनके खितरिक्त कई बड़े-बड़े क्रस्बों में बने हुए पाठशालाओं और अस्पतालों के भवन भी सुंदर हैं। गंगा सिल्बर जुविली कोर्ट, रेल्वे ऑफ्रिस तथा विक्रमपुर केंट्रनमेंट की सीनकों के लिए बनी तुमंजिली बारिकं श्री वीकामेर की दर्शनीय वस्तुओं में से हैं। इन इमारतों तथा लोक-दितकारी कार्यों में महाराजा साहव ने करोड़ों ठपये व्यय किये हैं। बीकानेर-स्टेट रेल्वे, जिसका विस्तार लगभग आठसी मील तक पहुंच गया है, इस राज्य की आय का मुख्य साधन है। उसके द्वारा भी बीकानेर राज्य की प्रजा की बहुत कुछ जीविका चलती है। महाराजा साहव जनता के आमोद-प्रमोद और मनोरंजन का पूरा ध्यान रखते हैं। इन्होंने तीन लाख रुपये की लागत से बीकानेर के गंगा निवास पिक्लक गार्डन में 'गंगा सिनेमा हॉल' की सुंदर इमारत भी बनवादी है। महाराजा साहब ने इन इमारतों को बनवाने में पूर्ण दक्षता से काम लिया है।

कला-कौशल और श्रीद्योगिक उन्नति की तरफ़ इनकी पूरी रुचि है। ये वैद्यानिक साधनों को ही उन्नति का साधन मानते हैं, पर उनके झाश्रय में रहकर भारतीय कला को भुला देना श्रेयस्कर नहीं समझते। कला-कौशल की वृद्धि के लिए ये सदा प्रोत्साहन देते हैं। इनके समय में बीकानेर की शिल्प-कला में नूतन जागृति हुई है, जिसके उदाहरण लाल-गढ़ के सुंदर महल, विजय भयन श्रीर गंगानिवास दरबार हॉल में दीख पड़ते हैं। बीकानेर में रेल्वे का वर्कशॉप, विजलीघर श्रीर वॉटर वर्क्स तथा क्रस्वों में कॉटन प्रेस, शुगर मिल्स श्रादि कारखाने स्थापित हो जाने से सहस्रों श्रादिमयों के निर्वाह का साधन हो गया है। बीकानेर का बिजलीघर इतना बड़ा है कि बीकानेर से दूर-दूर तक कोला-यत, सांडवा, चूक श्रादि में भी उसके हारा विजली पहुंचाई जाती है। संगीतकला, चित्रकला श्रादि के संरक्षण की तरफ़ भी इनका ध्यान है।

यीकानेर राज्य की प्रजा परिश्रमी और सहनशील है। अधिकांश ज़मीन एक साखी होने से वहां खरीफ़ की ही साख उत्पन्न होती है। गंगनहर के आस-पास की ज़मीन में दोनों साखें होती हैं, परंतु अधिकांश कृषकों का जीवन निर्वाह खेती या पशुपालन से ही होता है पवं कुछ कठिनाइयां भी विद्यमान हैं। साधारण से साधारण किसान के पासभी चालीस या पचास बीचे तक ज़मीन है, जिससे वह अपना निर्वाह सामान्यतः अच्छी तरह

कर लेता है। ज़मीन का लगान भी अधिक नहीं लिया जाता है। राज्य ने समय-समय पर कर का दर निश्चित करने के लिए ब्रिटिश भारत से योग्य और धनुभवी व्यक्तियों को बुलाकर पैमाइश कराई है। श्रकाल तथा थोड़ी वर्षों के समय में लगान में माफ़ी होकर यथा समय काश्तकारों को तक़ावी भी बांटी आती है, जिससे उनको बड़ी सुविधा हो जाती है।

बीकानेर राज्य के ज्यापारी बड़े संपन्न है। वे दूर-दूर तक जाकर ज्यापार करते हैं। रेखे का विस्तार हो जाने से राज्य में तिजारत की अधिक सुविधा हो गई है। जहां रेखे नहीं पहुंची है वहां मोटरों या ऊंटों-द्वारा यातायात होता है, जिससे अकाल के समय अन्न आदि पहुंचाने का कष्ट बहुत कुछ मिट गया है। राजधानी में 'बीकानेर स्टेट बैंक' स्थापित कर दिया गया है, जिससे आवश्यकता के समय लोगों को कर्ज़ा भी मिस जाता है।

महाराजा साहब को स्वदेशी वस्तुश्रों से भी प्रेम है। अपने राज्य में स्वदेशी वस्तुश्रों का इस्तेमाल बढ़ाने की इनकी इच्छा रहती है श्रोर इसके लिए इन्होंने राज्य के कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से हिदायत कर रक्खी है। स्वदेश में श्रच्छी वस्तुएं न बनने की दशा में बाहर की श्रच्छी वस्तुएं भी काम में ली जाती हैं।

इन्होंने अपने राज्य में जहां इतने सुधार किये हैं, यहां राजकीय कर्मचारियों को भी विस्मरण नहीं किया है। योग्यतानुसार राज्य में वहीं के निवासियों को स्थान दिया जाता है। समय-समय पर उनके वेतन और पद में वृद्धि कर अच्छी सेवाओं के उपलद्य में ये उन्हें पुरस्कार भी देंते हैं। इन्होंने अच्छी सेवाओं के उपलद्य में समय-समय पर कितने ही व्यक्तियों को नई जागीरें, उपाधियां, ताज़ीम का उच्च सम्मान, तमग्रे, सनदें आदि देकर उनके उत्साह में वृद्धि की है। राज्य के मुलाज़िमों के लिए पेंशन तथा प्रांविडेंट और प्रेजुइटी आदि फंडों की व्यवस्था कर दी गई है। कोई कर्मचारी यदि छोटी अवस्था में मर जाय तो अच्छी सेवा के उपलद्य में ये उसके वाल-बच्चों आदि की परवरिश्र का प्रवन्ध कर देते हैं। राज्य की व उसके वाल-बच्चों आदि की परवरिश्र का प्रवन्ध कर देते हैं। राज्य की

ऐसी प्रजा की, जिसके निर्वाह का अन्य साधन न हो, उसकी हैसियत के अनुसार निःसंकोच सहायता की जाती है।

इनको अपने राज्य के प्राचीन स्थानों, मंदिरों आदि की रहा का पूर्ण ध्यान रहता है। साओं उपये ज्यय कर इन्होंने इन स्थानों का समय-समय पर जीगोंदार भी कराया है। इन्होंने अपने पूर्वजों-द्वारा दान में दी हुई भूमि, गांव आदि स्थावर सम्पत्ति को सेने की कभी चेष्टा नहीं की। यदि किसी के पास कोई प्राचीन सनद नहीं पाई जाय तो उसकी उचित जांच होकर उसकी भूमि आदि उसको ही, जिसके अधिकार में यह संपत्ति दीर्थ काल से चली आती है, यहाल कर दी जाती है।

बीकानेर राज्य में उच्च श्रीर दायित्वपूर्ण पदों पर देशी आदिमियों को तो स्थान दिया ही जाता है, किन्तु योग्य व्यक्तियों के अभाव में बाहर के प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्तियों को भी स्थान दिया जाता है। एक प्रकार से महाराजा की यह नीति अनुचित नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में बीकानेर राज्य में जो कुछ उन्नति हुई है, वह विशेष कर बाहर के उच्च कर्मचारियों की सलाहों से ही संभव हुई है। ये बड़े राजनीतिह हैं, जिसका परिचय समय-समय पर दी हुई इनकी वक्त-ताओं से मिलता है, जो इन्होंने इंग्लैंड आदि में विभिन्न अवसरों पर दी थीं । ये शासन प्रणाली में हानि पहुंचानेवाले व्यक्तियों को समा नहीं करते । रिड़ी के राजा जीवराजांसेह तंबर ने कल्याणसिंहपुरा गांव, जो उसको ठेके के तौर मिला हुआ था, जागीर में बतलाकर राज्य के विरुद्ध श्राचरण करना चाहा । अब इसकी तहक्रीकात हुई तो सारा भेद खुल गया । इसपर उसका ठिकाना ज़ब्द कर लिया गया और उसके अपराध में उसे राज्य से निर्धासित कर दिया। जीवराजसिंह ने इसके विरुद्ध राजपूताने के तत्कालीन एजेंट दू हि गवर्नर जेनरल सर रॉबर्ट हॉलेंड की शर्या ली। उसने इस मामले पर पूरे तौर से विचार करने के पूर्व ही इनको पून: उसका ठिकाना उसे सीटाने की सिफ़ारिश की। राज्य के न्यायोजित सन्तरङ्ग विषयों में एजेंड गवर्नर जेनरल का इस्तक्षेप करना इनको अखरा, अतः इन्होंने तत्काल सर हॉलेंड को वस्तुस्थित का परिचय कराते हुए निर्माकतापूर्वक उत्तर दिया, जिससे फिर उसे राज्य के भीतरी मामलों में इस्तक्षेप करने की नीति छोड़नी पड़ी। राजपूताना के कितपय राज्यों में इस समय 'मोहस आला' का नया क्रानून जारी किया गया है। महाराजा साहब ने अपने यहां ऐसा कोई क्रानून जारी नहीं किया है। बीकानेर राज्य में आम लोगों के लिए यहुत समय से यह प्रधा चली आती थी कि यदि कोई व्यक्ति नि संतान मर जाता और उसकी सात पीड़ी तक उसका कोई कुडुम्बी न होता तो उसकी सारी सम्पत्ति राज्य में मिला ली जाती थी, परंतु महाराजा साहब ने अपने ज्येष्ठ पौत्र भंवर करणीसिंह के जन्म के शुभ अवसर पर इस प्रधा को अपने राज्य से बिल्कुल उटा दिया। कितनी ही दूर का कोई वारिस क्यों न हो अब उसको निःसन्तान मरनेवाले संबंधी की सम्पत्ति मिल जाती है।

महाराजा के ४० वर्ष के शासन काल में जो-जो उन्नित हुई, उसका संदोप से ऊपर वर्णन किया जा चुका है। इनके कठोर परिश्रम और बुद्धिमत्तापूर्ण शासन-प्रणाली से राज्य की वार्षिक श्राय एक करोड़ तेंतीस लाख रुपये तक पहुंच गई है। राज्य-कोष धन से परिपूर्ण है। ये यूरोप की कितनी ही संस्थाओं के सदस्य श्रीर संरक्षक हैं। परोपकार के लिए इनका द्वार सदा खुला रहता है। राज्य के प्रत्येक विभाग के कार्य का ये खयं निरीक्षण करते हैं, जिससे इनको श्रपने राज्य की बस्तुस्थित का भली भांति श्रमुभव हो गया है।

मृगया राजपूतों का प्राचीन धर्म है, जिससे महाराजा साहब भी विमुख नहीं रहे हैं, पर इधर इन्होंने उसमें विशेष आसिक नहीं रक्की है। जब अत्यधिक परिश्रम से धक जाते हैं उस समय कुछ मनोविनोद के लिए ये मृगया को जाते हैं। किर भी अपने हाथों से इन्होंने अब तक कई सो सिंह आदि हिंसक जंतुओं को मारा है। अभी थोड़े दिन हुए ई० स० १६२८ के अभेल मास में ग्वालियर और उदयपुर (मेवाड़) राज्य के समीपवर्ता जंगल में एक पहाड़ी चट्टान पर बैठें हुए ये एक शेर का शिकार कर रहे थे कि इतने में पीछे की तरफ़ से एक दूसरा शेर पहाड़ी की तरफ़ से चढ़कर इनके बहुत समीप पहुंच गया। अन्तर केवल २२ फुट ही रह गया था, परंतु तत्काल ही इन्होंने बड़ी फुर्ती से उसकी अपनी बन्दूक का निशाना बना दिया।

महाराजा का वर्ण गेहुंस्रा, कर ऊंचा, वत्तस्थल चौड़ा, बाहु विशाल और शरीर बिलछ है। लगभग ४० वर्ष की स्रायु होने पर भीं इनकी मुख-मुद्रा से राजपूती शीर्य की स्राभा प्रकट होती है। ये बड़े प्रभावशाली पुरुष हैं। एक बार जो कोई भी इनसे मिल लेता है, उसपर इनका प्रभाव एड़े बिना नहीं रहता। यूरोप स्नादि के घुरंघर राजनीति हों पर भी महाराजा के व्यक्तित्व की गहरी छाप जम गई है स्नीर भारतीय नरेशों में तो ये महान् राजनीति हा, बिलछ योद्धा श्रीर निर्भीक व्यक्ति माने जाते हैं। वरेशों में बहुधा जो दुव्यंसन पाये जाते हैं, उनसे ये सर्वथा मुक्त रहे हैं। इनको यदि कोई व्यसन है तो वह यही कि ये सदा राज्य-कार्य और सिपहिगरी में तसीन रहते हैं श्रीर राज्य की उन्नति को ही स्राप्त जीवन का मुख्य उद्देश्य समक्षते हैं।

# ग्यारहवां अध्याय

# चीकानेर राज्य के सरदार और प्रतिष्ठित घराने

राजप्ताने के अन्य राज्यों की मांति बीकानेर राज्य का भी बहुतसा भूमि-भाग सरदारों में बंटा हुआ है। इनमें कई ठिकाने पुराने हैं, जिनकी सेवाओं का बड़ा महत्त्व है। कई अच्छी सेवाओं के उपलब्ध में तथा रिश्तेदारी के कारण समय-समय पर जागीरें देकर नये बढ़ाये गये हैं, जिससे वहां के राजपूत जागीरदारों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो गई है। सरदारों में अधिकतर राठोड़ हैं, जिनमें तीन बड़ी शाखाएं बीका, बीदाबत और कांधलोतों की हैं। राजपूतों की अन्य शाखाओं अर्थात् सीसोदियों, कछवाहों, चौहानों, माटियों, तंबरों, परमारों और पिइहारों के भी कुछ ठिकाने हैं। इनमें भाटियों के ठिकानों की संख्या अधिक है, दूसरों की थोड़ी। अमिवभाग के अनुसार इन जागीरदारों की कई श्रेणियां हैं, जिनमें तीन मुख्य हैं—

- (१) राजवी सरदार।
- (२) सिरायत, उमराव श्रीर ताज़ीमी सरदार।
- (३) ग्रैर ताजीमी जागीरदार, भोमिये ऋदि।

महाराजा साहब के निकटस्थ संबंधी राजवी कहलाते हैं। उनकी प्रतिष्ठा भाइयों के समान होती है। राजवियों में महाराजा गजसिंह के वंशधरों का मुख्य स्थान है, जो गजसिंहोत राजवी कहलाते हैं श्रीर दो श्रेणियों में विभक्त हैं—

(१) ड्योढ़ीवाले राजवी—महाराजा गर्जासंह के पुत्र छत्रसिंह के वंशधर ड्योढ़ीवाले राजवी कहलाते हैं। स्वर्गवासी महाराजा हूंगरसिंह कथा वर्तमान महाराजा साहव सर गंगासिंहजी इसी शाखा से दलक लिये गये हैं, अतएव इनका ड्योढ़ीवाले राजवियों से निकटतम संबन्ध है। ड्योदीवाले राजवियों के तीन ठिकाने अनूपगढ़, खारण और रिड़ी हैं। इनमें अनूपगढ़ के महाराज (भंबर) अमरसिंह तथा खारड़ा के महाराज सर भैकेंसिंह की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। उर्पयुक्त तीनों ठिकानेवाले 'महाराज' कहलाते हैं।

(२) इवेलीवाले राजवी—महाराजा गर्जासंह के पुत्र सुल्तानसिंह, मुह्कमसिंह और देवीसिंह के वंशज इवेलीवाले राजवी कहलाते हैं, जिनके ठिकाने बनीसर, नाभासर, श्रालसर, सांईसर, सल्ंडिया, कुरभड़ी, बिल-नियासर और धरनोक हैं।

उपर्युक्त राजवी सरदारों के अतिरिक्त महाराजा गजासिंह के भाई समरसिंह, तारासिंह और गृद्दृसिंह (आनंदिसिंहोत) के वंशजों की गणना भी राजवियों में ही होती हैं, परन्तु उनका रिश्ता दूर पड़ जाने से उनमें से फुछ ताज़ीमी सरदारों में और फुछ ग्रैर ताज़ीमी सरदारों में माने जाते हैं।

गजसिंहोत राजवी सरदारों में से पहले कई बीकानेर के क्रिले में ही रहते थे; परन्तु जैसे-जैसे वंश विस्तार होने लगा, उनको अपने सुभीते के अनुसार क्रिले के बाहर हवेलियां बनाकर रहना पड़ा। फलत: आजकल प्राय: सब राजवी क्रिले के बाहर अपनी-श्रपनी हवेलियों में रहते हैं।

उनके निर्वाह के लिए राज्य की तरफ़ से जागीरें तो हैं ही, साथ ही उन्हें प्रतिवर्ष नक़द रक़म भी दी जाती हैं। विवाह और ग्रमी के अवसरों पर भी राज्य से उनको नक़द रक़म मिलती है। ग्रमी के अवसरों पर महाराजा साहब उनकी हवेलियों पर जाकर मातमपुर्सी की रस्म पूरी करते हैं। योग्यता के अनुसार राज्य में उन्हें उच्च पद भी दिये जाते हैं, जिनका वेतन पृथक् मिलता है। आगीर के पवज़ में उनसे कोई नौकरी नहीं ली जाती और न चाकरी की रक़म-रेख अथवा नया सरदार नियत होने पर नज़राना ही लिया जाता है। अपनी रजत और स्वर्ण जयंतियों पर महाराजा साहब ने उनकी शिक्षा और भरण-पोवण का पूरा प्रवस्थ कर दिया है।

ताज़ीमी सरदार—राज्य में १३० ताज़ीमी सरदार हैं, जो तीन श्रेषियों में विभाजित हैं—

- (१) दोलड़ी ताज़ीम और हाथ का कुरववाले
- (२) इकोलड़ी ताज़ीम तथा बांहपसाववाले और
- (३) केवल ताज़ीमवाले

प्रधम वर्ग में ३३ ठिकाने हैं, जिनमें चार—महाजन, वीदासर, रावतसर और भूकरका—प्रमुख हैं, जो 'सिरायत' कहलाते हैं। इस वर्ग के सरदार जब महाराजा साहब के पास जाते हैं तो ये (महाराजा साहब) खड़े होकर हाथ का कुरब देकर उनका श्रमिवादन प्रहण करते हैं और जब वहां से सरदार लौटते हैं तो उनके सम्मानार्थ पूर्ववत् महाराजा साहब पुनः खड़े हो जाते हैं।

द्वितीय वर्ग में २८ ठिकाने हैं। जब इन ठिकानों के सरदार महाराजा साहब के पास जाते हैं, तो ये खड़े हो जाते हैं और उनके अभिवादन करने पर बांह पसाब का कुरब देते हैं, पर उनके वहां से जौटने पर खड़े नहीं होते।

तृतीय वर्ग के सरदारों के ६६ ठिकाने हैं, जिनको सादी ताज़ीम मिलती है अर्थात् जब वे महाराजा साहब के पास जाते हैं, तो ये केवल खड़े होकर उनका अभियादन स्वीकार करते हैं।

रौर ताज़ीमी जागीरदारों के बहुतसे ठिकाने हैं। इनमें से कई पुराने और कुछ नये हैं। ग्रैर ताज़ीमी सरदारों में से कुछ की समय-समय पर बीकानेर के नरेशों ने प्रतिष्ठा बढ़ाकर उनको ताज़ीमी सरदारों में दाखिल कर दिया है। वर्तमान महाराजा साहब के दीर्घ शासनकाल में कई सरदारों को उनकी उत्तम सेवाओं के कारण नवीन जागीरें दी गई, ताज़ीमी सरदारों में १४ ठिकाने बढ़ाये गये और पहले के ४ जागीरदारों को ताज़ीम का सम्मान देकर उनका दर्जा बढ़ाया गया है। साथ ही १० ताज़ीमी सरदारों की पहले की जागीरों में वृद्धि भी हुई है।

बीकानेर राज्य के सरदारों को दीवानी तथा फ़ौजदारी मुक्रदमे सुनने का अधिकार नहीं है। पहले सरदार अपनी-अपनी जागीर की आय के अनुसार धोड़ों, ऊंटों और पैदलों के साथ राज्य की सेवा करते थे, किन्सु महाराजा स्रतिसंह के समय से उनकी जमीयत की चाकरी बंद होकर उसके एवज़ में नक्षद रक्षम राज्य में दाखिल होने लगी हैं। जागीरदारों की मृत्यु होने पर, जिनके यहां बंधान हो चुका है उनको रक्षम रेख के अनुसार एक वर्ष की आय और जिनकी रक्षम रेख माफ़ है तथा बंधान नहीं हुआ है उनको आय का तीसरा हिस्सा नज़राने में देना पड़ता है; परंतु कुछ सरदारों को ऐसा मज़राना माफ़ भी है।

बड़े दर्जे के सरदारों में से कई को नक्क़ारा-निशान, सोने-चांदी की खड़ी तथा चपरास रखने और अपने ठिकानों में घड़ी बजाने का सम्मान प्राप्त है। ताज़ीमी सरदारों की मृत्यु होने पर उनकी हवेली में स्वयं महाराजा साहब मातमपुसीं के लिए जाते हैं और इनकी तरफ़ से उन्हें दर्जे के अनुसार सिरोपाव और घोड़ा दिया जाता है। बड़े दर्जे के सरदारों में से किसी-किसी को सिरोपाव और घोड़े के अतिरिक्त जास तौर पर सिरोपाव और हाथी भी दिये जाते हैं। अपने पट्टे की मालगुज़ारी की रक्तम जागीरदार स्वयं बस्त करते हैं। उनके ठिकानों की आवकारी की समस्त आय राज्य लेता है। पहले ताज़ीमी सरदारों को शराब की भट्टियां रखने का अधिकार था, पर आवकारी का नवीन प्रबंध हो जाने से ताज़ीमी सरदारों को उनके घरू व्यवहार के लिए शराब लागत मूल्य पर मिल जाती है। ठिकानों के अन्तर्गत वानिज पदार्थों पर राज्य का ही सक्त है।

उनको मुकदमे के समय सरकारी कचहरियों में हाज़िर होना भी माफ़ है। सरदारों के स्वत्यों और शासन-विषयक परामर्श के लिए 'सर-दार पडवाइज़री कमेटी' है, जो समय-समय पर उनके स्वत्यों की रक्षा का प्रबंध करती है और कुशासन के समय उसकी तरफ़ उनका ध्यान दिलाती है। राज्य में ज्यवस्थापक सभा है, जिसमें सरदारों के प्रतिनिधि भी लिये जाते हैं। क्रज़ेदारी, नाबालियी आदि के समय ठिकानों पर कोर्ट ऑव् वार्डस् के द्वारा शासन होकर वहां का प्रबन्ध मैनेजर के द्वारा होता है। सरदारों की शिक्षा के लिए 'बाल्टर नोबल्स हाई स्कूब' की स्थापना बहुत वर्ष हुए हो खुकी है, जिससे अब सरदारों में भी विद्यावृद्धि होती जाती है एवं उनको योग्यता के अनुसार उद्ध पद भी दिये जाते हैं, जिनका वेतन राज्य से मिलता है। सरदारों की पुत्रियों के लिए 'महाराणी नोबल्स गर्ल्स स्कूल' है । गंभीर अपराधों के कारण पहले सरदारों की जागीरें राज्य ज़ब्त कर लेता था, जिसपर वे विद्रोह कर बैठते थे, किंतु महाराजा साहब की शासन-शैली से वे संतुष्ट हैं और राजभिक में दद रहकर सदा राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं। शिचा के सुप्रभाव से वर्त्तमान समय में बहुधा सरदार सरल, विनम्न और कर्मनिष्ठ बनते जाते हैं तथा बनकी दुष्प्रवृत्तियां (लूट-मार आदि) बन्द होती जाती हैं। वाल्टर-कृत राजपुत्र हितकारिणी सभा के उद्देश्यों के अनुसार उनमें बहुत कुछ सामाजिक सुधार हो गये हैं और वे बहुविवाह, मिदरा आदि दुर्ध्यसनों से मुक्त होकर सम्पन्न भी होते जाते हैं। सैनिक शिचा की उचित व्यवस्था होने से उनमें से कई अच्छे सैनिक भी हो गये हैं और गत यूरोपीय महासमर आदि के समय उन्होंने चित्रयोचित वीरता दिखलाकर पूर्ण शीर्य अकट किया है।

## राजवी सरदार

ड्योढ़ीवाले राजवी

#### अनुपगद

महाराजा गजसिंह के कई कुंबर थे। उनमें छुत्रसिंह दूसरा था। । यह पिता की विद्यमानता में ही बि॰ सं० १८३६ भाइपद सुदि २

<sup>(</sup>१) दयालदास की ल्यात (जि॰ २, पत्र ६४) में कुंवर छुत्रसिंह की महा-राजा गजसिंह का तीसरा पुत्र खिखा है और वहां उसका नाम सुरतसिंह के पीछे दिवा है; परम्तु उस( दयालदास )के ही बनाये हुए 'झार्य शाख्यान करूपदुम' में छुत्रसिंह आ नाम राजसिंह के पीछे, दिवा है अर्थात् छुत्रसिंह को गजसिंह का दूसरा पुत्र और

(ई० स० १७७६ ता० १२ सितंबर) को परलोक सिधारा । कुंबर खुन्नसिंह के केवल एक पुत्र दलेलसिंह था , जो पिता के देहांत के समय अल्पवयस्क था। ऐसे कठिन समय में उसका पितामह महाराजा गजसिंह भी वि० सं० १८४४ (ई० स० १७८७) में स्वर्ग सिधारा, जिससे वालक महाराज दलेलसिंह को पितृ-मेम से वंचित होना पड़ा; परन्तु उसकी बुद्धिमठी माता ने उसे श्राधीर न

स्रतिसिंह को तीसरा पुत्र बतलाकर चौथा पुत्र श्यामिसिंह एवं पांचवां सुलतानिसिंह को लिखा है। यही नहीं, द्यालदास की ख्यात में सुलतानिसिंह का नाम पन्द्रहवां दिया है। वेद मुहताग्रों-द्वारा निर्मित 'देशदर्पया' में भी स्रतिसिंह को छन्नसिंह से छोटा लिखा है। कैंप्टेन पाउलेट के 'गैजेटियर ग्रांव दि बीकानेर स्टेट', मुंशी सोहनलाल-कृत 'तवारीज़ राज श्रीबीकानेर', श्रीराम मीरमुंशी-कृत 'ताज़ीमी राजबीज़, टाकुर्स प्रष्ट खावासवाल्स ऑव बीकानेर' तथा 'जिस्ट ऑव् रूलिंग प्रिसेज़, चीप्रस एयड लिडिंग परसोनेजिज़' में दिये हुए वंशवृक्षों में महाराजा गजसिंह का दूसरा पुत्र सुलतानिसिंह, तीसरा छन्नसिंह श्रीर चौथा स्रतिसिंह दिया है।

उदयपुर (सेवाब) के भीमपग्नेश्वर नामक शिवालय — जिसको महाराणा भीमसिंह की महाराणी बीकानेरी पद्मकुंबरी ने, जो महाराज सुजतानसिंह की पुत्री थी, वि॰ सं॰ १८८४ (ई॰ स॰ १८८७) में बनवाया था — की प्रशस्ति से, जिसका उल्लेख हमने जपर ए॰ १६२ में किया है, यही निष्कर्ष निकलता है कि सुजतानसिंह स्। तसिंह से छोटा था। दयालदास की ख्यात के श्रतिरिक्ष श्रन्य सब ख्यातों में छ्यसिंह को स्रतसिंह से बदा बतलाया है। स्रतिमेंह के जन्म संवत् (१८२२) श्रीर छ्यसिंह के मृत्यु संवत् (१८३६) पर विचार करने से भीयह प्रतीत होता है कि स्रतिसिंह छ्यसिंह से छोटा था। सुजतान-सिंह को भीमपग्नेश्वर की प्रशस्ति में स्रतिसिंह से छोटा बतलाया है। ऐसी स्थिति में उसका नाम स्रतिसिंह के पीछे र बना श्रीर छ्यसिंह को गजसिंह का दूसरा छुंबर मानना पदेगा, जैसा कि 'श्रार्य श्राख्यान कल्पड़म' में है।

- (१) संवत् १८३६ वर्षे शाके १७०१ भाद्रपदमासे शुक्ते तिथौ द्वितीयायां रिववासरे घ० ५ । २६ इस्तनच्छे घ० ६ । ४६ शूल-योग । १० २ । ८ बालवक्षर्यो एवं पंचांगशुद्धौ महाराजाधिराज-श्रीगजिसहर्जीततपुत्रः महाराजश्रीह्यत्रसिंहजीश्रीपरमेश्वरपरमभिक्तसंसकत-चित्तः परमधाममुकितपदं प्राप्तः । (स्मारक का जेख)
- (२) वंशकम [१] छन्नसिंह [२] दलेलसिंह [३] माक्रिसिंह [७] बालसिंह [२] विजयसिंह और [६] अमरसिंह।

होने दिया और उसको उचित शिक्ता दिलाई, जिससे वह योग्य और गंभीर बन गया । महाराजा गजसिंह का दाह-संस्कार होने के पीछे उस (गज-सिंह )के अन्य कुंवर—सुलतानसिंह, अजबसिंह, मोहकमसिंह, देवीसिंह और खुंशहालसिंह—से अन्यत्र चले गये, किंतु दलेलसिंह बीकानेर में ही रहा।

महाराजा गजसिंह के पुत्र राजसिंह श्रीर पीत्र प्रतापसिंह का छ: महीने के भीतर ही देहानत हो जाने से गर्जासंह के पूत्रों में से स्तरतसिंह बीकानेर राज्य का स्वामी हुआ। बीकानेर राज्य की ख्यातों श्रादि से स्पष्ट हैं कि छत्रसिंह, सुरतसिंह की अपेचा आयु में वड़ा था, जिससे उसका पुत्र दलेलसिंह वहां के सिंहासन का वास्तविक अधिकरी था; परन्तु वह अपनी बाल्यावस्था के कारण सिंहासन से वंचित रहा। उस समय राजपूताना के अन्य राज्यों की भांति बीकानेर राज्य की स्थिति भी संतीयजनक न धी श्रीर पास के राज्य उसकी कमजोरी का लाभ उठाकर वहां की भूमि पर श्रधिकार करना चाहते थे। कई सरदार स्वच्छंद हो रहे थे। ऐसी स्थित में शासन-सत्ता किसी योग्य व्यक्ति के श्रधिकार में दिये बिना राज्य-रज्ञा होना कठिन समभ स्वामिभक्त सरदारों ने भी महाराजा स्रतसिंह के गद्दी बैठने में कोई श्रापत्ति न की। बाल्यायस्था ज्यतीत होने पर यदि दलेलसिंह सुरतसिंह से भगड़ा करता तो उसमें सफलता होना कठिन ही नहीं श्रसंमव था, क्योंकि शासन-सूत्र सुरतसिंह के हाथ में होने से उस-(सरतसिंह)को सब प्रकार की सुविधा थी तथा सरदार और राज्य के कर्मचारी उसके हाथ में थे। इस अवस्था में भगड़ा बढ़ाने में व्यर्थ ही रक्तपात होता और असीम धन जन की हानि होने के अतिरिक्त देश की दुर्दशा होती। स्थिति की भयंकरता और माता के सच्चे उपदेशों से दलेल-सिंह स्वभावतः शांतिप्रिय हो गया था. इसलिए वह म्राय-पर्यन्त राज्य-सिंहासन का भक्त बना रहा और सरतसिंह के प्रति उसके हृद्य में उध भावना विद्यमान रही।

उसकी इस उदार वृत्ति से प्रेरित होकर महाराजा स्रतसिंह ने

इसके सम्मान और मर्यादा में किंखित् न्यूनता न की और उसके रहने के लिए बीकानेर के दुर्ग में ही पृथक् भवन बनवाकर सारा व्यय राज्य से मिलने की व्यवस्था की एवं उसके निजी व्यय के लिए छुत्रगढ़ (जो कुंबर छुत्रसिंह के नाम पर बसाया गया था), स्रपुरा और सुरनाणा आदि गांव निकाल दिये तथा उसकी उपाधि 'महाराज' स्थिर की। दलेल-सिंह का बि० सं० १८६४ वैशाख सुदि ७ (ई० स० १८६८ ता० १ मई) को परलोकवास हुआ। उसके पांच पुत्रों में से बच्मण्यिंह बाल्यकाल में ही मर गया था, किन्तु शिकासिंह, मदनसिंह, खद्गसिंह एवं खुम्माण्सिंह उसकी मृत्यु के समय विद्यमान थे। उनमें से ज्येष्ठ शिकासिंह प्रचलित रीति के अनुसार पिता की संपत्ति का स्वामी हुआ।

वि० सं० १८६७ (ई० स० १८४०) में उदयपुर के महाराणा सर-दारसिंह का गया-यात्रा से लौटते हुए महाराजा रत्नसिंह की राजकुमारी से विवाहार्थ बीकानेर में आगमन हुआ। उस समय महाराजा रत्नसिंह ने अपनी राजकुमारी के विवाह के साथ ही, महाराज शक्तिसिंह की पुत्री नंदकुंबरी का विवाह भी महाराणा के भतीजे कुंबर शार्दू लसिंह (बागोर के महाराज शेरसिंह का ज्येष्ठ पुत्र) के साथ कर दिया। शक्तिसिंह के केवल एक पुत्र लालसिंह हुआ, जो वि० सं० १६०४ के फाल्गुन मास (ई० स० १८४६ फ़रवरी) में अपने पिता का परलोकवास होने पर उसका उसराधिकारी हुआ।

महाराज लालसिंह का जन्म वि० सं० १८८८ मार्गशीर्थ सुदि १२ (ई० स० १८३१ ता० १६ दिसम्बर) को हुआ था। बाल्पकाल में उसको प्रचलित पद्धति के अनुसार हिंदी की शिवा ही गई। चित्रियों के जन्म-सिद्ध अधिकार शक्त-संचालन और अश्वविद्या में भी, वह थोड़े ही समय में कुशल हो गया। उसके शरीर की गठन बिलष्ठ और अवयव सुदृद्ध । उदारता और दयालुता उसके विशेष गुण थे। वह राजा और प्रजा का आजीवन शुभचितक रहा, इसिलप बीकानेर की प्रजा उसपर बड़ी अद्धा रखती थी। उस(खालसिंह)के तीन पुत्र—गुलावसिंह,



महाराज लालसिंह

इंगरसिंह और गंगासिंहजी—हुए । गुलाबसिंह वि० स० १६२१ ज्येष्ठ बिंद १२ (ई० स० १८६४ ता० १ जून) बुधवार को बाल्यावस्था में ही मर गया। लाखसिंह ने महाराजा रत्नासिंह और सरवारसिंह से सदा मेल रक्खा, जिससे वे दोनों महीपाल उससे प्रसन्न रहे और वे उसकी सलाहों को प्रहरा भी करते थे। जब महाराजा सरदारसिंह का एक मात्र कुंवर तक्ष्तासिंह वि० सं० १६२४ पोष सुदि ६ ( ई० स० १८६८ ता० ४ जनवरी ) को परलोक सिधारा तो उक्त महाराजा को पुत्र शोक और अपने नि:-संतान होने का बड़ा दु:स हुआ। फिर उसने महाराज लालसिंह के पुत्र हुंगरसिंह को अपने पास रखकर उसको शिक्षा आदि दिलाना आरम्भ किया। ऐसा प्रसिद्ध है कि महाराजा सरदारसिंह का विचार उपर्युक्त इंगरसिंह को अपना उत्तराधिकारी निर्वाचित करने का था, किन्तु वह इस विचार को कार्यरूप में परिणत करने के पूर्व ही वि० सं० १६२६ ( ई॰ स॰ १८७२ ) में स्वर्गवासी हो गया। इसक्रिए वहां उत्तराधिकार के लिए अगड़ा खड़ा हो गया। उस समय इंगरसिंह के अतिरिक्त अन्य ब्यक्ति भी दायेदार थे, किन्तु डूंगरसिंह वहां का वास्तविक हक्रदार था। भूतपूर्व महाराजा सरदारसिंह की राजमहिषी और सब प्रमुख सरदार भी इस( डूंगरसिंह )को ही बीकानेर का स्वामी बनाना चाहते थे । फलतः श्रंप्रेज-सरकार ने पूरी छानबीन कर उसको ही महाराजा सरदारसिंह का उत्तराधिकारी स्वीकार किया। उसने राज्याधिकार पाने पर बीकानेर राज्य में कई सुधार किये और शासन-कार्य के लिए कौसिल की स्था-पना की । उसका सभापति महाराज लालसिंह नियत किया गया, जिसने बड़ी योग्यतापूर्वक अपने दायित्व का पालन किया।

पंद्रह वर्ष राज्य करने के उपरान्त महाराजा डूंगरसिंह का वि॰ सं॰ १६४४ (ई॰ स॰ १८८७) में स्वर्गवास हुआ । उस (डूंगरसिंह) के कोई संतान न थी, इसिलए उसने अपनी विद्यमानता में अपने छोटे भाई गंगासिंहजी (लालसिंह का तृतीय पुत्र) को अपना उत्तराधिकारी नियत कर लिया था। महाराजा डूंगरसिंह के कमानुयायी गंगासिंहजी हुए,

जो बीकानेर के वर्तमान नरेश हैं। इसके थोड़े दिनों बाद महाराज कालसिंह आश्विन विद १४ (ता० १६ सितंबर) को परलोक सिधारा। उसकी कीर्ति चिरस्थायी रखने के लिए स्वर्गीय महाराजा डूंगरसिंह ने शिववाड़ी के सुन्दर स्थान में लालेक्बर का मनोहर शिवालय और वर्तमान महाराजा साहब ने लाखों उपये की लागत से बीकानेर में लालगढ़ महल की विशाल इमारत बनवाकर वहां उसकी प्रस्तर-प्रतिमा स्थापित की, जिसका उद्घाटन भारत के भूतपूर्व वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज ने किया था।

लालसिंह के दोनों पुत्र दत्तक चले जाने से उसका वारिस कोई न रहा। उसका ठिकाना स्थिर रह सके, अतपत्र उसकी पत्नी चंद्रावत ( जो वर्तमान बीकानेर नरेश की सगी माता थी ) के स्नेह श्रीर श्राप्रहवश महाराजा सर गंगासिंहजी में अपने छोटे महाराजकुमार विजयसिंह को, जिसका जन्म वि० सं० १६६६ चैत्र सुदि ८ (ई० स० १६०६ ता० २६ मार्च) को हुन्ना था, महाराज लालसिंह के नाम पर माता चंद्रावत को दसक दे दिया । चंद्रावत की श्रंतिम अभिलापा सफल हो जाने पर वह भी बि॰ सं॰ १६६६ मार्गशीर्ष सुदि १ (ई० स० १६०६ ता॰ १३ दिसंबर) को परलोक सिधारी । इस अवसर पर महाराजा ने अपनी माता के स्वर्गवास का अत्यधिक शोक माना और स्वयं सम्राट जॉर्ज पञ्चम ने, जो उस समय युवराज था, समवेदना प्रकट की। स्वर्गवासी महाराजा इंगर्रासह के समय में लालसिंह की जागीर आदि में वृद्धि हो गई थी; परंतु फिर भी वह उसके पद के योग्य न थी। अतएव महाराजा साहब ने विजयसिंह के पद के योग्य लगभग एक लाख रुपये वार्षिक आय की जागीर निकाल दी, जिसमें अनुपगढ़ मुख्य है। वहां का स्वामी 'अनुपगढ़ का महाराज' कहलाता है तथा बीकानेर में लालगढ़ के महलों के समीप ही 'बिजय भवन' नामक उसका पृथक् महल है।

महाराजकुमार विजयसिंह, जो बड़ा पितृभक्त, दृद्वित्त, कार्यकुश्रक्त भीर होनहार था, इस वैमय को अधिक काल तक न भोग सका और विश् सं० १६८८ माघ सुदि ४ (ई० स० १६३२ ता० ११ फ़रवरी) को परलोक



महाराजकुमार विजयसिंह [स्वर्गीय]



सिधार । उसके केवल तीन पुत्रियां ही हुई और पुत्र न था, इसलिए महाराजा साहब ने अपने छोटे पीत्र (युवराज शार्वृक्षसिंह के दूसरे कुँवर ) मंबर अमरसिंह को उसका दत्तक रख दिया।

भेवर अमरसिंह का जन्म वि० सं० १६८२ पीय विह ११ (ई० स० १६२४ ता० ११ दिसंबर) शुक्रवार को हुआ। यह सुशील, चतुर, मृदुभाषी, हँसमुख और श्रव्हे स्वभाववाला है। उसके स्वभाव में हास्यप्रियता और विनोद की मात्रा भी पाई जाती है, जिससे चाहे कैसा ही शुक्क स्वभाव का मनुष्य क्यों न हो, उससे मिलने पर प्रसन्न हुए बिना नहीं रहता। धर्म में उसकी पूरी रुचि है। श्रव्हा घुड़सवार होने के साथ ही उसे टेनिस का शोक है। महाराजा साहब उसको बीकानेर में ही रखकर योग्य शिक्कों-द्वारा भंवर करणी सिंह के साथ शिक्चा दिला रहे हैं। शिक्चा में उसने श्रव्ही उन्नति की है और श्राह्मा है कि योग्य वयस्क होने पर वह श्रपने कुल-गौरव में वृद्धि करेगा।

### खारडा

इस ठिकाने के राजवी-सरदार की उपाधि 'महाराज' है। राज्य की तरफ़ से उसको 'महाराज श्री ......बहादुर' लिखा जाता है श्रीर ताज़ीम का सम्मान प्राप्त है।

महाराजा गर्जासंह का तीसरा कुँवर छुत्रसिंह था, जिसका पुत्र दलेलसिंह हुआ। उस(दलेलसिंह) के चार पुत्र—शिक्तसिंह, मदनसिंह, खन्नसिंह और खुमाणसिंह—हुए। महाराजा सरदारसिंह का देहांत होने पर शिक्तसिंह के वंशज बीकानेर के अधीश हुए। मदनसिंह का पुत्र खेतसिंह था, जिसका जन्म वि० सं० १८८८ माद्रपद विद ३० (ई० स० १८३१ ता० ६ सितंबर) को हुआ। पहले उसको सब खर्च राज्य से मिलता था, किर हाथ-खर्च के लिए वि० सं० १६०४ (ई० स० १८४८) में महाराजा रत्नसिंह ने

<sup>(</sup>१) बंशकम-[१] मदनसिंह [२] खेतसिंह और [३] भैरूंसिंह।

हाडलां गांव, बि॰ सं० १६१२ (ई॰ स॰ १८४४) में महाराजा सरदारसिंह ने आरका गांव और महाराजा डूंगरिसिंह ने उसको वीरोर गांव बक्या। वि॰ सं॰ १६४७ मार्गशीर्ष विद १३ (ई॰ स॰ १८६० ता॰ १० दिसंबर) को खेतिसिंह का देहांत हुआ। उसका पुत्र महाराज सर भेकंसिंह बहादुर खारड़ा का वर्तमान स्वामी है।

महाराज सर भैकंसिंह का जन्म वि० सं० १६३६ प्रथम आश्विन विद १४ (ई० स० १८७६ ता० १४ सितंबर) को हुआ। उसकी प्रारंभिक शिवा बीकानेर में ही हुई। फिर वह उच्च शिवा के लिए अजमेर के मेयो कॉलेज में भेजा गया. जहां उसने ई० स० १८६४ के सितंबर (वि० सं० १६४२ श्राभ्विन ) मास तक शिक्षा प्राप्त की । तदनन्तर वह ई० स० १८६६ ( वि० सं० १६५३ ) में महाराजा साहब के साथ भारत के विभिन्न नगरों में भ्रमणार्थ गया। इसके दो वर्ष पीछे वि० सं० १६४४ ( ई० स० १८६८) में जब अंग्रेज सरकार की छोर से सर ब्रॉधेर मार्टिडल ने बीकानेर जाकर महाराजा साहब को शासनसंबंधी अधिकार सौंपे, तब महाराजा ने उस( भैकंसिंह )को स्टेट काँसिल ( राज्यसभा ) का सदस्य नियत किया। तत्पश्चात् समय समय पर महाराजा साहव का पर्सवल सेकेटरी, कौसिल का सीनियर ( मुख्य ) मेम्बर, महक्मा खास में पोलिटिकल ( राजनैतिक ) ऋाँर फ़ॉरेन (वैदेशिक) विभाग का सेकेटरी एवं स्टेट काँसिल तथा केबिनेट का उपसमापति (Vice President) रहकर उसने श्रच्छा कार्य किया। अपनी रजत जयन्ती के अवसर पर वि० सं० ११६६ ( ई० स॰ १६१२) में महाराजा साहब ने उसको अपना पर्सनल ए॰ डी॰ सी॰ नियत किया। इसी अवसर पर उसकी जाती तौर पर 'बहादर' की उपाधि श्रीर लेफ्टेनेन्ट कर्नल का खिताब भी दिया गया।

निकट संबंधियों में मुख्य तथा योग्य और कुशक कार्यकर्ता होने के कारण महाराजा साह्य ने अपनी वर्षगांठ के अवसर पर वि० सं०१६६३ आध्विन सुदि १० (ई० स०१६०६ ता०२७ सितंबर) को उसे जयसिंह्देसर गांव तथा वि० सं०१६७४ आध्विन सुदि १०



कर्नल महाराजश्री सर भेरूंसिंह बहादुर के.सी.एस.श्राई.,सी.एस.श्राई.[म्बारड़ा]

(ईं स् १६१८ ता १४ अक्टोबर) को तेजरासर गांव और प्रदान किये। वि० सं० १६६= ( ई० स० १६११ ) में सम्राद् ऑर्ज पञ्चम के राज्याभिषेक-उत्सव में समिमलित होने के लिए जब महाराजा साहब लंडन गये तब अपनी अनुपश्थिति में राज्यकार्य सुचारुहर से चलाने के लिए इन्होंने उक्त महाराज को पूरे अधिकारों से राज्य सभा का सभापित नियत किया । अंग्रेज सरकार ने भी उसे ई० स० १६०६ ( वि० सं० १६६४ ) के नववर्षारंभ पर सी० एस० म्राई० और ई० स० १६१६ (वि० सं० १६७२) के नववपरिभ पर के० सी॰ एस० आई० के उच्च सम्मान प्रदान किये। वि० सं० १६७४ में महाराजा साहब ने उसको बीकानेर की सेना में कर्नत का पद दिया। वि० सं० १६६१ ( ई० स० १६३४ ) में इन्होंने उसको स्वर्श की चपरास रखने की प्रतिष्ठा प्रदानकर 'बहादुर' की उपाधि वंशपरंपरा के लिए दे दी। उसी वर्ष रामप्रसाद दुवे ने बीकानेर के प्रधानमंत्री पद से अवकाश प्रहण किया, तब उसके स्थान पर ता० ३१ अक्टोबर (कार्तिक वदि ६) को महाराज सर भैक्सींसह नियत किया गया। इस पद का कार्य डेढ़ वर्ष तक करने के बाद स्वास्थ्य ठीक न होने से ई० स० १६३६ ता० १ फ़रवरी (वि० सं० १६६२ माघ सुदि ६) को उसने इस्तीफ़ा दे दिया। इस समय यह 'वाल्टर-कृत राजपूत हितकारिणी सभा' का सभापति है । सार्व-जनिक कार्यों में उसकी अभिरुचि होने से बीकानेर की कई संस्थाओं ने कई बार उसको सभापति बनाकर सम्मानित किया है। उसको सम्राट् के राज्याभिषेक एवं जुबिली आदि के भी कई पदक मिले हैं।

उसके दो पुत्र श्रजीतिसिंह और श्रभयिसिंह हुए। उनमें से श्रभयिस्ह का बाल्यकाल में ही देहांत हो गया। कुंबर श्रजीतिसिंह का जन्म वि० सं० १६७४ श्रावण सुदि ११ (ई० स० १६१७ ता० ३० जुलाई) मंगलवार को हुआ। उसने वाल्टर नोबल्स हाई स्कूल, बीकानेर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त, उच्चशिक्षा के लिए श्रजमेर के मेयो कॉलेज में प्रवेंश किया। वहां की डिप्लोमा परीक्षा में उत्तीण होने के बाद वह बीकानेर में एफ० ए० (Intermediate) की परीक्षा पा रहा है। वि० सं० १६६३ (ई० स० १६३६) में उसका विवाह मेवाड़ के बोहेड़े के रावत नाहरसिंह शक्तावत के पुत्र नारायणसिंह की पुत्री से हुआ है।

महाराज सर भैकंसिंह निरिममानी, मितव्ययी, यिनम्र श्रीर सरस्र व्यक्ति है। उसको काव्य से अनुराग है। उसका प्रथम विवाह भवाद (जोवपुर राज्य) के तंबर टाकुर शिवनाथसिंह की पुत्री से वि० सं० १६४७ (ई० स० १६६०) में, दितीय विरस्तलपुर (जैसलमेर राज्य) के भाटी राय मोतीसिंह की भतीजी से वि० सं० १६४६ (ई० स० १६०२) में, दितीय परेवड़ा (बीकानेर राज्य) के भाटी टाकुर कानसिंह की यहन से वि० सं० १६७३ (ई० स० १६१६) में श्रीर चतुर्थ घड़ियाला (बीकानेर के राज्य) के भाटी रावल दीपसिंह की पुत्री से हुआ, जिनमें से तंबराणी के गर्भ से चंदनकुंवरी का जन्म हुआ, जो भदावर के स्वामी महेन्द्रमानसिंह को ब्याही गई। इसी प्रकार बिरसलपुर की भटियाणी के उदर से शुभकुंवरी का जन्म हुआ, जो कलाय (जयपुर राज्य) के वर्तमान टाकुर गोवर्थनसिंह को ब्याही गई है। बीकानेर राज्य में उक्त महाराज का कुंवर 'दीरोजी' कहलाता है श्रीर पित्रयां 'राणी' पदवी से संबोधित की जाती हैं'।

<sup>(</sup>१) ह्योद्दीवाले राजिवयों की पंक्ति में महाराज भैकंसिंह के पश्चात, सैलाना राज्य (सेंट्रल इंडिया) के विद्यानुरागी स्वर्गीय राजा जसवंतसिंह के दूसरे पुत्र महाराज मान्धातासिंह (जो बीकानेर राज्य की स्टेट कौंसिल का वाइस प्रेसिडेन्ट है) की बैठक है चौर उसको वही सम्मान प्राप्त है, जो महाराज भैकंसिंह को है एवं उसकी प्रतिष्ठा महाराजा साहब अन्पगढ़, खारदा और रिद्धी के समान करते हैं। महाराज मान्धातासिंह बिद्धान, इतिहासनेमी, गुण्यप्राही, प्रबंधकुशल भौर पूर्ण राजनीतिज्ञ है। उसको महाराजा साहब ने बीकानेर की सेना का ऑनरेरी मेजर नियतकर 'बहादुर' का ख़िताब प्रदान किया है एवं उसकी उत्तम सेवाओं से प्रेरित होकर अपनी १६ वीं वर्षगांठ पर जागीर देने की घोषणा की है। उसकी प्रतियां भी 'राणी' कही जाती है। इसी प्रकार महाजन, वीदासर और सांडवा के सरदारों (जिनकी उपाधि 'राजा' है) की प्रतियां भी 'राणी' कहाताती हैं।



मंजर महाराजश्री मान्धातासिंह वहादुर

### रिदी

महाराजा गर्जासंह के तीसरे कुंचर छत्रसिंह के पुत्र दलेलसिंह के तीसरे बेटे खत्रसिंह के मुक्तनसिंह और तम्तसिंह नामक दो पुत्र थे, जिनमें से तक्तिसिंह निःसंतान था। मुक्तनसिंह का तृतीय पुत्र नाहरसिंह था, जिसके पुत्र जगमालसिंह, नारायणसिंह और पृथ्वीसिंह हुए। उनकी जागीर में पहले खिलरिया गांव था। महाराजा सर गंगासिंहजी ने उसके अतिरिक्त जगमालसिंह को रिड़ी गांव और प्रदान किया। वि० सं० १६६७ (ई० स० १६३०) में जगमालसिंह की मृत्यु होने पर उसका पुत्र तेजसिंह रिड़ी का स्वामी हुआ, जो वहां का वर्तमान सरदार है। उसका जनम वि० सं० १६६६ वैशाख विद ५ (ई० स० १६१२ ता० ६ अप्रेल) को हुआ। उसने बीकानेर के वाल्टर नोवल्स हाई स्कूल में शिचा पाई है। उसकी उपाधि 'महाराज' है और राज्य से उसकी 'महाराज थी'

महाराज तेजसिंह के एक पुत्र श्रीर दो भाई चंद्रसिंह तथा गोविंदसिंह हैं।

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] खड्गसिंह [२] मुकनसिंह [३] नाहरसिंह [४] जगमालसिंह और [ ४] तेजसिंह।

<sup>(</sup>२) महाराज जगमालसिंह सरलचित्त, मनस्वी, साहित्यानुरागी श्रीर विवेकशील व्यक्ति था। उसने महाराज पृथ्वीराज-कृत 'वेलि किसन रूकमणी शे' नामक श्रद्धितीय डिंगल-प्रंथ की टीका की थी, जिसको ठाकुर रामसिंह एम. ए. श्रीर पंडित सूर्यकरण पारीक (स्वर्गीय)-द्वारा संपादन करवाकर हिन्दुस्तानी प्रकेडेमी, प्रयाग ने ई॰ स॰ १६३१ में प्रकाशित किया है।

## इवेलीवाले राजवी

### बनीसर

बनीसर के राजवी, महाराजा गर्जासिंह के कुंवर सुलतानींसह के बंधधर हैं। राज्य से उनको 'राजवी श्री ..... हथेलीवाला' लिखा जाता है।

महाराजा गजसिंह का एक विवाह सिरोही के देवड़ा चौहान राव मानसिंह (उम्मेदिसंह) की पुत्री गजकुंघरी (गज्यादे) से वि० सं० १८१० (ई० स० १७४३) में हुआ थी, जिसके उदर से कुंबर सुलतानसिंह का जन्म हुआ। सुलतानसिंह के बड़े और योग्य होने पर महाराजा ने उसको निर्वाह के लिए बारह गांव जागीर में दिये। उक्त महाराजा अपने उथेष्ठ पुत्र महाराजकुमार राजसिंह से असंतुष्ट हो गया, जिससे वि० सं० १८३८ (ई० स० १७८१) में यह (राजसिंह) भयभीत होकर देशगोक चला

### (१) मेरा; सिरोही राज्य का इतिहास; पृ० २६ ८।

बीकानेर राज्य के सिंढायच दयालदास की ख्यात (जिल्द २, पत्र ७६) में उस(देवको राखा) का नाम श्रांबेकुंबरी लिखा है श्रोर यह भी लिखा है कि जब महाराजा गजसिंह जोधपुर के महाराजा विजयसिंह की सहायतार्थ, वहां के पदच्युत महाराजा रामसिंह श्रीर उस(रामसिंह) के सहायक जयश्रापा सिंधिया के मुकाबले को गमा हुआ था, तब सिरोही से मेक्ते के मुकाम पर ढोला श्राया श्रीर वहीं मिर्ज़ा के बाग़ में यह विवाह हुआ। 'देशदर्पण' से स्पष्ट है कि यह विवाह वि० सं० १८१० के चैत्र मास (ई० स० १७१४ मार्च) में हुआ था।

ख्यातों में रागियों के नामों का मिलान करने पर कभी कभी उनमें अन्तर भी पाषा जाता है, जिसका कारण यही जान पढ़ता है कि विवाह हो जाने पर जब राखी पित-गृह में जाती, तब उसका नाम कभी कभी बदल भी दिया जाता था। देवड़ी राग्यी का नाम महाराजा से मिलता हुआ था, इसलिए यह संभव है कि विवाह होने पर महाराजा गजसिंह ने उसका नाम पलट दिया हो। ऐसे उदाहरण राजप्तामा के अन्य राज्यों के हतिहास में तो कहीं-कहीं, पर जोअपुर राज्य के हतिहास में अधिक मिलते हैं। गया, जहां से वह महाराजा विजयसिंह के पास जोधपुर गया। चार वर्ष पीछे महाराजा के विश्वास दिलाने पर वि० सं० १८४२ (ई० स० १७८४) में वह पीछा बीकानेर गया, परन्तु महाराजा और उसकी सफ़ाई नहीं हुई और कुछ दिनों के पीछे महाराजा ने अपने छोटे कुंवर सुलतानसिंह, अजवसिंह और मोहकमसिंह को उसको बंदी कर लेने की आहा दी, जिसपर उन्होंने देवीद्वारे के मार्ग से अन्त:पुर में जाते समय उसको बन्दी कर लिया।

वि० सं० १८४४ (ई० स० १७८७) में महाराजा गजसिंह कगण हो गया और उसको अपना अवसान निकट जान पड़ा, तब उसने राजसिंह को जुलाकर बहुत कुछ नसीहत की और अपने भाइयों से, जिन्होंने उसको बंदी किया था, किसी प्रकार से बैर या बदला न लेने की हिदायत की। तदनन्तर चैत्र सुदि ६ (ता० २४ मार्च) को महाराजा गजसिंह का परलोक्षास हो गया। दाहसंस्कार के पीछे सुलतानसिंह, राजसिंह के उर से बीकानेर छोड़कर देशणोक चला गया। बारह दिन बीतने पर राजसिंह बीकानेर के सिंहासन पर बैठा, परंतु गद्दीनशीनी के कुछ दिन बाद ही बह स्वर्ग सिधारा और उसका बालक पुत्र प्रतापसिंह बहां का स्वामी हुआ। उसकी आयु उस समय केवल छः वर्ष की थी। वह (प्रतापसिंह) भी केवल चार मास ही राज्य करने पाया और परलोक सिधारा। तब महाराजा गजसिंह के अन्य छोटे पुत्रों में से महाराजा स्रतसिंह (प्रतापसिंह का पितृज्य और राजसिंह का छोटा भाई), जो गजसिंह की मृत्यु के बाद से ही बीकानेर राज्य का कार्य संभालता था और प्रभावशाली था, सिंहासनाढढ़ हुआ।

इस प्रकार बीकानेर में थोड़े ही समय में दो पीढ़ियां समाप्त हो जाने जीर स्रतिसिंह के राजगद्दी पर बैठ जाने से निराश होकर सुलतानसिंह देशगीक से जोधपुर चला गया। इसपर महाराजा विजयसिंह ने उसको अपने यहां रक्खा, किन्तु वहां से स्रतिसिंह के लिए टीका (राज्यतिलक) बीकानेर भेज दिया गया। जब वहां से उसको सहायता मिलने की कुछ भी आशा न दीज पड़ी तो वह उदयपुर चला गया, जहां महाराखा भीमसिंह ने इसको बढ़े सम्मान से रक्षा। उदयपुर में रहते समय झलतानसिंह ने अपनी पुत्री पद्मकुंबरी का विवाह एक लिक्षजी में वि० सं० १८४६ (ई० स० १७६६) में उक्त महाराखा से कर दियां। पद्मकुंबरी ने अपने गुरु अवजानार्थं के उपदेश से शिवभक्ति में रत रहकर उदयपुर में पीछोला भील के पिश्चमी तट पर अमरकुंड पर अपने पित और अपने नाम से भीमपद्मेश्वर नामक शिवालय बनवाकर वि० सं० १८८४ (ई० स० १८२७) में उसकी प्रतिष्ठा की। उस समय वहां स्वर्ण और रीज्य के तुलादान किये गयें।

(१) फिर छपन्ना समत लिंग, स्नाय मूप सुरतांन ।
पदमकुंबिर ताकी सुता, दीनी भीम निदान ॥
""एकलिंगपुर मांड हो, रिच सुरतान अभंग ।
जान उदयपुर तें चढ़ी, भीम उछह जुत स्रंग ॥
कृष्णकिवः भीमविलासः ए० ११३।

'आयं श्राख्यान कल्पद्रम' में यह विवाह नाथद्वारे में होना जिखा है; परन्तु 'भीमविज्ञास' में, जो महाराया भीमसिंह के समय में बना था, यह विवाह एकर्जिंगजी में होना जिखा है, जो श्रधिक विश्वसनीय है।

(२) अवण्नाथमहापुरुषार्पिते

नृपतिरुत्सुकचित्तऊमाधवे ॥ शमश्चिवालयनिर्मितये स्वयं

स्वमहिषीगुरुक्कीर्तिमथाकरोत् ॥ २६ ॥

उदयपुर की मीमपद्मेश्वर की प्रशस्ति।

[ वीरविनोद; भाग २, जिस्द ४, ए० १७८२ ( झपी हुई पुस्तक ) ]

(३) तुलामारूढ़ा सा चितिपतिमता पट्टमहिषी

सुवर्णैरूप्यैर्वा निखिलजनताश्चरंजनिकां । ततो द्रव्ये भव्यैरकृत सुकृतान्नैः पुरुरसैः

> सुतृषं तद्दतं द्विजचतुरशीतित्रजमिदम् ॥ ३३ ॥ वहीं; उदयपुर की भीमपग्नेषर की प्रशस्ति ।

कुछ क्यातों में ऐसा भी लिखा मिलता है कि महाराज सुलतानसिंह बूंदी तथा कोटा के नरेशों के पास भी जाकर रहा था। कर्नल टॉड का कथन है कि जयपुर में रहते समय उस( सुलतानसिंह )ने भीर अजबसिंह ने भटनेर जाकर महाराजा स्रतसिंह के विरोधी सरदारों और भट्टियों को अपनी तरफ़ मिला लिया, परन्तु उनमें से कई ने उक्त महाराजा के भय तथा लालच के यशीभूत हो उनका साथ नहीं दिया। महाराजा की सेना से बीगोर नामक स्थान पर उनका मुक्तायला हुआ, जिसमें उनकी हार हुई। महाराजा ने इस विजय की स्मृति में वहां फतहगढ़ नामक क्रिला बनवाया।

सुलतानसिंह के दो पुत्र गुमानसिंह झीर असैसिंह थे, जो पिता की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद बीकानेर चले गये। इसपर महाराजा रत्नसिंह ने गुमानसिंह को वि० सं० १८८६ (ई० स० १८१६) में बनीसर और महाराजा सरदारसिंह ने वि० सं० १८१६ (ई० स० १८४६) में नामासर प्रदान किये। उन्हीं दिनों असैसिंह को भी श्रालसर प्रदान किया गया। गुमानसिंह का पुत्र पन्नसिंह था। पन्नसिंह तक सुलतानसिंह के वंशधर 'महाराज' कहलात रहे। पन्नसिंह के चार पुत्र—हम्मीरसिंह, बलवंतसिंह, जवानीसिंह और जयसिंह—हुए। उनमें से बलवंतसिंह नि:संतान रहा एवं जवानीसिंह महाराजा गजसिंह के छोटे कुंवर श्रजवासिंह के पीत्र और फ्रतेहसिंह के पुत्र

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] सुलतानसिंह [२] गुमानसिंह [३] पन्नेसिंह [४] इंमीरसिंह [४] शेरसिंह [६] गुलावसिंह और [७] ग्रमयसिंह।

<sup>(</sup>२) महाराजा गर्जासंह का परलोकवास हो जाने के पीछे अजबसिंह बीकानेर में न रहा और सिंध की तरफ चला गया। वहां से वह जोधपुर गया। तब उसको महाराजा विजयसिंह ने लोहावट जागीर में देकर अपने यहां रक्खा। जोधपुर राज्य में रहते समय उसके द्वारा बीकानेर राज्य में विगाद होता था, इसलिए बीकानेर से उसका हमन करने के लिए सेना रवाना हुई, तब वह वहां से जयपुर चला गया। जयपुर के महाराजा ने उसको जागीर देकर आदरपूर्वक रक्खा। उसकी मृत्यु के पक्षात् उसकी जागीर कम होकर उसके पुत्र फ़तहसिंह के केवल थोदासा माग बहाल रहा। फ़तहसिंह का

उदयसिंह के, जो जयपुर राज्य में आगीर रखता था, गोद गया। इस कारख हम्मीरसिंह का बनीसर पर झौर उसके चतुर्थ आई जयसिंह का नामासर पर झिंधकार रहा। हम्मीरसिंह का पुत्र शेरसिंह संतानहीन था, इसिंबर उसके पितृज्य अयसिंह का दूसरा पुत्र गुलावसिंह, जिसको अजवसिंह की शाखा में जवानीसिंह के पुत्र प्रतापसिंह ने दसक लिया था, उस( शेरसिंह )का उसराधिकारी हुआ। गुलावसिंह का पुत्र अभयसिंह बनीसर का बर्तमम

उत्तराधिकारी उसका पुत्र उदयसिंह हुआ, किन्तु वह सन्तानहीन था। असएव अजबसिंह के आता सुलतानसिंह के पौत्र प्रकेसिंह का तीसरा पुत्र जवानीसिंह बनीसर (बीकानेर राज्य) से गोद जाकर उस (उदयसिंह) का क्रमानुयायी हुआ। इसको जयपुर राज्य ने स्वीकार न किया। फलतः श्रजबसिंह के वंशधरों के पास अयपुर राज्य में जो जागीर थी, वह खालसा हो गई और जवानीसिंह के लिए केवल एक गांव रख दिया गया। जवानीसिंह का पुत्र प्रतापसिंह मी निःसन्तान था, इसलिए फिर बनीसर की शासा नाभासर से जवानीसिंह के लघु आता जयसिंह का दूसरा पुत्र गुलाबसिंह प्रतापसिंह के गोद गया। गुलाबसिंह का पुत्र अभयसिंह है, जिसके पास जयपुर राज्य की ओर से चाटस् परगने में अीनिवासपुरा गांव, जो जवानीसिंह को दिया गया था, विश्वमान है। बीकानेर राज्य ने पन्नेसिंह के ज्येष्ट पुत्र इंमीरसिंह के बेटे शेरसिंह के कोई सन्तान न होने से बनीसर की जागीर भी गुलाबसिंह के नाम पर बहाल कर दी थी। वह भी अभयसिंह के अधिकार में है।

(१) उदयसिंह और जवानीसिंह में निकट का क्या सम्बन्ध था और फिर दोनों शाखाएं किस प्रकार एक हो गईं, उसको स्पष्ट करने के लिए यहां पर उक्त दोनों शाखाओं का सम्मितित वंश-युक्त दिया जाता है—

#### महाराजा गजसिंह



राजवी है, जो सुलतानसिंह के वंशजों में प्रमुख है। उसका जन्म वि० सं० १६७४ माघ विद १ (ई० स० १६१८ ता० २८ जनवरी) को हुआ और वह बीकानेर के 'वाल्टर नोबल्स हाई स्कूल' में शिला पा रहा है।

#### नाभासर

नामासर के स्वामी महाराजा गजसिंह के छोटे कुंवर महाराज सुखतानसिंह के पौत्र और गुमानसिंह के पुत्र पन्नेसिंह के वंशधर हैं। उनकी उपाधि भीराजवी है और राज्य से उनको 'राजवी थी '''' हवेली-वाला' लिखा जाता है।

महाराज पन्नेसिंह का चतुर्थ पुत्र जयसिंह था, जिसका नामासर पर अक्षिकार रहा । उस(जयसिंह)के दो पुत्र—बहादुरसिंह और गुलाबसिंह— हुए। बहादुरसिंह का पुत्र अमरसिंह वहां का वर्तमान राजवी है। उसका जन्म वि० सं० १६६६ मायविदि ४ (ई० स० १६१० ता० २६ जनवरी)को हुआ।



'देशदर्पया' में अजबसिंह के पौत्र और फ़तहसिंह के पुत्र का नाम तुलहसिंह विया है; किन्तु मुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' एवं श्रीशम मीरमुंशी, बीकानेर-द्वारा-रचित 'ताज़ीमी राजवीज़, ठाकुर्स एण्ड ख़वासवाल्स भाव बीकानेर' में दिये हुए वंशदृष्टीं में तथा अन्य स्थलों पर फ़तहसिंह के पुत्र का नाम उदयसिंह ही दिया है।

(१) वंशकम-[१] जयसिंह [२] बहादुरसिंह और [३] अमरसिंह।

बीकानेर राज्य के राजवी सरदारों में वही सर्वप्रथम व्यक्ति है, जिसने अंग्रेज़ी भाषा में युनिवर्सिटी की बी० ए० तथा एल-एल० बी० की उच्च परिचाएं पास की हैं। यह कुछ समय तक वर्तमान महाराजा साहब के पसर्नल स्टॉफ़ में भी रहा श्रीर इस समय रतनगढ़ में मुंसिफ़ है।

गुलावसिंह पहले अजवसिंह की शाखा में अपने पिता के बड़े भाई जवानीसिंह का (जो फ़तहसिंह के पुत्र उदयसिंह का उत्तराधिकारी हुआ था) दत्तक रहा और फिर बनीसर के राजवी शेरसिंह का निःसंतान देहांत हो जाने से वह उसका कमानुयायी हुआ, जिसका वर्णन बनीसर के प्रसङ्ग में किया गया है।

#### **आलसर**

आलसर के स्वामी, महाराजा गजिसह के छोटे छुंबर सुलतानसिंह के दूसरे छुंबर अकैसिंह के वंशधर हैं। उनकी उपाधि भी राजवी है और वे भी हवेलीवाले राजवी कहलाते हैं तथा राज्य में उनका स्थान वनीसर तथा नाभासर के समान है।

श्रक्षेसिंह के बीकानेर में चले जाने पर महाराजा रत्नसिंह ने उसके निर्वाह की व्यवस्था कर दी और उसे श्रालसर प्रदान किया। श्रक्षेसिंह के तीन पुच—दुलहसिंह, भीमसिंह श्रीर शिवनाथसिंह—हुए। दुलहसिंह के चार पुत्र—नाथसिंह, भैरोसिंह, रावतसिंह श्रीर खुशहालसिंह—हुए। उनमें से रावतसिंह श्रपने चाचा भीमसिंह का उत्तराधिकारी हुआ।

नाथूसिंह के चार पुत्र—गोपालसिंह, तेजसिंह, होरसिंह और चांदसिंह—हुए। भैरोसिंह के करणीसिंह, तक़्तसिंह, रामलालसिंह और गुलावसिंह हुए। तक़्तसिंह मोहकमसिंह (महाराजा गजसिंह का छोटा पुत्र) की शाखा में दत्तक गया है। करणीसिंह का पुत्र भोपालसिंह, रामलालसिंह का नंदसिंह और गुलावसिंह के दो पुत्र—बजरंगसिंह तथा मेघसिंह—हैं।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] अलीसिंह [२] बुलहासिंह [३] नाधृसिंह और [४] गोपालसिंह।

दुखहसिंह के तीसरे माई शिवनाथसिंह के आस्सिंह नामक पुत्र हुआ। आस्सिंह के चार पुत्र—वैरिशाल, स्रजमलसिंह, अगरसिंह और रिड्मलसिंह—हुए। वैरिशाल का बेटा देविसिंह है। आलसर के उपर्युक्त राजवियों में गोपालसिंह प्रमुख है।

# सांइसर

सांईसर के राजवी महाराजा गजिसह के छोटे छुंवर मोहकमिसहैं के वंशधर हैं। उनकी उपाधि राजवी है और राज्य से उनको 'राजवी श्री'''''''' लिखा जाता है।

मोहकमसिंद, महाराजा गजसिंह के समय, उसकी आहानुसार अपने ज्येष्ठ भ्राता राजसिंह को बंदी करने में सिम्मिलित था। जब वह उक्त महाराजा की विद्यमानता में अपनी माता को पहुंचाने जैसलमेर जा रहा था, उस समय मार्ग में फलोदी के मुक्ताम पर शीतला के प्रकोप से उसकी मृत्यु हो गई । उस समय उसकी स्त्री के गर्भ था, जिससे जैसलमेर में उसके पुत्र चैनसिंह का जन्म हुआ। उसकी जैसलमेर में ही परविरिश्र हुई। इसी बीच महाराजा गजसिंह का भी परलोक वास हो गया और राजसिंह तथा प्रतापसिंह भी थोड़े ही दिन राज्य कर खर्मवासी हुए। पन्द्रह वर्ष की आयु होने पर चैनसिंह जोधपुर पहुंचा। उस समय महाराजा मानसिंह वहां की गद्दी पर था। उसने उसको फलोदी परगने में मूंजासर आदि कई गांव पट्टे में दिये, जो कुछ समय बाद खालसा हो गये और केवल जांवा गांव ही उसके वंशजों के बहाल रहा, जो अद्यावधि वर्तमान है।

चैनसिंह का पुत्र सरदारसिंह था। उसके प्रतापसिंह और श्रोनाड्सिंह

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] मोहकमसिंह [२] चैनसिंह [३] सरदारसिंह [४] श्रोनाइसिंह [१] मोहनसिंह [६] मुकनसिंह [७] रघुनाथसिंह भौर [८] तक्रतसिंह ।

<sup>(</sup>२) भार्य भारयान करपहुम में लिखा है कि वह महाराजा सूरतसिंह के गड़ी बैठने के पीछे भपने भाई भजवसिंह के साथ सिंध की तरफ चला गया था।

नामक पुत्र हुए। श्रोनाइसिंह का पुत्र मोहनसिंह, महाराजा सरदारसिंह के समय बीकानेर चला गया, तब उक्त महाराजा ने उसकी सांईसर प्रदान किया। मोहनसिंह का पुत्र मुक्तनसिंह निःसंतान था, इसलिए मोहनसिंह के वितृज्य प्रतापसिंह का पुत्र रघुनाथसिंह, उस्तं मोहनसिंह )की भी संपत्ति का स्वामी हुआ, परंतु वह भी निःसंतान था, अतएव आलसर (सुलतानसिंहोत शाखा) से भैकंसिंह का पुत्र तक्रतसिंह दत्तक जाकर उस-(रघुनाथसिंह)का उत्तराधिकारी हुआ, जो वहां का वर्तमान सरदार है।

## सर्जुडिया

सल्ंडिया के सरदार महाराजा गजर्सिंह के छोटे कुंवर देवीसिंह के वंशधर हैं। उनकी उपाधि राजवी है और राज्य से उनको 'राजवी श्री……इवेलीवाला' लिखा जाता है।

महाराजा गजसिंह के १८ कुंबरों में से देवीसिंह महाराजा स्रत-सिंह के राजगदी बैठने के बाद तीन-चार वर्ष तक तो बीकानेर में ही रहा, पर उसके साथ मेल न रहने के कारण वह वहां से अपने छोटे भाई खुशहालसिंह को लेकर देशणोक चला गया और कुछ दिनों तक वहीं रहा । फिर दोनों भाई जोधपुर पहुंचे, जहां महाराजा

<sup>(</sup>१) वंशकम — [१] देवीसिंह [२] पृथ्वीसिंह [३] शिवदानसिंह [४] करव्यीवप्रशसिंह [४] सुरजनसिंह भौर [६] प्रतापसिंह।

<sup>(</sup>२) ख़ुशहालसिंह के बीकानेर जाने पर महाराजा सुरतसिंह ने वि० सं० १८७७ (ई० स० १८२०) में जाजासर और हिम्मतसर नामक दो गांव उसे जागीर में प्रदान किये। वि० सं० १६१० पौष विद २ (ई० स० १८४३ ता० १७ दिसंबर) को ख़ुशहाला-सिंह की मृखु हुई। वह बड़ा वीर था। देशदर्पयां में लिखा है कि उसने बूदी में रहते समय वहां के महाराव राजा विष्णुःसिंह के कहने पर कटार से सुनहरे नाहर को मारा। उसका पुत्र मृलसिंह हुआ। मृलसिंह का पुत्र भीमसिंह और पौत्र रामिकशनसिंह था। भीमसिंह बीकानेर की स्टेट कैंसिल का सदस्य भी रहा था। उसकी मृखु हो जाने पर उसका पुत्र रामिकशनसिंह जालसर आदि का स्वामी हुआ, पर वह भी निःसंतान था इसकिए उसकी मृखु के प्रवात उसकी जागीर राज्य में मिला दी गई।

भीमसिंह में उनके निर्वाह के लिए जागीर निकाल दी। वि० सं० १८६० (ई० स० १८०३) में महाराजा भीमसिंह का देहांत हो गया और आलोर से जाकर महाराज गुमानसिंह का पुत्र मानसिंह जोधपुर का स्वामी हुआ। महाराजा मानसिंह ने उनका सम्मान पूर्ववत् स्थिर रक्खा; एरंतु दोनों भाई मृत महाराजा भीमसिंह के अनुवार्त्तयों में थे, इसलिए वहां न उहरकर वे जयपुर के महाराजा जगवसिंह के पास चले गये; किंतु वहां भी उनकी न निभी। तब अलवर के रायराजा बक्तावरसिंह ने उनको अपने यहां बुला लिया। कुछ दिनों तक अलवर में रहने के बाद वे बूंदी गये। महाराव राजा विष्णुसिंह ने उनको अपने यहां रखना चाहा; पर वे वहां न उहरकर शाहपुरा चले गये। वहां के स्वामी राजाधिराज अमरसिंह ने उनको अपने यहां ठहराया। जब उन दोनों भाइयों के बूंदी से शाहपुर जाकर उहरने का समाचार उदयपुर के महाराणा भीमसिंह ने सुना तो उसने उनको उदयपुर बुला लिया।

वि० सं० १८७७ (ई० स० १८२०) में महाराणा भीमसिंह ने अपनी राजकुमारी अजबकुंबरी का विवाह बीकानेर के महाराजा स्रतिसिंह के महाराजकुमार रत्नसिंह से किया। उस समय महाराणा ने महाराजकुमार रत्नसिंह से उन दोनों भाइयों को पुनः बीकानेर ले जाने के लिए कहा। इसपर वह उनको अपने साथ बीकानेर ले गया, जहां उसने महाराजा स्रतिसिंह से निवेदन कर उनके रहने के लिए हवेलियां दिलाई और उनकी जीविका का भी प्रबन्ध करा दिया।

वि० सं० १६०० आशिन सुदि ४ (ई० स० १८४३ ता० २८ सितंबर) को महाराज वेवीसिंह की मृत्यु हुई। उसके चार पुत्र—अजीतिसिंह, पृथ्वीसिंह सालिमसिंह और रण्जीतिसिंह—हुए। अजीतिसिंह की निःसंतान मृत्यु हुई। पृथ्वीसिंह के तीन पुत्र—शिवदानसिंह, हिम्मतिसिंह और समर्थसिंह—थे। शिवदानसिंह का पुत्र करणीवश्यसिंह और पीत्र सुरजनसिंह हुआ। सुरजनसिंह निःसंतान था, इसलिए उसके चाचा भगवंतिसिंह का पुत्र प्रतापिसिंह, उस(सुरजनसिंह) का उत्तराधिकारी हुआ, जो सल्हिया का

वर्तमान सरदार है और इस समय बीकानेर के वाल्टर नोबल्स हाई स्कूख में शिक्षा पा रहा है।

कुरभड़ी

कुरभड़ी के सरदार महाराजा गर्जासेंह के पुत्र देवीसिंह के बेडे पृथ्वीसिंह के वंशधर हैं। उनकी उपाधि राजवी है और राज्य से उनकी 'राजवी थी'''' हवेलीवाला' लिखा जाता है।

पृथ्वीसिंह का दूसरा पुत्र हिम्मतसिंह था, जिसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र गेनसिंह हुआ। कुरऋड़ी का वर्चमान राजवी भौमसिंह गेनसिंह का पुत्र है।

## बिलनियासर

इस ठिकाने के स्वामी महाराजा गर्जासंह के पुत्र देवीसिंह के वंश-धर हैं। देवीसिंह का पुत्र पृथ्वीसिंह था, जिसका तृतीय पुत्र समर्थसिंह हुआ। समर्थसिंह के तीन बेटे—भारतसिंह, माधोसिंह और सवाईसिंह— हुए। भारतसिंह के निःसंतान मरने पर विलिनयासर की जागीर पर उसके दूसरे भाई माधोसिंह का अधिकार हुआ। उसके वंशधरों की उपाधि राजवी है और राज्य से उनको 'राजवी श्री ...... हवेलीवाला' लिखा जाता है।

माधोसिंह का पुत्र मेधसिंह बिलनियासर का वर्त्तमान स्वामी है।

## धरणोक

यह ठिकाना महाराजा गजसिंह के छोटे कुंबर देवीसिंह के तीसरे पुत्र रणजीतसिंह के वंशधरों के अधिकार में है। उनकी उपाधि राजवी

- (१) वंशकम—[१] हिम्मतसिंह [२] गेनसिंह और [६] भौमसिंह।
- ( २ ) वंशकम—[ १ ] समर्थसिंह [ २ ] माधोसिंह सौर [ ३ ] मेघसिंह ।
- (३) वंशकम—[१] रवाजीतांसंह [२] रघुनाथसिंह [३] करखीसिंह स्रोर [४] होरसिंह।

है और राज्य से उनको 'राजवी श्री''' हवेलीवाला' लिखा जाता है।

रणजीतसिंह के तीन पुत्र — रघुनाथसिंह, वाघसिंह और सालिमसिंह— हुए। वाघसिंह तथा सालिमसिंह निःसंतान थे। रघुनाथसिंह का पुत्र करणीसिंह हुआ, किन्तु वह भी संतानहीन भरा। इसलिए कुरभड़ी के राजवी गेनसिंह का दूसरा पुत्र हीरसिंह वृत्तक जाकर उस( करणीसिंह)का उत्तराधिकारी हुआ, जो धरणोक का वर्तमान सरदार है।

## बीकानेर राज्य के सरदार

### सिरायत

दोइरी (दोलड़ी) ताज़ीम और हाथ के कुरव का सम्मानवाले

#### महाजन

महाजन बीकानेर राज्य के चार बढ़े ठिकानों में (जो सिरायत कहलाते हैं) सबसे बढ़ा ठिकाना है। पहले इसका नाम शाहोर था। राध लूणकर्ण के कुंबर रत्नसिंह को वि० सं० १४६२ (ई० स० १४०४) में यह ठिकाना मिला। तब से इसका नाम महाजन हुआ। यहां के सरदार रत्नसिंहोत बीका कहलाते हैं।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] रक्षसिंह [२] अर्जुनसिंह [६] जसवन्तसिंह [७] वेवीदास [१] उदयभाषा (उदयसिंह) [६] प्रतापसिंह [७] अभयसिंह (अभयराम या अजबसिंह) [८] भीमसिंह [१] शिवदानसिंह [१०] शेरसिंह [११] वैरिशासा [१२] अमरसिंह [१३] रामसिंह [१४] हरिसिंह और [११] सूपाक्षसिंह।

मुंशी देवीप्रसाद ने लिखा है कि राव बीका खंडेले के स्वामी रिष्मल को पराजित कर उसकी विभवा बहन प्राया कुंवरी को बीकानेर के महलों में ले भाषा। उससे भारा भौर बीसा नाम के दो पुत्र हुए, जिनमें से भागा के वंशज महाजन के ठाकुर हैं, जो भागावत बीका कहलाते हैं (राव बीका का जीवनचरित्र; ए० ४२)। क्यातों

महाजन का िकाना रस्नसिंह को मिलने के कुछ ही दिनों बाद राख जैतसी के समय आमेर के कछ्वाहा राजा पृथ्वीराज का छोटा पुत्र सांगा अपने भाई रस्नसिंह से कलह हो जाने के कारण सहायता लेने बीकानेर गया। राव जैतसी ने (जो उसका मामा होता था) इस(सांगा) की सहायतार्थ अपनी सेना रवाना की, जिसमें अन्य बढ़े सरदारों के साध रस्नसिंह भी विद्यमान था। बीकानेर की सेना की सहायता से सांगा ने आमेर का अधिकांश भाग अपने अधिकार में कर लिया और अपने नाम पर सांगानेर नामक नवीन करवा बसाया। सांगा का अधिकार जम जाने पर बीकानेर की सेना तो लौट गई, किंतु रस्नसिंह कुछ दिनों तक सांगानेर में ही अपने राजपूर्तों-सिहत रहा।

उन्हीं दिनों जोधपुर में राव गांगा की गद्दीनशीनी पर बखेड़ा खड़ा हो गया और वहां की गद्दी के बास्तिबिक इक्तदार वीरम ने अपने छोटे भाई शेखा की सहायता से, मारवाड़ की गद्दी प्राप्त करने के लिए चढ़ाई कर दी। उस अवसर पर राव गांगा ने राव जैतसी से सहायता चाही, तब बीकानेर से राव जैतसी एक बड़ी सेना लेकर स्वयं ओधपुर गया, जिसमें रत्नसिंह भी साथ था और उसी की बरछी से शेखा के सहायक नागोर के खान का हाथी घायल होकर भागा।

श्रादि के श्रनुशीलन से उक्त कथन श्रसत्य प्रमाणित होता है। महाजन के ठाकुर, जैसा उत्पर लिखा जा चुका है, रानसिंहोत बीका हैं। श्रमरा के वंशज तो उक्त ठिकाने के मुख्य कार्यकर्ता (प्रधान) रहे हैं।

'आर्य आल्यान कल्पद्रम' और 'देशदर्पेस' में जसवंतिसंह के पीछे देवीदास का नाम नहीं है अर्थात् जसवंतिसंह के पीछे उदयभासा का ही नाम दिया है। गजनेर गांव में राव वीरम की देवली है, उसपर वि॰ सं॰ १७१३ वैशास सुदि ४ ( ई॰ स॰ १६४६ ता॰ १६ अप्रेल ) का शिलालेख है। उसमें महाजन के सरदारों की ठाकुर उदयभास तक वंशावली दी है, जिसमें जसवंतिसंह के पीछे क्रमशः देवीदास और उदयभास के नाम हैं। इससे स्पष्ट है कि देवीदास भी महाजन का स्वामी हुआ था। मुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' और मीरमुंशी श्रीराम-रचित 'ताज़ीमी राजवीज़, ठाकुर्स एण्ड ख़बासवाल्स ऑव बीकानेर' नामक पुस्तक में दिये हुए वंशवृक्षों में देवीदास का नाम जसवंतिसंह के पीछे दिया है। रत्नसिंह की मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र अर्जुनसिंह महाजन का स्वामी हुआ। जब वि० सं० १६०२ (ई० स० १४४४) में जोधपुर पर राव मालदेव का अधिकार हो गया, तो उसने फिर मेड़ते के राव जयमल से छेड़-छाड़ करनी आरंभ की। इसपर राव जयमल ने बीकानेर से सहायता चाही। तब राव कल्याणमल ने उस( जयमल) की सहायतार्थ सेना रवाना की। उसमें महाजन का ठाकुर अर्जुनसिंह भी था। इसके अनन्तर राव मालदेव की दिल्ली के बादशाह शेरशाह के गुलाम हाजीलां पर चढ़ाई होने पर अर्जुनसिंह भी दूसरे सरदारों के साथ उस(हाजीलां) की सहायतार्थ भेजा गया था।

अर्जुनसिंह के पीछे जसवंतसिंह महाजन का स्थामी हुआ, जिसका
पुत्र देवीदास और उसका उदयभाण हुआ। महाराजा स्रसिंह के राज्यकाल में जोहियों का उपद्रव बढ़ने पर उदयभाण उनपर भेजा गया। उसने
उनसे वीरतापूर्वक युद्ध किया और माछोटा के पास उनके मुक्ताबले में
उसके १८ तथा नोहर के पास दो पुत्र काम आये। बीकानेर की
सीमा में वि० सं० १७०१ (ई० स० १६४४) में नागोर के राव अमरसिंह की
सेना का उत्पात बढ़ने पर महाराजा कर्णासिंह के आदेशानुसार दीवान
मेहता जसवंतसिंह सेना लेकर उस और रवाना हुआ, उस समय कई
प्रमुख सरदारों के साथ उदयभाण का ज्येष्ठ पुत्र जगतिसह भी उक्त सेना
में विद्यमान था। उदयभाण का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र
प्रतापसिंह हुआ।

महाराजा अनूपसिंह के समय चूंडेर (चूंडेहर) के गढ़ पर बीकानेर राज्य का श्रधिकार होकर वि० सं० १७३४ (ई० स० १६७८)

<sup>(</sup>१) महाराजा कर्यासिंह के समय के वि॰ सं॰ १७१३ वैशाख सुदि ४ (ई॰ स॰ १६४६ ता॰ १६ कप्रेल) के गज़नेर गांव के राव धीरम की देवली के लेख से पाया जाता है कि उक्त संवत् तक उदयभाया विद्यमान था, श्रतएव संभव है कि जगतसिंह पिता की विद्यमानता में उक्त लड़ाई में गया हो और निःसन्तान ही उसकी विद्यमानता में मर गया हो, जिससे उसका छोटा माई प्रतापसिंह उक्त ठिकाने का स्वामी हुका हो।

में वहां अन्याह की स्थापना हुई तथा सारवारां का ठिकाना मागचन्द्र (किसनावत भाटी) को दिया गया। कुछ ही दिनों के वाद वहां का विद्रोही सरदार (विहारीदास का पुत्र) जोहियों की सहायता से किर उत्पात करने लगा और भागचन्द से उसका दमन न हो सका तो महाराजा ने सारवारां का पहा भी मतापसिंह के पुत्र ठाकुर अभयसिंह (अजवसिंह) के नाम कर दिया। अजवसिंह के वहां सेना लेकर पहुंचने पर भागचंद्र सारवारां का गढ़ छोड़कर चला तो गया, किन्तु जोहियों की सहायता मातकर उसने अजवसिंह पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अजवसिंह तथा उसका दस वर्षीय पुत्र मोहकमसिंह बंदी हुआ; परंतु मोहकमसिंह छोटी अवस्था का होने के कारण मुक्त कर दिया गया। पीछे से बड़े होने पर उसने जोहियों को मारकर अपने पिता का बदला लिया।

तदनन्तर भीमसिंहं महाजन की गद्दी पर चैठा। वि० सं० १७६६ (ई० स० १७३६) में महाराजा जोरावरसिंह के राज्यकाल में जोधपुर के महाराजा अभयसिंह ने बीकानेर पर चढ़ाई की। उन दिनों महाराजा अभयसिंह भीर उसके भाता बक़्तसिंह के बीच वैमनस्य हो गया था, जिससे बक़्तसिंह ने महाराजा जोरावरसिंह से मेल करना चाहा। महाराजा (जोरावरसिंह) को पहले बक़्तसिंह का विश्वास न हुआ, जिससे उसने बक़्तसिंह के कथन पर ध्यान न दिया, पर जब उस (बक़्तसिंह) ने मेन्द्र पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया, तब उस (जोरावरसिंह) को बक़्तसिंह का विश्वास हो गया और ज्यों ही जोधपुर की सेना बीकानेर की ओर अपसर हुई तो महाराजा जोरावरसिंह ने मृकरका के ठाकुर तथा महाजन के दीवान दौलतिस्ह को उसके पास मेज दिया। इसका महाराजा अभयसिंह की सेना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और वह असफल होकर लौट गई। उसी वर्ष महाराजा ने ठाकुर भीमसिंह को जोहियों का दमन करने के लिए सेना देकर भटनेर पर रवाना किया, क्योंकि वेराज्य की आहा के विरुद्ध आचरण करते थे। भीमसिंह ने मल् गोदारे तथा उसके पुत्रों आदि

<sup>( 1 )</sup> भीमासिंह का एक माई केसरीसिंह था, जिसके वंशावर कुंभाव्या के ठाकुर हैं।

को मरवाकर वहां अपना अधिकार कर लिया और भटनेर में मिली हुई संपत्ति राज्य में दाखिता नहीं की । इससे महाराजा ने उससे अप्रसन्ध होकर इसनकां भट्टी को सेना-सहित भटनेर पर भेजा, जिसने उस-(भीमसिंह)को वहां से निकास दिया । इसपर वह जोधपुर के महाराजा अभयसिंह से जाकर मिल गया और वि० सं० १७६७ ( ई० स० १७४० ) में उसको बीकानेर पर चढ़ा लाया, परन्तु उसका सारा प्रयत्न निष्फल हुआ, जैसा कि महाराजा जोरावरसिंह के इतिहास में बतलाया गया है। महाराजा गजासिंह के राज्य-समय में बि॰ सं॰ १८०४ (ई॰ स॰ १७४८) में ठाकुर दौलतसिंह ( वाय ), ठाकुर दानसिंह मोहकमसिंहोत ( सांडवा ) तथा जोरावरसिंह केसरीसिंहोत के दीवान दौततसिंह के द्वारा ठाकर भीमसिंह के अपराध समा होने की बात तय होने पर गारवदेसर के मकाम पर वह महाराजा की सेवा में उपस्थित हो गया । महाराजा ने उसके पिछले सारे अपराध समा कर महाजन की जागीर पीछी उसके नाम बहात कर दी । ठाकर भीमसिंह का वि० सं०१८१४ (ई० स० १७४८) में देहांत हुआ। उसके दो पुत्र भगवानसिंह और शिवदानसिंह इए । वि० सं० १८१८ ( ई० स० १७६१ ) में महाराजा गजसिंह की सेवा में ठाकुर भीमसिंह के उक्त दोनों पुत्रों के उपस्थित होने पर महाराजा ने भगवानसिंह के लिए कांकब्वाला की जागीर नियत की और शिवदानसिंह को महाजन का ठाकुर बनाया । शिवदानसिंह का पुत्र शेरसिंह और पौत्र वैरिशाल हुआ।

वि० सं० १८८६ (ई० स० १८२६) में बीकानेर के महाराजा रक्षसिंह ने जैसलमेर पर जो सेना मेजी, उसका अध्यक्त ठाकुर वैरिशाल था। उसी वर्ष उस(वैरिशाल) के बाबरी, जोहिये आदि लुटेरों को अपने इलाक़े में रखने और उनके द्वारा चोरी आदि करवाने के कारण महाराजा ने अपसम्भ होकर उसपर सेना मेजी, जिसपर वह भागकर मटनेर चला गया। उसके पुत्रों आदि ने कुछ दिनों तक तो राज्य की सेना का सामना किया, पर अन्त में लड़ने में अपनी हानि देख उन्होंने महाजन का किला राज्य को सौंप दिया। फिर थोड़े दिनों पश्चात् वैरिशाल भी अपने अपराध समा करवाकर महाराजा की सेवा में उपस्थित हो गया! इसपर महाराजा ने साठ हज़ार रुपये दंड के ठहराकर महाजन का पहा उसको प्रदान कर दिया। महाजन पहुंचने पर ठाकुर वैरिशाल ने उन लोगों में से कितने एक को, जिन्होंने महाजन का क़िला राज्य की सेना को सौंपा था, मरवा डाला और स्वयं फूलड़े गांव में जा रहा । इसपर महाराजा ने फिर महाजन पर सेना भेजकर उसे खालसा कर लिया । फिर उस-(वैरिशाल) के बहावलपुर (भावलपुर) राज्य में होने का पता पाकर महाराजा ने दिल्ली के रेज़िडेन्ट से इस संबंध में लिखा-पढ़ी की। तब वहां से बहावलपुर के स्थामी के नाम खरीता भेजा गया, जिससे ठाकुर वैरिशाल का वहां रहना भी असंभव हो गया और वह जैसलमेर चला गया। अनन्तर सेना एकत्रकर वि० सं० १८८७ (ई० स० १८३०) में वह पुगल के राष रामसिंह के पास चला गया और उससे मिलकर राज्य की सेना से सांड्रने की तैयारी करने लगा । जब उसका उत्पात अव्यधिक बढ़ा तो महाराजा ने अंग्रेज सरकार से लिखा-पढ़ी कर उसे चेतावनी दिलाई, परंतु उसने विद्रोह का मार्ग न छोड़ा । इसपर अंग्रेज़-सरकार ने उसका दमन करने के लिए अंग्रेज़ी सेना भेजने की सूचना प्रकाशित की, जिसकी खबर महाराजा को भी दी गई, किन्तु इसकी आवश्यकता न पड़ी; क्योंकि महाराजा के स्वयं सेना लेकर पुगल पहुंचने पर वैरिशाल वहां से भागकर किर जैसलमेर चला गया। महाराजा की सेना ने कुछ दिन तक पूगल में लड़ाई कर वहां अपना अधिकार कर लिया और विद्रोही दवा दिये गये। एक वर्ष बाद कई प्रमुख सरदारों के प्रयत्न से समभीता होने पर ठाकुर वैरिशाल महाराजा की सेवा में उपस्थित हो गया और साठ हजार रुपये दंह के देने पर उसे पून: महाजन की जागीर मिल गई।

वि॰ सं॰ १६०२ (ई॰ स॰ १८४४) में होनेवाली सिक्खों के साथ की अंग्रेज़ों की लड़ाई में बीकानेर राज्य से अंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ भेजी हुई सेना में महाजन का दीवान भी बहां की जमीयत के साथ सम्मिलित



म्बर्गीय कर्नल राववहादुर राजा हरिसिंह सी. श्राई. ई. [ महाजन ]

था। इस अवसर पर महाजन की जमीयत ने भी स्वामीभिक्त का अच्छा परिचय दिया। इसिलए युद्ध की समाप्ति होने पर उत्तम सेवाओं के कारण अम्य सरदारों के साथ महाजन के दीवान को भी महाराजा ने सिरोपाय, आमूपण आदि देकर सम्मानित किया। ठाकुर वैरिशाल के उत्तराधिकारी अमरसिंह ने महाराजा हूंगरसिंह को विष देने के बद्धंत्र में भाग लिया, इसिलिए वि० सं० १६३२ (ई० स० १८७६) में उसे पदच्युत कर उसका पुत्र रामसिंह महाजन का सरदार बनाया गया, किन्तु रामसिंह ने भी महाराजा की इच्छा के विरुद्ध ही आचरण रक्ष्मा। वि० सं० १६४० (ई० स० १८८०) में राज्य और सरदारों के बीच रेख बढ़ाने के विषय में मबल विरोध हो गया। उस समय ठाकुर रामसिंह भी विद्रोही सरदारों में सिमिलित था। यही नहीं, महाजन में राज्य की सेना के विरुद्ध लड़ाई की तैवारी भी की गई। अन्त में ठाकुर रामसिंह इस अपराध के कारण पृथक् किया गया और उसके स्थान में उसके छोटे भाई शिवनाथसिंह का पुत्र हरिसिंह महाजन का ठाकुर नियत किया गया।

ठाकुर हरिसिंह का जन्म वि० सं०१६३४ (ई० स०१८७७) में हुआ था। उसकी शिक्ता मेयो कॉलेज, अजमेर में हुई। उसकी बुद्धिमानी कार राजभिक से प्रेरित होकर महाराजा ने उसे राजकीय कौंसिल में पिल कक्से कमेटी का सदस्य नियत किया और किर वह इस विभाग का मन्त्री बनाया गया। स्थानीय वाल्टर-कृत राजपुत्र दितकारिणी सभा का वह उपसभापित भी रहा था। उसके उत्तम आचरण के कारण अंग्रेज़-सरकार ने ई० स०१६११ (वि० सं०१६६८) में खी आई० ई० का खिताब देकर सम्मानित किया। वर्तमान महाराजा साहव ने अपनी रजत अयन्ती के अवसर पर ई० स०१६१२ (वि० सं०१६६६) में उस (हरिसिंह)को 'राजा' की जाती उपाधि प्रदान की। किर ई० स०१६२८ (वि० सं०१६८२) में उस (हरिसिंह)को 'राजा' की जाती उपाधि प्रदान की। किर ई० स०१६२८ (वि० सं०१६८८) में उस (हरिसिंह)को 'राजा' की जाती उपाधि प्रदान की। किर ई० स०१६२८ (वि० सं०१६८८) में इन्होंने अपनी वर्षगांठ के अवसर पर उसकी 'राजा' की उपाधि वंशपरम्परा के खिए कर दी। वह बहुश्चत, बुद्धिमान, इतिहास-प्रेमी, विनयशील, उदार

भीर भिक्तमसार व्यक्ति था। राजपूतों में प्रचित्तत टीका, मध्यान भीर बहु-विवाह आदि की कुप्रधाओं का वह बड़ा विरोधी था। वह आजन्म राज्य का शुभिचित्तक रहा, जिससे महाराजा साहब उसका पूर्ण विश्वास कर उसकी सलाहों को मानते थे। वि० सं० १६६० (ई० स० १६३३) में उसका नि:संतान देहांत होने पर उसका चाचा भूपालसिंह महाजन ठिकाने का स्वामी हुआ, जो इस समय विद्यमान है। राजा भूपालसिंह पहले गंगा-रिसाले का कमांडिंग अफ़सर रह चुका है। बीकानेर राज्य की ओर से उसे 'कर्नल' की उपाधि दी गई है।

### बीदासर

राय जोधा का एक पुत्र बीदां (राय बीका का सहोदर भाई) छापर-द्रोगपुर का स्थामी था। यह इलाक़ा उसने मोहिलों (चौहानों की एक शाखा) से किया था, किन्तु मोहिल बरसल ने दिल्ली के सुलतान की सहायता प्राप्तकर फिर अपने इलाक़े पर अधिकार कर लिया। तब राव बीका ने बीदा की सहायता कर पीछा उसको उसका इलाक़ा दिलाया। इस सहायता के पवज़ में बीदा ने बीका की अधीनता स्वीकार की। फलतः उसके वंशज

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] बीदा [२] संसारचन्द्र [१] स्रोगा [४] गोपाज-दास [१] केशवदास [६] गोविंददास [७] मानसिंह [६] धनराजसिंह [१] कुशलसिंह [१०] केसरीसिंह [११] ज्ञालिमसिंह [१२] उम्मेदसिंह [१२] रामसिंह [१४] शिवनाथसिंह (शिवदानसिंह) [११] बहादुरसिंह [१६] हुक्मसिंह [१७] हीरसिंह धौर [१८] प्रतापसिंह।

ठाकुर वहातुरसिंह-लिखित 'बीदावतों की क्यात' में कुशस्तसिंह और केसरीसिंह के बीच में जयसिंह और वीजतसिंह के नाम अधिक दिये हैं (जि॰ २, ए॰ १६ तथा २२)। मुंशी सोहनजाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' में दिये हुए वंशवृष्ट (ए॰ ४२) में गोविंददास के पीछे मानसिंह और मानसिंह के पीछे क्रमशः अनशजसिंह, जयसिंह, दौजतसिंह, केसरीसिंह और ज़ाजिमसिंह के नाम दिये हैं। उसमें कुशसाबंह का नाम खोड़ दिया है।

चीकानेर राज्य के सामंत हैं और वे बीदावत कहलाते हैं तथा उनकी उपाधि 'ठाकुर' है । बीदावतों के ठिकानों में बीदावर का ठिकाना मुख्य हैं ।

वीदा की उपाधि 'राव' थी। उसने कई युद्धों में वीरता दिखलाई। राव जोधा के उत्तराधिकारी सांतल की मृत्यु हो जाने पर उसका छोटा भाई सूजा जोधपुर का स्वामी हुआ। राव जोधा ने बीका के सांतल और स्जा की अपेक्षा ज्येष्ठ होने के कारण पूजनीक चीज़ें बीकानेर भेजने का यचन दिया था, परंतु इससे पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई और सांतल भी कुछ ही महीने राज्य कर काल-कवित्त हो गया। स्जा के गही बैठने पर बीका ने उसकी पूजनीक चीज़ें बीकानेर भिजवाने के लिए कहलाया, परंतु उसने इसपर ध्यान न दिया। तब अपनी सेना के साध जाकर बीका ने जोधपुर को घेर लिया। उस समय राव बीदा भी बीदाहद के तीन हज़ार सैनिकों की जमीयत-सहित उसके साध था।

उस( थीदा) ने अपने जीवन-काल में ही छापर-द्रोणपुर के दो भाग कर अपने पुत्र उदयकर्ण को द्रोणपुर और संसारचंद्र को पिंद्र्हारा ( उस समय का ) बांट दिया, जिससे उदयकर्ण के सहोदर भाई उसके साथ और संसारचंद्र के सगे भाई संसारचंद्र के साथ रहे, जिनको उन्होंने गांव आदि निर्वाह के लिए दिये। उदयकर्ण के पुत्र करवायदास और राव लुखकर्ण

<sup>(</sup>१) बीकानेर राज्य के सिरायतों में महाजन के नीचे बीदासर और रावतसर के सरदारों का स्थान है। इन दोनों सरदारों की बैठक दरबार में एक ही है तथा प्रतिष्ठा भी समान है, जिससे वे एक दूसरे के नीचे नहीं बैठते। यदि बीदासर का सरदार दरबार में उपस्थित हुआ हो तो रावतसर का उपस्थित नहीं होता। गद्दीनशीनी के दरबार में जब दोनों ही सरदारों का आना अनिवार्य होता है, तब पहले बीदासर का सरदार महाराजा के तिलक करने के लिए दाहिनी मिसल (बैठक) से खड़ा होता है और तिलक करता है एवं रावतसर का सरदार बीदासर के आगे सिंहासन की ओर मुंह कर खड़ा होता है। तिलक के बाद नज़राना करते समय रावतसर का सरदार पहले नज़राना करता है और उसके बाद बीदासर का। ऐसे अवसरों पर बीदासर का सरदार दाहिनी मिसल (बैठक) की पंक्ति से नज़राना करते समय रावतसर के स्थान पर चला जाता है।

के बीच विरोध हो गया, जिससे द्रोणपुर से कल्याणदास का अधिकार उठ गया और बीदा के सारे भूमि-भाग पर संसारचंद्र के पुत्र सांगा का अधिकार हो गया। सांगा का पुत्र गोपालदास हुआ, जिसने महाराजा रायसिंह के विरुद्ध आचरण करनेवाले व्यक्तियों में से सारण (जाट) भरथा को महाराजा स्रस्तिंह की आहा से मारकर खामीभिक्त का परिचय दिया। उसके तीन पुत्र—जसंवतसिंह, तेजसिंह और केशवदास—थे। ठाकुर गोपालदास ने अपने श्रंतिम समय में अपने ठिकाने के तीन विभाग कर जसवंतसिंह को द्रोणपुर तथा तेजसिंह को चाहड़वास दिया और केशवदास को बीदासर देकर पाटवी बनाया, क्योंकि उसने एक युद्ध में उसके प्राण बचाये थे। केशवदास के पीछे गोचिन्ददास, मानसिंह, धनराजसिंह, कुशलसिंह, केसरीसिंह, ज़ालिमसिंह, उम्मेदसिंह और रामसिंह कमगाः बीदासर के सरदार हुए।

ठाकुर रामसिंह निःसंतान था, इसलिए ठाकुर उम्मेदसिंह के छोटे पुत्र श्रजीतसिंह का वंशधर शिवनाथसिंह उसके गोद गया। महाराजा रत्नसिंह के समय में लाहोर में सिक्खों के साथ श्रंग्रेज़ों की लड़ाई के समय बीदासर की जमीयत ने भी राजकीय सेना में सिम्मलित होकर श्रञ्छी सेवाएं कीं; इसलिए युद्ध की समाति पर महाराजा ने बीदासर के मंत्री को कड़ा-जोड़ी श्रोर सिरोपाव प्रदानकर सम्मानित किया। वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) में भारत-व्यापी सिपाही-विद्रोह के समय श्रंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ जब स्थयं महाराजा सरदारसिंह, बीकानेर

<sup>(</sup>१) ठाकुर धनराजसिंह के दो पुत्र जयसिंह और कुशलसिंह थे। जयसिंह का पुत्र दौलतसिंह था। दौलतसिंह के संतान न होने से जयसिंह की शास्ता नष्ट हो गई, तब कुशलसिंह का पुत्र केसरीसिंह दत्तक जाकर बीदासर का स्वामी हुआ, जिसके वंश में बीदासर के सरदार हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि ख्यात खेखकों ने जयसिंह धौर दौछतसिंह का वंश न चलने धौर कुशलसिंह के पुत्र केसरीसिंह के गोद जाने से उन( जयसिंह धौर दौलतसिंह) का नाम छोड़कर धनराज के पीछे कुशलसिंह धौर केसरीसिंह का नाम जिस्त दिया है।



राजा प्रतापसिंह [ वीदासर ]

की सेना के साथ रवाना हुआ, उस समय भी बीदासर के ठाकुर शिवनाथसिंह ने अपनी जमीयत भेजी थी। उस (शिवदानसिंह) का उत्तराधिकारी
उसका पुत्र बहादुरसिंह हुआ। रेस के संबंध में वि० सं० १६४० (ई०
स० १८८०) में उसने राज्य की आज्ञा के विरुद्ध आचरण किया, इसलिए
बीदासर के ठिकाने से पृथक किया जाकर यह पांच वर्ष के लिए देवली
की छावनी में भेज दिया गया और बीदासर पर उसका पुत्र हुक्मसिंह
नियत किया गया। ठाकुर हुक्मसिंह के पीछे उसका पुत्र हीरसिंह बीदासर
का स्थामी हुआ, परंतु यह नि:संतान था, इसलिए उसके छोटे भाई खुंमाणसिंह का पुत्र प्रतापसिंह दत्तक लिया गया, जो बीदासर का वर्तमान सरदार
है और मेयो कॉलेज, अजमेर में शिला पा रहा है। विद्यमान बीकानेर-नरेश
महाराजा सर गंगासिंहजी ने ई० स० १६३७ ता० ३० नवंबर (वि० सं०
१६६४ मार्गशीर्व यदि १३) को अपनी स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर उसको
स्थायी रूप से 'राजा' की उपाधि प्रदानकर सम्मानित किया है।

#### रावतसर

बीकानेर राज्य के चार सिरायतों में बीदासर श्रीर रावतसर की बैठक तथा प्रतिष्ठा समान है। रावतसर कांधलोतों का मुख्य ठिकाना है, जो राठोड़ों की एक शाखा है श्रीर राव रणमल के एक पुत्र कांधल से चली है। राव बीका के जोधपुर से प्रस्थान करते समय श्रन्य सरदारों एवं संबंधियों के श्रतिरिक्त उसका चाचा कांधल भी साथ था, जिसने बीकानेर राज्य की स्थापना में मुख्य भाग लिया था। यह ठिकाना राव बीका ने कांधल के पुत्र राजसी को वि० सं० १४४६ (ई० स० १४६६) में दिया था।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] राजसी [२] किशनदास (किशनसिंह) [३] उदयसिंह [४] राघवदास [१] रामसिंह (रायसिंह) [६] जसधीरसिंह [७] चतरसिंह [६] आगन्दसिंह [६] जयसिंह [१०] हिम्मतसिंह [११] वोजवसिंह [१२] ओमसिंह [१३] नाहरसिंह [१४] जोरावरसिंह [११] रायाजीतसिंह [१६] हुक्मसिंह [१७] मानसिंह और [१६] रावत तेजसिंह।

बहां के सरदार की उपाधि 'रावत' है।

क्यातों से प्रकट है कि वादशाह अकबर ने महाराजा रायसिंह को अहमदाबाद के स्वामी पर भेजा था, जिसको उक्त महाराजा ने हराकर क़ैद कर लिया। इस चढ़ाई में अन्य प्रमुख सरदारों के साथ रावतसर के स्वामी राघवदास ने पूर्ण तत्परता दिखलाई और उसका पुत्र जगतसिंह वीरगति को प्राप्त हुआ। तदनन्तर रामसिंह, लखधीरसिंह, चतरसिंह, आनन्दसिंह, जयसिंह, हिम्मतसिंह, विजयसिंह, भोमसिंह, नाहरसिंह और जोरावरसिंह कमश: रावतसर के स्वामी हुए।

वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४४) की सिक्खों के साथ की श्रंग्रेज़ों की लड़ाई में अन्य सरदारों श्रोर मंत्रियों के साथ रावतसर का मंत्री भी श्रपनी जमीयत के साथ बीकानेर की सेना में विद्यमान था। ई० स० १८४७ (वि० सं० १६१४) में सिपाही विद्रोह के अवसर पर महाराजा सरदारसिंह के साथ रावतसर के स्वामी ने भी अंग्रेज़ सरकार को यथेए सहायता दी। रावत जोरावरसिंह का देहांत होने पर उसका पुत्र रणजीतसिंह रावतसर का सरदार हुआ। वि० सं० १६४२ (ई० स० १८८५) में उसकी मृत्यु होने पर उसका पुत्र हुक्मासिंह, जिसका जम्म वि० सं० १६२७ (ई० स० १८७०) में हुआ था, रावतसर का स्वामी हुआ, किन्तु वि० सं० १६४० (ई० स० १८६३) में २३ वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। उस समय तक उसके कोई संतान नहीं हुई थी, जिससे उसका चाचा हंमीरसिंह वहां का रावत बनाया गया। इसके दो-तीन महीने वाद ही भूतपूर्व रावत हुक्मसिंह के मानसिंह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, अतएव हंमीरसिंह को अपने ठिकाने संई में चला जाना वड़ा और शिशु मानसिंह हुक्मसिंह का उत्तराधिकारी बनाया गया। रावत मानसिंह का भी थोड़ी आयु में ही देहावसान हो गया। उसका पुत्र तेजिसिंह

ईं० स॰ १८६४ (वि० सं० १६४१) में प्रकाशित 'ताज़ीमी राजवीज़, ठाकुर्स एण्ड ख़वासवाल्स कॉव् बीकानेर' नामक पुस्तक में दिये हुए शवतसर के वंश विवश्य में कानंदिसंह के पीछे जयसिंह और विजयसिंह के पीछे भोमसिंह का नाम दिया है, किन्तु 'देशदर्पय', 'तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' कादि में उनके नाम नहीं हैं।



रावत तेजसिंह [ रावतसर ]

रावतसर का वर्तमान सरदार है। उसने मेयो कॉलेज, अजमेर में शिक्षा पाई है।

## भूकरका

यहां के स्वामी राव जैतसी के पुत्र श्रीरंग (श्रेग) के वंशधर हैं ' चौर वे श्रेगोत बीका कहलाते हैं । महाराजा रायसिंह के समय में उपर्युक श्रीरंग के वंशजों को भूकरका की जागीर मिली।

दिल्ली के स्वामी शेरशाह की मारवाड़ पर चढ़ाई होने पर जोधपुर का राष मालदेव बिना लड़े ही भाग गया। फलतः शेरशाह का मारवाइ पर अधिकार हो गया, परंतु उस( शेरशाह )की मृत्यु के पश्चात् मालदेव ने पुन: मारवाड़ पर अधिकार कर लिया और जोधपुर पर अधिकार होने के पीछे वह मेड़ते के स्वामी जयमल से छेड़ छाड़ करने लगा तथा थोड़े समय बाद उसने मेड़ते पर चढाई कर दी। इसपर राव जयमल ने बीकानेर से सहायता मंगवाई । तब राव कल्याणमल ने अपने भाई श्रीरंग श्रादि को सेना देकर उसकी सहायतार्थ भेजा। श्रीरंग का उत्तराधिकारी भगवानदास हुआ। बादशाह अकबर की श्राह्मानुसार महाराजा रायसिंह के श्रहमदाबाद पर चढ़ाई करने के समय श्रन्य सरदारों श्रादि के साथ ठाकर भगवानदास भी महाराजा के साथ विद्यमान था और वह उस युद्ध में काम आया । भगवानदास के पीछे मनोहरदास ( मनहरदास ) पिता की संपत्ति का खामी हुआ। महाराजा सुरसिंह ने उसके एक पुत्र किशनसिंह को सीधमुख की जागीर देकर उसका पृथक् ठिकाना क्रायम किया । मनोहरदास का पुत्र कर्मसेन हवा । वि० सं० १७०१ ( ई० स० १६४४ ) में नागोर के राव श्रमर-सिंह की सेना का उत्पात बीकानेर की सीमा में बढ़ने पर महाराजा कर्णसिंह

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] श्रीरंग (शृङ्ग) [२] भगवानदास [३] मनोहर-दास [४] कमैसेन [४] खङ्गसेन (खङ्गसिंह) [६] पृथ्वीराज [७] कुराखसिंह [

□ ] सवाईसिंह [६] मदनसिंह [१०] अभयसिंह [१९] अजीतसिंह (जेतसिंह) [१२] खेतसिंह [१३] नाथृसिंह [१४] कान्हसिंह और [१४] राव अमरसिंह।

के आदेशानुसार दीवान मेहता ( मुंहता ) जसवंत सेना लेकर उसपर गया। इसके साथ कई प्रमुख सरदारों के अतिरिक्त भूकरके का ठाकुर कर्मसेन भी था।

वि० सं० १७४४ (ई० स० १६६८) में वीकानेर के महाराजा अनुपर्सिंह का देहांत होने पर उसका पुत्र स्वरूपर्सिंह वीकानेर का स्वामी हुआ, जो वालक था। उस समय भूकरके का ठाकुर पृथ्वीराज राज्य-कार्य में सहायता देता था।

महाराजा श्रजीतसिंह ने वि० सं० १७६३ (ई० स० १७०७) में जोधपुर पर श्रधिकार कर लेने के पीछे महाराजा सुजानसिंह की श्रमुपस्थिति
का लाभ उठाकर बीकानेर पर चढ़ाई कर दी। पहले तो किसी ने उसका
श्रमरोध न किया, पर पक साहसी लुहार के वीरतापूर्ण कार्य ने
ठाकुर पृथ्वीराज तथा श्रन्य सरदारों का रक्त जीला दिया। उन्होंने सेना
पक्तत्र कर महाराजा श्रजीतसिंह की सेना का ऐसी वीरता से मुक्ताबला
किया कि उसे संधि कर बीकानेर से लीट जाना पड़ा। जब महाराजा
सुजानसिंह दिन्या से लीटकर बीकानेर में श्राया तो उसने प्रसन्न होकर
श्रम्तपूर्व वीरता, साहस एवं राज्य-भिक्त का उदाहरण देनेवाले ठाकुर
पृथ्वीराज के सम्मान में वृद्धि की।

पृथ्वीराज की मृत्यु होने पर उसका पुत्र कुशलसिंह पिता की संपत्ति का अधिकारी हुआ, जो सदा राज्य का शुभिचिन्तक रहा। जोधपुर के महाराजा अभयसिंह और उसके छोटे भाई यहतसिंह (नागोर के स्वामी) के बीच जब विरोध हो गया, तब बहतसिंह ने महाराजा जोरावरसिंह से मेल कर उसे सहायक बनाना चाहा। उक्त महाराजा को वहतसिंह का विश्वास न था, इसलिए भूकरके का ठाकुर कुशलसिंह, चास्तविक स्थिति का भेद लेने के लिए उसके पास भेजा गया। जब कुशलसिंह ने बहतसिंह से बात-चीत कर सारी बात जान ली तो महाराजा जोरावरसिंह को बहतसिंह का विश्वास हो गया। जब बहतसिंह ने मेहते पर अपनी सेना रवाना की उस समय महाराजा जोरावरसिंह ने भी उसके पास अपनी सेना भेज दी।

इसपर नाराज़ होकर वि० सं० १७६७ (ई० स० १७४०) मं महाराजा अभयसिंह ने भादा और चूक के विद्रोही सरदारों के कहने से बीकानेर पर चढ़ाई कर दी। उस समय महाराजा जोरावरसिंह ने बीकानेर की रचा का यथोचित प्रबंध कर गढ़ के भीतर से शशु-सैन्य का सामना किया। उक्त विद्रोही सरदारों को छोड़कर इस समय बीकानेर राज्य की रचा के लिए अन्य सरदारों की सेनाएं गढ़ में एक जित थीं और उनका संचालन भूकरका के ठाकुर कुशलसिंह के हाथों में था।

तदनन्तर भट्टियों और जोहियों का उपद्रंब बढ़ने पर ठाकुर कुशल-सिंह सेना के साथ कर्णपुरा के जोहियों को दंड देने के लिए भेजा गया, परंतु उन्हीं दिनों महाराजा के सपरिवार देशकोक करकीजी का दर्शन करने के हेतु प्रस्थान करने के कारक वह पुनः बुला लिया गया।

वि० सं० १८०३ (ई० स० १७४६) में महाराजा जोरावरसिंह का निःसंतान देहांत हो गया। राजगद्दी के लिए उपद्रय न हो, अतएव टाकुर कुशलसिंह ने अविलंब गढ़ तथा राजधानी का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया। फिर उसने अन्य व्यक्तियों की सलाह से महाराज आनंदिसिंह (महाराजा अनूपसिंह का छोटा कुंबर) के दूसरे पुत्र गजसिंह को गद्दी पर विठलाया, जो सिंहासन के सर्वथा योग्य था। इसपर गजसिंह के ज्येष्ठ आता अमरसिंह ने जोधपुर राज्य की सहायता से बीकानेर पर चढ़ाई की। इस लड़ाई में कुशलसिंह बीकानेर की सेना के हरावल में था।

महाराजा स्रतिसिंह के समय वि० सं० १८४६ (ई० स० १७६६)
में स्रतगढ़ का निर्माण होने के कुछ दिनों बाद भिट्टें का उपद्रय बढ़ने
पर महाराजा स्रतिसिंह ने कई प्रमुख सरदारों के साथ, जिनमें भूकरके
का ठाऊर मदनिसिंह भी था, एक बड़ी सेना भटनेर पर भेजी। इसके कुछ
वर्ष पीछे वि० सं० १८४६ (ई० स० १८०२) में ठाऊर मदनिसिंह किसी
अपराध के कारण मार डाला गया।

लाहीर की सिक्कों के साथ की अंग्रेज़ों की लड़ाई में महाराजा रत्नांसह ने अपनी सेना अंग्रेज़-सरकार की सहायतार्थ भेजी। उस समय राजकीय सेना के साथ भूकरके के ठाकुर का भाई भी विद्यमान था, जिसको उत्तम सेवा के बदले में, युद्ध की समाति पर मोतियों का चौकड़ा तथा सिरोपाव मिले।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) में सिपाइी विद्रोह के समय अंग्रेज़-सरकार की सहायतार्थ जब खयं महाराजा सरदारसिंह अपनी सेना के साथ गया, उस समय भूकरका के स्वामी ने भी सहायता पहुंचाई।

वि० सं० १६६६ (ई० स० १६१२) में महाराजा साहव ने अपनी रजत जयन्ती के अवसर पर ठाकुर कान्हांसंह को व्यक्तिगत तौर पर 'राव' का खिताब प्रदान किया। वि० सं० १६८५ (ई० स० १६२६) में अपनी वर्षगांठ के उपलब्ध में उसको सदा के लिए 'राव' की उपाधि से विभूषित करने का महाराजा साहब का विचार था, परंतु उन्हीं दिनों कान्हांसंह की मृत्यु हो गई। तब महाराजा ने उसके दत्तक पुत्र अमरसिंह को, जो भूकरका का वर्तमान सरदार है, वंशपरंपरा के लिए 'राव' की उपाधि प्रदानकर सम्मानित किया।

# दूसरे सरदार ( उमराव )

दोहरी (दोलड़ी) ताज़ीम और हाथ के कुरब का सम्मानवाले

## सांख्

यह ठिकाना महाराजा स्रासिंह ने श्रपने छोटे भाई किशनसिंह को विश् सं० १६७४ (ई० स० १६१८) में दिया था। उसके वंश के किशनसिंह सिंहोत बीका कहलाते हैं। किशनसिंह के दो पुत्र भोमसिंह और जगत्सिंह थे, जिनमें से जगत्सिंह के वंश धरों का सांख् पर श्रधिकार रहा।

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] किशनसिंह [२] जगत्सिंह [३] दुर्जनसिंह [४] सुजानसिंह [४] जगरूपसिंह [६] द्वेनसिंह [६] खेनसिंह [६] संगारसिंह [१०] सुमेरसिंह [११] विजयसिंह और [१२] हीरसिंह।

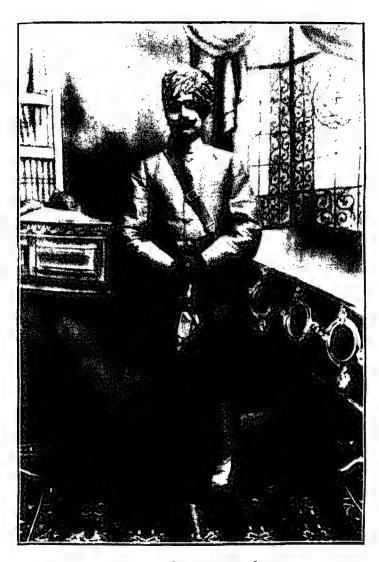

राव अमरसिंह [भूकरका]

तदनन्तर दुर्जनिसिंह, सुजानिसंह, जगकपिसंह, ढूंगरिसंह, दलसिंह, चैनिसिंह श्रीर खंगारिसिंह क्रमशः सांखू के स्वामी हुए। जब महाराजा रत्निसिंह के समय श्रंग्रेज़-सरकार की सहायतार्थ सिक्खों की लड़ाई में बीकानेर राज्य की सेना सिम्मिलित हुई, तब उसमें सांखू के सरदार ने भी श्रपने मंत्री के साथ जमीयत भेजी थी। उस समय की उत्तम सेवाश्रों के उपलद्य में युद्ध की समाप्ति पर अन्य सेना-नायकों के साथ-साथ सांखू के मंत्री को भी कड़ा-जोड़ी और सिरोपाब देकर पुरस्कृत किया गया।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतव्यापी ग्रदर के समय महाराजा सरदार्रासंह के साथ सांख् के सरदार ने भी सिपादी-विद्रोह को दमन करने में बड़ी सहायता पहुंचाई।

संगारसिंह के पीछे सुमेरसिंह और विजयसिंह क्रमशः सांख् के स्वामी हुए। विजयसिंह निःसंतान था, इसलिए उसके निकटवर्ता कुटुंबियों में से भानसिंह का बड़ा पुत्र हीरसिंह गोद जाकर यहां का स्वामी हुआ, जो सांख् का वर्तमान सरदार है।

## कूचोर ( चुरूवाला )

इस ठिकाने के स्वामी जोधपुर के राव जोधा के भाई कांधल के पौत्र वणीर के वंशज हैं। वणीर की जागीर में पहले चाचावाद था। किर उसके वंशजों को चूक की जागीर मिली, जहां उन्नीसवीं शताब्दी तक उनका श्रिधकार रहा। राज्य की श्राह्मा उन्नेचन करने के कारण कई बार

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] वर्णीर [२] हरा [३] सांवलदास [४] बलमद्र [४] भीमसिंह [६] कुशलसिंह [७] इन्द्रसिंह [८] हिरसिंह [६] शिवसिंह [१०] पृथ्वीसिंह [११] भैरुंसिंह [१२] लालसिंह धौर [१३] प्रतापसिंह ।

<sup>&#</sup>x27;देशदर्पण', 'धार्य आल्यान करपदुम' एवं 'ताज़ीमी राजवीज़, ठाकुर्स एगड ख्रवासवास्स धाँव बीकानेर' नामक पुस्तकों में वणीर के पुत्र का नाम मालदेव दिया है; किन्तु सुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीवीकानेर' में दिये हुए वंशवृष्ठ ( पृ॰ ४६ ) में सर्वंत्र कुचोरवालों को वणीर के पुत्र हरा के वंश में वतलाया है।

स्वीकार किया। महाराजा के लिखने पर विद्रोहियों को दवाने के लिए जेनरल पलनर की अध्यक्षता में सरकारी फ़ौज गई, जिसने एक मास तक पृथ्वीसिंह से युद्ध किया। अंत में शक्ति द्वीण होने पर ठाकुर गढ़ खालीकर रामगढ़ (जयपुर राज्य) में चला गया।

चूक छूट जाने पर ठाकुर पृथ्वीसिंह इधर-उधर भटकता रहा। उसने अपना पट्टा पाने के लिए बहुत कुछ उद्योग किया, पर उसे सफलता न मिली। इसी बीच उसकी मृत्यु हो गई। किर वि० सं० १६११ (ई० स० १८४१) में महाराजा सरदारसिंह के राज्यकाल में ठाकुर पृथ्वीसिंह के एक पुत्र ईश्वरीसिंह ने चूक पर अधिकार कर लिया। यह खबर बीकानेर में पहुंचने पर महाराजा ने चूक पर सेना भेजी, जिसने युक्तिपूर्वक गढ़ में प्रवेशकर उसे खाली करवा लिया। इस कमड़े में ईश्वरीसिंह मारा गया।

महाराजा डूंगर्रासंह के राज्य-समय में चूरू के हक़दारों को राज्य की आह्या बराबर पालन करने की शर्त पर निर्वाह के लिए मांव दिये गये। उस समय पृथ्वीसिंह के कनिष्ट पुत्र ठाकुर लालासिंह को भी, जो देशणोक में निवास करता था, बीकानेर जाने पर कूचोर की आगीर दी गई, परंतु. उसने अपने पूर्वजों की प्रकृति के अनुसार उत्पात करना बंद न किया और प्रत्यस कप से राज्य के अपराधियों को अपने यहां शरण देने लगा। महाराजा के लिखने पर पोलिटिकल एजेंट ने उसे रोक्ना और भविष्य के लिए उससे मुचलका लिखना लिया।

ठाकुर लालसिंह का जन्म बि० सं० १६०४ (ई० स० १८४७) में हुवा था। वर्तमान महाराजा साहब की बाल्यावस्था के समय वह रीजेंसी कींसिल का सदस्य रहा और उसे अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से 'रायबहादुर' का खिताब भी प्राप्त हुआ था। उसका पुत्र ठाकुर प्रतापिसंह कूचोर का वर्तमान सरदार है।

गया, पर उसके साथ की दस तोपें, जो महाराजा अभयसिंह ने दी धीं, रह गईं, जिनपर राज्य की सेना का अधिकार हो गया। महाराजा की सेना ने भाद्रा जाकर उसको घेर लिया। अन्त में सेना-व्यय (पेशकशी) देने का इक्सरार कर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जयपुर षहुंचने पर वि० सं०१७६७ (ई० स०१७४०) में वह नाहरगढ़ में क़ैद कर दिया गया।

जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह की मृत्यु के उपरांत जोधपुर के महाराजा अभयसिंह ने लालसिंह को क्रेंद से ख़ुरुवाकर अपने पास बुला लिया और वि० सं० १८०४ (ई० स० १७४७) में बीकानेर से आये हुए अन्य विद्रोही सरदारों के साथ सेना देकर उसे भी बीकानेर पर भेजा, पर इस लड़ाई में भी जोधपुर की सेना की पराजय हुई श्रीर सरदार श्रादि घायल होकर भाग गये। लालसिंह इससे निराश नहीं हुआ और वह बीकानेर राज्य के गांवों को लूटने लगा। इसपर महाराजा गजसिंह ने अपने भाई तारासिंह को सेना देकर उसका दमन करने को भेजा, परंतु लड़ाई होने पर स्वयं तारासिंह अपने कितने ही साथियों सहित मारा गया। तथ वि० सं० १८१३ ( ई० स० १७४६ ) में महाराजा ने पुरोहित जगरूप तथा चीहान रूपराम को उसपर भेजा। पीछे से शेखावत नवलसिंह आदि भी चार इजार सेना के साथ गये और उन्होंने उसे महाराजा की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। महाराजा के अनुपपुर पहुंचने पर लालसिंह राजकीय सेवा में प्रविष्ट होने को उद्यत हुआ, परंतु मार्ग में अपशकुन हो जाने के कारण वह वापस लौट गया। इसपर कुद्ध होकर महाराजा ने स्वयं उसपर चढाई की भ्रीर उसके प्रधान स्थान हुंगराना के गढ़ को होपों की मार से नष्ट कर दिया। ऐसी दशा में लालसिंह, महाराजा के रासलाणा पहुंचने पर उसकी सेवा में उपस्थित हो गया। महाराजा ने उसका अपराध चमाकर उसकी जागीर उसे सौंप दी।

लालसिंह के पीछे कमशः अमरसिंह श्रीर चैनसिंह भादा के स्वामी हुए। चैनसिंह का पुत्र प्रतापसिंह हुआ। उस( प्रतापसिंह )का भी राज्य

वि० सं० १७०१ (ई० स० १६४४) में महाराजा कर्णसिंह के समय नामोर के स्वामी अमरसिंह ने बीकानेर की सीमा के जाखांणिया गांव पर अधिकार कर लिया । इसपर महाराजा कर्णसिंह ने वहां से अमरसिंह का थाना उठवा देने के लिए अपने सरदारों के नाम आहा मेजी, जिसपर मेहता जसवंतसिंह कई प्रमुख सरदारों के साथ सेना लेकर उक्त गांव में गया। इस अवसर पर इस सेना के साथ सीधमुख का ठाकुर किशनसिंह भी था।

महाराजा स्रतसिंह के समय वि० सं० १८७० (ई० स० १८१३) में सीधमुख का ठाकुर नाहरसिंह विद्रोही हो गया। तब महाराजा का प्रधान मंत्री श्रमरचंद सेना लेकर सीधमुख गया श्रीर नाहरसिंह को क्रेंद कर बीकानेर ले श्राया। महाराजा ने नाहरसिंह को मरवा डाला श्रीर सीधमुख उसके भाई श्रमरसिंह को प्रदान किया। किर भी वहां का भगड़ा शांत न हुआ।

श्रंप्रेज़ सरकार से संधि स्थापित हो जाने के पीछे विद्रोही सरदारों का दमन करने के लिए महाराजा स्रतिसिंह ने श्रंप्रेज़ सरकार से सहायता मंगवाई। श्रंप्रेज़ी सेना के साथ कर्नल एलनर सर्वप्रथम सीधमुख गया। वहां ठाकुर पृथ्वीसिंह ने दस दिन तक तो उसका सामना किया, पर बाद में वह भागकर सीकर चला गया। किर महाराजा ने उस ठिकाने को ज़न्त कर लिया।

वि० सं० १८६० (ई० स० १८३३) में मानसिंह वैरिशालोत तथा
पृथ्वीसिंह आदि ने सीधमुख पर चढ़ाई कर वहां अपना अधिकार कर
लिया पवं वहां की प्रजा का धन आदि लूटकर उन्हें बहुत कष्ट दिया।
इसपर राज्य की तरफ़ से सुराणा हुक्मचंद ने जाकर लुटेरे सरदारों का
दमन किया और सीधमुख पर पुनः राज्य का अमल क्रायम किया।

<sup>(</sup>१) ख्यातों में दिये हुए मूल इतिहास में तो नाहरसिंह भीर अमरसिंह के नाम मिलते हैं, परन्तु सीधमुख की वंशाविलयों में इनके नाम नहीं हैं। संभव है इनका वंश न चलने से वंशावली-लेखकों ने इनके नाम छोड़ दिये हों, जैसा कि कई जगह हुआ है।

डसराधिकारी बनाया । तब केलग ने अपने बाहुबल से नया ठिकाना बीकमपुर कायम किया। उसका पुत्र चार्चा पूगल का स्वामी हुआ। चाचा का पुत्र वैरसल और उसका शेखा हुआ। लंग्ने (सिंध के मुसलमान) शेखा से वैर रखते थे, जिससे उन्होंने उसके भाई तिलोकसी और जगमाल को अपनी और मिला और उनकी सहायता से शेखा को गिरफ्तार कर पूगल पर अपना अधिकार कर लिया। राव बीका का अधिकार उन दिनों जांगल देश पर हो चुका था । उसने चढ़ाई कर मुसलमानों और विद्रोधी भाटियों को भगाकर शेखा का पुनः पूगल पर अधिकार करा दिया। इसके कुछ दिनों बाद राव बीका ने पूगल जाकर शेखा की पुत्री रंगकुंचरी से विवाह किया, जिससे लुगुकर्ण का जन्म हुआ।

वि० सं० १४३४ (ई० स० १४७८) में जब राव बीका ने कोड़मदेसर के तालाब पर गढ़ बनवाने का आयोजन किया तो जैसलमेर के भाटी उसका विरोध करने को उद्यत हुए। उन्होंने राव शेखा को भी अपनी तरफ़ मिलाने का प्रयत्न किया, पर वह उनके शामिल न हुआ।

राव सूजा के जोधपुर में सिंहासनारूढ़ होने के बाद राव बीका ने पूजनीक चीज़ें लाने के लिए उसपर चढ़ाई की। उस समय श्रम्य सरदारों तथा उनकी सैन्य के ऋतिरिक्त पूगल के भाटी भी उसकी सहायतार्थ गयेथे।

राव ल्लाकर्ण के राज्यारम्भ में ही कुछ ठिकानों के सरदार राज्य के विरोधी हो गये, जिसपर उसने उनका दमन करने के लिए ससैन्य प्रस्थान किया। इस अवसर पर उसकी सेना में अन्य सरदारों आदि के अतिरिक्त पूगल का राव हरा भी शामिल था।

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] चाचा [२] वैरसल [१] शेला [४] हरा [४] वरसिंह [६] जेसा [७] कान्हसिंह [६] भासकर्य [६] जगदेव [१०] सुदर्शन [१९] गणेशदास [१२] विजयसिंह [१३] दलकर्या [१४] भ्रमरसिंह [१४] भ्रमयसिंह (भ्रन्यसिंह) [१६] रामसिंह [१७] रणजीतसिंह [१८] करयी-सिंह [१६] रघुनाथसिंह [२०] महताबसिंह [२१] जीवराजसिंह भौर [२२] देवीसिंह ।

अप्रसन्न होकर बीकानेर चला गया । अप्रश्लिह से पेशकशी लेकर महा-राजा गजसिंह ने पूगल की जागीर उसके नाम कर दी। वि० सं० १८६६ (ई० स० १८२६) में राज्य की सेना की महाजन पर चढ़ाई होने पर, वहां का ठाकुर वैरिशाल भागकर भावलपुर होता हुआ जैसलमेर चला गया और वहां सेना एकत्र करने लगा। उसके इस राज्य विरोधी पड्यंत्र में पुगल के राव रामसिंह की भी पूरी सहायता थी। वीछे से विव संव १८८७ (ई० स० १८३०) में महाजन का ठाकुर पूगल जाकर युद्ध की तैयारी करने लगा। उसके शामिल होकर रामसिंह भी राज्य का बहुत बिगाइ करने लगा। ऐसी दशा में महाराजा रत्नसिंह ने उसका दमन करने के लिए सेना भेजी और इस संबंध में अंग्रेज-सरकार को भी उचित कार्यवाही करने को लिखा। अनन्तर उसने स्वयं उधर प्रस्थान किया, जिसपर वैरिशाल तो भाग गया और रामसिंह गढ़ के अन्दर घुस गया। कुछ दिनों बाद उसने शारा-रत्ना का वचन लेकर श्रात्मसमर्पण कर दिया । फलस्वरूप गढ़ पर राज्य का अधिकार हो गया और वह भाटी शार्दलसिंह को दे दिया गया। पीक्षे से रामसिंह के उपस्थित होने पर महाराजा ने उसे गुढ़ा आदि गांव दे दिये। महाराजा के लौट जाने पर कुछ बिद्रोही सरदारों ने पूगल के गढ़ धर अधिकार करने का प्रयत्न किया, परंतु उसमें उन्हें सफलता न मिली।

राव रामसिंह का पुत्र रण्जीतसिंह था; किंतु वह निःसंतान था, इसलिए उसका छोटा भाई करणीसिंह पूगल की जागीर का स्वामी हुआ। तद्वंतर उसका पुत्र रघुनाथसिंह पूगल का अधिकारी हुआ; परंतु वह भी संतानहीन था, इसलिए भूतपूर्व ठाकुर रामसिंह के तीसरे भाई शाईलसिंह का पौत्र महतावसिंह, रघुनाथसिंह का उत्तराधिकारी हुआ। महतावसिंह के पक्षात् जीवराजसिंह पूगल का राव हुआ, जिसको अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ःसे ई० स० १६९८ (वि० सं० १६९४) में 'राव बहादुर' का खिताव मिला। वि० सं० १६८२ (ई० स० १६२४) में उसकी मृत्यु होने पर उसका पुत्र देवीसिंह वहां का सरदार हुआ, जो पूगल का वर्तमान राव है।

महाराजा रायसिंह ने पहले की प्रतिष्ठा के साथ बाघावास (वर्तमान सांडवा) की जागीर देकर अपना उमराव बनाया; परंतु इससे उसको संतोप न हुआ और अपनी पैतृक जागीर द्रोणपुर के न मिलने से वह नाराज़ होकर मारवाड़ चला गया, जहां उसे जालोड़ा की जागीर मिली और वहीं उसका देहांत हुआ। बीकानेर के स्वामी महाराजा कर्णसिंह ने दक्षिण से लौटते समय उपर्युक्त मनोहरदास के पुत्र कर्णसिंह को अपने साथ ले लिया और वीदाहद के पैतृक गांवों के साथ उसे बाघावास देकर उसका पहले का कुरव कायम रखा। उस समय वहां चौधरी गोपी नामक गोदारा जाट वड़ा प्रवल था, जिसने वहां क्रपसिंह का अधिकार न होने दिया। इसपर क्रपसिंह ने उसे मारकर वहां अधिकार कर लिया। तब से बाघावास 'सांडवा' कहलाने लगा।

वि० सं० १७२४ (ई० स० १६६८) में रूपसिंह की मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र भारमल हुआ। जब महाराजा सुजानसिंह के समय जोधपुर के महाराजा अजीतिसिंह की बीकानेर पर चढ़ाई हुई, उस समय भारमल और कोठारी रतनसी उक्त महाराजा (अजीतिसिंह) को समभाने के लिए भेजे गये। अजीतिसिंह ने भारमल को अपने शामिल होने को कहा, परंतु उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे उक्त महाराजा ने तेजिसिहोतों (बीदावतों) के साथ उसे भी क्रेंद कर लिया। फिर उसने बीकानेर पर चढ़ाई की, किन्तु उसमें उसे सफलता न हुई। तब विवश होकर अन्य सरदारों के साथ उसने भारमल को भी छोड़ दिया। वि० सं० १७६३ (ई० स० १७०६) में भारमल का देहांत होने पर उसका पुत्र लखधीरसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसके वि० सं० १७८४ (ई० स० १७२८) में निःसंतान गुज़र जाने पर उपर्युक्त मनोहरदास के दूसरे पुत्र जगमाल के पीत्र दानसिंह को सांडवे की जागीर मिली। उसने सांडवे के गढ़ की नींव डाली। वह बीकानेर की तरफ़ की कई लड़ाइयों में शामिल रहा।

जोधपुर के महाराजा श्रभयसिंह ने वि० सं० १७६० (ई० स० १७३३) में बीकानेर पर चढ़ाई की श्रीर उधर से बक़्तसिंह ने खरबूज़ी के गढ़ पर अवसर पर भी बस्तिसिंह ने बीकानेर से सहायता चाही। तब महाराजा गजसिंह ने स्वयं अपनी सेना के साथ प्रयाण किया। उस समय भी महाराजा के सैन्य में सांडवे की जमीयत-सिंहत कुंबर धीरतिसिंह विद्यमान था। महाराजा रामसिंह और बस्तिसिंह के बीच कई लड़ाइयां हुई, जिनमें महाराजा रामसिंह की प्राजय हुई और बस्तिसिंह का जोधपुर पर अधिकार हो गया। फिर रामसिंह ने जयश्रापा सिंधिया से सहायता प्राप्त-कर बस्तिसिंह से युद्ध का आयोजन किया।

यि० सं० १८०६ (ई० स० १७४२) में महाराजा बक्स सिंह मर गया और उसका पुत्र विजयसिंह जोधपुर का स्वामी हुआ। जयश्रापा ने रामसिंह का पन्न लेकर विजयसिंह पर चढ़ाई की, उस समय विजयसिंह का मुख्य सहायक बीकानेर का स्वामी गर्जासेह था। जयश्रापा के मुक्राबले में विजयसिंह की सहायतार्थ उसके जाने पर उक्त युद्ध में धीरतसिंह ने भी बीकानेर की सेना में रहकर युद्ध किया था।

उन्हों दिनों दिल्ली के बादशाह श्रहमदशाह के समय उसका दीवान मंस्रिश्चली बागी हो गया, जिसपर बादशाह की तरफ़ से फ़रमान पहुंचने पर बीकानेर से महाराजा गर्जासंह ने अपनी सेना भेजी, उसमें कुंवर धीरतसिंह भी सम्मिलित हुआ। युद्ध समाप्त होने पर उस( धीरतसिंह )की अच्छी सेवा के उपलक्ष्य में बादशाह की श्रोर से उसको खिलश्चत मिली।

वि० सं० १८२० (ई० स० १७६३) में जैसलमेर के महारावल मूल-राज के भेजे हुए मेहता मानसिंह ने जाकर महाराजा गजसिंह से दाउदपुत्रों आदि का नोहर के कोट पर छलपूर्वक अधिकार करने का समाचार निवेदन किया और उससे सहायता की याचना की। किर विद्रोहियों के बाहर में नगर बसने की सूचना पाने पर महाराजा ने उनके विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी, जिसमें सांडवे का ठाकुर धीरतसिंह भी अपने राजपूतों-सिहत शामिल था। दाउदपुत्रों ने संधि की बातचीत की, पर बीकानेरी सेना के इनकार करने पर उन्होंने अवसर पाकर अचानक उसपर महाराजा स्रतसिंह उस समय ज्वर-पीड़ित था, अतएस वह राठोड़ और कछवाहों की सेना में फूट देख बीकानेर लीट गया। इससे धोंकलसिंह का पत्त निर्वल हो गया। इतने में महाराजा मानसिंह की तरफ़ से सिंघवी इंद्रराज ने कुछ सेना के साथ जाकर जयपुर राज्य में उपद्रव कर दिया, जिससे महाराजा जगतसिंह भी अपनी सेना के साथ जयपुर को लीट गया और मानसिंह के विरोधी सरदार नागोर चले गये। इस प्रकार सहज ही में जोधपुर का घेरा उठ जाने से महाराजा मानसिंह स्वच्छन्द हो गया और फिर उसने अमीरखां पठान-द्वारा, ठाकुर सवाईसिंह आदि धोंकलसिंह के पत्तपाती सरदारों को मरवा डाला।

तदनंतर महाराजा मानसिंह ने महाराजा स्र्रितसिंह से बदला लेने का निश्चय कर वि० सं० १८६४ (ई० स० १८०७) में बीकानेर पर सेना रवाना की। उस समय सांडवे का ठाकुर जैतसिंह कई अन्य सरदारों के साथ सीमा प्रांत के प्रबंध के लिए नियत था। उसने वहां पर नियुक्त बीकानेरी सेना के साथ शत्रु सेना का बीरता एवं चतुराई से सामना किया तथा विपित्तियों का बहुतसा माल असवाव अपने अधिकार में कर यह अन्य सरदारों-सिहत बीकानेर लीट गया। इसपर महाराजा स्रतसिंह ने उसका यहां तक सम्मान किया कि अपने रुमाल से उसके बदन को काड़ा।

वि० सं० १८७३ (ई० स० १८१६) में मीरखां पठान की बीदावतों के इलाक़े पर चढ़ाई होने का समाचार पाकर महाराजा स्रतसिंह ने मेहता मेघराज सहजरामीत को ससैन्य उधर भेजा। उक्त मेहता ने बीदासर तथा सांडवे में थाने स्थापित कर वहां का समुचित प्रबन्ध किया।

वि॰ सं॰ १८८३ (ई॰ स॰ १८२६) में ठाकुर जैतासिंह की निःसंतान मृत्यु होने पर कक्कू के ठाकुर जवानीसिंह का पुत्र रणजीतसिंह सांडवे का खामी हुआ।

महाराजा रत्नसिंह के समय लाहीर के सिक्खों के साथ की लड़ाई में अंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ वि० सं०१६०३ (ई० स०१८४६) में 85 बीकानेर राज्य की सेना भेजी गई। उसमें सांडवे के ठाकुर की तरफ़ से उसका मंत्री भी वहां के राजपूतों-सहित सम्मिलित हुआ। इस सेवा के उपलक्ष्य में महाराजा ने उसे सिरोपाय आदि देकर सम्मानित किया।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) में भारत-व्यापी ग्रदर के दमन करने में ठाकुर रण्जीतसिंह अपने राजपूतों-सिहत सब से प्रथम राज्य की सेना में सिम्मिलित हुआ। इससे प्रसन्न होकर महाराजा सरदारसिंह ने उस- (रण्जीतिसिंह) को हाथी तथा सिरोपाव प्रदान किया। इस अवसर पर अहां-जहां राज्य की सेना गई, वहां-बहां ठाकुर रण्जीतिसिंह ने भी विद्यमान रहकर अंग्रेज़ सरकार की अञ्झी सेवा की। विद्रोहियों के मुक्ताबले में एक बार उसका भाई पद्मसिंह भी धायल हुआ। उस(रण्जीतिसिंह) का पुत्र जसवंतिसिंह पिता की विद्यमानता में ही मर गया, परन्तु उसकी पत्नी गर्भ-वती थी। कुछ दिनों पीछे उससे हीरसिंह का जन्म हुआ। वि० सं० १६२३ (ई० स० १६६६) में महाराजा सरदारसिंह ने रण्जीतिसिंह को पदञ्युत कर हीरसिंह को सांडवे का ठाकुर नियत किया और हाथी तथा सिरोपाब देकर उसका सम्मान बढ़ाया।

वि० सं० १६४४ (ई० स० १८८७) में महाराजा हंगरसिंह का देहांत हो गया। उस समय वर्तमान महाराजा साहब की बाल्यावस्था के कारण शासन-कार्य के लिए रीजेंसी कौंसिल बनाई गई, जिसका ठाकुर हीरसिंह भी एक सदस्य बनाया गया। ठाकुर हीरसिंह के तीन पुत्र हुकम-सिंह, देवीसिंह श्रीर उदयसिंह हुए, पर उन ठीनों की ही उसके जीवन-काल में मृत्यु हो गई। इसलिए वि० सं० १६४८ (ई० स० १८६१) में उस (हीरसिंह) का देहांत होने पर उसके चाचा दूलहसिंह का पुत्र मोतीसिंह सांडवे का स्वामी हुआ, किंतु उसकी भी वि० सं० १६८० (ई० स० १६२३) में निःसंतान मृत्यु हो गई। तब गांव सैकने के ठाकुर वैरिशालसिंह का दूसरा पुत्र जीवराजसिंह उस(मोतीसिंह)का उत्तराधिकारी होकर सांडवे का स्वामी हुआ। नियमानुसार महाराजा साहब ने उसकी हवेली पर जाकर मातमपुसीं की रसम पूरी की।



मेजर जेनरल सरदार वहादुर राजा जीवराजसिंह स्रो. बी. ई., थ्रो. बी. ई. [ सांडवा ]

ठाकुर जीवराजिसिंह का जनमें वि० सं० १६३४ फाल्गुन वि६ ११ (ई० स० १८७६ ता० १७ फ़रवरी) को हुआ। प्रारंभिक शिल्ला बीकानेर के वाल्टर नोवल्स स्कूल (अब हाई स्कूल) में प्राप्त करने के अनन्तर वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६६) में वह १३ वीं शिलाबाटी रेजिमेंट में डाइरेक्ट कमीशन की जगह भरती हुआ। ई० स० १६०१-२ में सीमा-प्रान्त के वज़ीरिस्तान की लड़ाई में वह अपनी रेजिमेंट के साथ गया, जहां का तमगा उसे मिला। फिर वर्तमान महाराजा साहब ने उसकी वहां से बुलाकर वि० सं० १६६१ (ई० स० १६०४) में अपना प० डी० सी० नियत किया तथा अपने यहां की पैदल सेना (जो अब सादूल लाइट इनफेंट्री कहलाती है) का असिस्टेंट कमांडेंट बनाकर कैप्टेन की उपाधि दी। इसके दो वर्ष पीछे इनकी यूरोप-यात्रा के समय भी वह इनके साथ रहा।

ई० स० १६०६ (वि० सं० १६६६) में गंगा रिसाले (केमल कोर) के असिस्टेंट कमांडिंग ऑफ़िसर के पद पर उसकी नियुक्ति हुई। उसी वर्ष उसकी अच्छी सेवा से प्रसक्त होकर महाराजा साहय ने अपनी वर्ष गांठ पर लाखगुसर का ठिकाना जागीर में देकर उसकी ताज़ीम और पैर में खर्गा भूषण पहनने का सम्मान प्रदान किया। ई० स० १६११ (वि० सं० १६६८) में महाराजा साहय स्वर्गवासी श्रीमान सम्नाट् जॉर्ज पश्चम के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पुनः लंडन गये। उस समय भारत के देशी राज्यों से फ़ौजी श्रफ़सर भी वहां बुलाये गये थे, इसलिए इन्होंने बीकानेर-राज्य की तरफ़ से जीवराजसिंह को लंडन भेजा। वहां उसे स्वयं सम्नाट् ने अपने हाथ से राज्याभिषेकोत्सव का पदक (Coronation Medal) प्रदान किया। तदनंतर ई० स० १६११ में ही उक्त सम्नाट् ने भारत में श्राकर दिल्ली में राज्याभिषेकोत्सव का दरवार किया। उस श्रवसर पर भी वह महाराजा के साथ उपस्थित रहा और उसे दिल्ली दरवार का पदक मिला। उसी वर्ष सह गंगा रिसाले का कमांडिंग ऑफ़िसर नियत होकर मेजर बनाया गया। ई० स० १६१४ (वि० सं० १६९१) में यूरोप में जिस युद्ध का सूमपात

आस्ट्रिया ने किया था, जर्मनी ने उसमें सम्मिलित होकर उसे विश्वव्यापी महासमर का कप दे दिया। ऐसी दशा में अंग्रेज़ सरकार को भी बाध्य होकर उसमें भाग लेना पड़ा। महाराजा साहब ने अंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ अपनी सेना रणत्तेत्र में भेजी और स्वयं भी फ्रांस के रणत्तेत्र में पढुंचे । उस समय ठाकुर जीवराजसिंह गंगारिसाले के साथ मिश्र (Egypt) के मोर्चे पर भेजा गया, जहां उसने कई सड़ाइयों में बड़ी वीरता और रण-कौशल का परिचय दिया, जिसकी अंग्रेज़ सरकार के उच अफ़सरों—लंक्ट्रेनेंट जेनरल सर मैक्सवेल, कमांडर-इन-चीफ़ इजिप्शियन फ़्रोसेंज़, सर प० टी० मरे आदि—ने अपनी रिपोटौं में बड़ी प्रशंसा की।

स्वेज़ नहर, ट्रिपोलिक बाउन्डरी, मेडिटरेनियन सी कोस्ट श्रीर पैले-स्टाइन में गंगा रिसाले ने यहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किये, जिनकी श्रंग्रेज़ सरकार ने बड़ी प्रशंसा की। इस युद्ध के समय की गई सेवाश्रों के उपलक्ष्य में महा-राजा साहब ने टाकुर जीवराजसिंह को ई० स० १६१४ (वि० सं० १६७२) में लेक्टेनेंट कर्नल का श्रोहदा प्रदान किया। श्रंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से उसकी युद्ध के तीन भिन्न-भिन्न तमरें (War Medals) मिलने के श्रातिरिक्त ई० स० १६१६-१७ में क्रमशः 'यहादुर' श्रीर 'सरदार बहादुर' तथा 'श्रो० बी० ई०' (श्राडर श्रॉव् दि बिटिश इंडिया, क्रमशः दितीय श्रीर प्रथम श्रेगी) की उपा-थियां मिली। इनके श्रातिरिक्त उसे सर्वियन सरकार की श्रोर से 'श्रार्डर श्रॉव् दि सर्वियन व्हाइट ईगल' (चतुर्थ श्रेगी) का सम्मान भी प्राप्त हुशा।

ई० स० १६१७ (वि० सं०१६७४) में महाराजा साहब वार केबिनेट में शरीक होकर बीकानेर लॉटे, तब युद्ध सेत्र से ठाकुर जीवराजांसिंह को भी अपने साथ ले आये। इसके थोड़े दिनों बाद ही जब ठाकुर हरिसिंह गंगारिसाले को देखने के लिए इजिप्ट गया, उस समय जीवराजांसिंह स्थानापन्न मिलिटरी मेम्बर नियत होकर 'बीकानेर बार बोर्ड' की कार्यकारिणी सभा का सदस्य और चीक्त रिकृटिंग ऑक्रिसर बनाया गया। पिछले दोनों पदों का कार्य वह युद्ध की समाप्ति तक करता रहा। उसी वर्ष महाराजा साहब ने उसकी 'मास्टर ऑब् सेरिमनीज़' बनाकर 'कर्नल' का भोहदा प्रदान किया। युद्ध समाप्त हो जाने पर इन्होंने उसकी युद्ध के समय की हुई सेवाओं की क्रद्र कर उसकी जागीर में बृद्धि की।

युद्ध समाप्त होने पर जब संधि-सम्मेलन में सिम्मिलित होने के लिए महाराजा साहब यूरोप गये, उस समय ठाकुर जीवराजांसेंह भी इनके साथ गया। महाराजा ने उस(ठाकुर जीवराजांसेंह)की सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे 'ब्रिगेडियर-जेनरल' की उपाधि प्रदान की तथा ई० स० १६२० (वि० सं० १६७७) में श्रंग्रेज़ सरकार ने उसको 'सी० बी० ई०' (कमांडर श्रॉव् दि श्रार्डर श्रॉव् ब्रिटिश एम्पायर) की उपाधि प्रदान की।

ई० स० १६२२ (वि० सं० १६७६) में महाराजा साहब इंग्लैंड गये, उस समय भी ये उसकी 'चीफ़ कॉव् दि स्टाफ़' बनाकर अपने साथ ले गये। इसके एक वर्ष पीछे इन्होंने बीकानेर के किले और बड़े कारखाने के काम उसके सुपुर्द किये। तदनंतर वह देवस्थान का प्रबन्धक बनाया गया और ई० स० १६२४ (वि० सं० १६८१) में गेस्ट हाउसों का कार्य भी उसे सौंपा गया। इसके दो वर्ष बाद ई० स० १६२६ (वि० सं० १६८३) में वह बीकानेर में 'सरदार एडवाइज़री कमेटी' का सदस्य निर्वाचित किया गया।

जैनेवा (स्विट्ज़रलैन्ड, यूरोप) में होनेवाली लीग झाँव नेशम्स (राष्ट्र-संघ) की बैठकों में सिम्मिलित होने के लिए ई० स० १६२४ में महाराजा साहब यूरोग गये, उस समय भी ठाकुर जीवराजसिंह 'वीफ़ झाँव दि स्टॉफ़' की हैसियत से इनके साथ विद्यमान था । इसी प्रकार वि० सं० १६८७ (ई० स० १६३०) में राष्ट्र संघ, राउंड टेबल कान्फरेंस तथा इंपीरियल कान्फरेंस में सिम्मिलित होने के हेतु महाराजा साहब पुनः यूरोप गये तब भी वह 'वीफ़ झाँव दि स्टॉफ' वनकर इनके साथ गया।

ई० स० १६३२ (वि० सं० १६८६) में ठाकुर जीवराजसिंह बीकानेर की 'राजसभा' का सदस्य चुना गया। इसके एक वर्ष पीछे स्वास्थ्य ठीक व रहने से उसने महाराजा साहब से निवेदन कर पेंशन प्राप्त की। उसी वर्ष अपनी वर्ष गांठ के अवसर पर महाराजा साहब ने उसको अपनी सेना का अॉनरेरी मेजर-जेनरल बनाया । पहले वह स्थानीय वाल्टर-कृत राजपुत्र हितकारिणी सभा का एक सदस्य था; फिर उपसमापित का पद रिक्त होने पर वह उस पद पर नियत किया गया और इस समय वह बीकानेर की लेजिस्लेटिय असंब्ली का भी एक सदस्य है। ठाकुर जीवराजसिंह ने सांडवे का स्थामी होने पर एक लाख रुपये ज्यय कर वहां के गढ़ को दुरुस्त करा कई नये भयन बनवाये तथा वहां लद्मीनारायण एवं देवी के मंदिर भी बनवा दिये हैं।

महाराजा साहब की ठाकुर जीवराजसिंह पर पूर्ण कृपा है। वि० सं० १६८६ और १६६३ (ई० स० १६३२ और १६३६) में दो बार इन्होंने सांडवे जाकर उसको गौरवान्वित किया है। परलोकवासी सम्राट् जॉर्ज पञ्चम की रजत जयन्ती के अवसर पर ई० स० १६३४ (वि० सं० १६६२) में कालगढ़ में दरबार होने पर उसको रजत जयन्ती पदक दिया गया।

उसके तीन पुत्र हैं। ज्येष्ठ पुत्र खेतसिंह का विवाह उदपुर के भूतपूर्व महाराणा फ़तहसिंह के भतीजे शिवरती के महाराज हिम्मतिसिंह की पुत्री से हुआ है। उक्त विवाह के अवसर पर वर्त्तमान महाराणा सर भूपालसिंहजी ने उसकी हाथी प्रदान कर सम्मानित किया।

ठाकुर जीवराजसिंह की गणना बीकानेर राज्य के विश्वासपात्र और उच्च वर्ग के सम्मानित सरदारों में होती है। वह राजा श्रीर प्रजा का हितेषी समक्षा जाता है। श्रापनी श्रसाधारण प्रतिमा के कारण ही उसने इतनी उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त की है। राठोड़ों के योग्य ही सारे वीरोचित गुणों का उसमें समावेश है। वीर, साहसी, रणकुशल श्रीर नीतिश्च होने के साथ ही वह प्रचर बुद्धिशाली श्रीर उदार-चित्त व्यक्ति है। महाराजा साहब ने श्रक्टोवर सन् १६३७ में होनेवाले, श्रामे पचास वर्ष के शासन के, स्वर्ण जयन्ती महोत्सव में उसे वंशपरंपरा के लिए 'राजा' की उपाधि देकर सम्मानित किया है श्रीर विव संव १६६४ (ई० स० १६३८) में उसकी अपने यहां की पिक्ज़क्युटिय कौंसिल का एक सदस्य भी नियत किया है।

### गोपालपुरा

राव बीदा के प्रपीत्र राव गोपालदास की मृत्यु होने पर उसका पुत्र जसवन्तसिंह द्रोणपुर का स्वामी हुआ। उसने द्रोणपुर की सीमा में गोपालपुरा गांव बसाया और वहां ठिकाना बांधा, परम्तु थोड़े दिनों बाद ही उसकी जागीर भी चाहड़वास के स्वामी तेजसिंह ने दबा ली। तेजसिंह का ज्येष्ठ पुत्र चन्द्रभान हुआ, जिसका देहान्त होने पर उसके पुत्र नारायणदासे की जागीर में गोपालपुरा और उसके चाचा रामचन्द्र की जागीर में चाहड़वास रहा। तेजसिंह के वंशज 'तेजसिंहोत बीदावत' कह-लाते हैं।

महाराजा सुजानसिंह के राज्यकाल में उस (सुजानसिंह )की मनुपस्थित के समय जोधपुर के स्वामी अजीतसिंह ने बीकानेर पर चढ़ाई की। उस समय 'तेजसिंहोत बीदाबत' विद्रोही थे, पर वे अजीतसिंह के शामिल न हुए। इसपर अपसन्न होकर अजीतसिंह ने गोपालपुरा के ठाकुर कमसेन को (जिसने इस दुष्कार्य में सहयोग देना स्वीकार न किया था) बंदी बना लिया। अन्त में जब अजीतसिंह असफल होकर जोधपुर लौटा, तब उसने कमसेन को मुक्त कर दिया।

कर्मसेन के पीछे हरनाथसिंह, उदयसिंह और भोपालसिंह क्रमशः गोपालपुरा के स्वामी हुए। महाराजा रत्नसिंह के समय वि० सं० १८६० (ई० स० १८३३) में लोइसर के बीदावत रूपसिंह का उत्पात बहुत बढ़

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] तेजसिंह [२] चन्द्रभान [३] नारायखदास [४] हिम्मतिसह [१] कमैसेन [६] हरनाथसिंह [७] उदयसिंह [६] भोपालसिंह [१] मंगलसिंह [१०] हंमीरसिंह [११] देवीसिंह [१२] रामसिंह [१३] कगमालसिंह और [१४] मानसिंह।

श्रीराम मीरमुंशी-रचित, 'ताज़ीमी राजधीज़, ठाकुर्स एण्ड ख़वासवास्स ऑब् बीकानेर' नामक पुस्तक में भोपालसिंह की जगह गोपालसिंह एवं हंमीरसिंह की जगह श्रमरसिंह नाम दिये हैं; किन्तु श्रन्य स्पातों श्रादि में भोपालसिंह श्रीर हंमीरसिंह नाम हो मिलते हैं।

गया। तब महाराजा ने उसपर सुराखा लालचन्द को सेना-सहित भेजा।
मारवाड़ में लड़ाई होने पर कितने ही सरदारों के साथ गोपालपुरे के
ठाकुर भोपालसिंह का छोटा पुत्र भारतसिंह, धीरतापूर्वक लड़ता हुआ
मारा गया। तदनन्तर भोपालसिंह का ज्येष्ठ पुत्र मंगलसिंह वहां का स्थामी
हुआ।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतव्यापी ग्रदर में विद्री-हियों का दमन करने में महाराजा सरदारसिंह के साथ गोपालपुरे के ठाकुर हंमीरसिंह (मंगलसिंह का पुत्र) ने भी पूरी-पूरी सहायता पहुंचाई। हम्मीरसिंह के बाद देवीसिंह गोपालपुरे का स्वामी हुआ, जिसके निः-सन्तान मरने पर उसके कुदुम्बी जसवन्तसिंह का पुत्र रामसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ। रामसिंह के पीछे जगमालसिंह गोपालपुरे का स्वामी हुआ, जिसका उत्तराधिकारी ठाकुर मानसिंह वहां का वर्त्तमान सरदार है।

#### वाय

वि० सं० १७६६ (ई० स० १७३६) में जोधपुर के महाराजा अभयसिंह की बीकानेर पर चढ़ाई हुई, उस समय श्रीरंग के पांचवे वंशधर पृथ्वीराज के छोटे पुत्र दौलतिसंहं ने राज्य की अच्छी सेघा की, जिसके बदले में महाराजा जोरावरसिंह ने उस(दौलतिसंह) को वाय की जागीर ही। उसके वंश के 'श्टंगीत बीका' कहलाते हैं।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] दौलतसिंह [२] बहादुरसिंह [३] पेमसिंह [४] रगाजीतसिंह [४] शिवजीसिंह [६] जगमालसिंह [७] गोविन्दसिंह और [६] अमरसिंह।

<sup>&#</sup>x27;देशदर्पया' में वाय के स्वामियों की जो वंशावली दी है, उसमें पेमसिंह के पूर्व दौस्तसिंह का नाम देकर उसके पूर्वाधिकारी का नाम बहादुरसिंह बतलाया है, परन्तु मुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' में लिखित वाय के वंशवृत्त में कमशः दौलतसिंह, बहादुरसिंह, चैनसिंह और पेमसिंह के नाम दिये हैं। नैयासी की क्यात के पीछे से बढ़ाये हुए अंश (जि॰ २, पृ॰ ४४१) में वाय के सरदारों की जो वंशावली दी है, उसमें दौलतसिंह, बहादुरसिंह और पेमसिंह के नाम दिये हैं, चैनसिंह का नाम नहीं है।

महाराजा गर्जासंह की गद्दीनशीनी से नाराज़ होकर उसका बढ़ा भाई अमरसिंह अन्य बिद्रोही सरदारों से मिलकर जोधपुर के महाराजा अभयसिंह की सेना के साथ बीकानेर पर चढ़ गया, तब महाराजा गर्जासिंह अपने संबंधियों पर्व प्रमुख सरदारों के साथ शत्रुसेना का मुकाबला करने के लिए गया। उस समय दौलतसिंह बीकानेर की सेना की हरावल में था।

वि० सं० १८०६ (ई० स० १७४२) में दिल्ली के बादशाह अहमदशाह ने महाराजा (गजसिंह) को 'राजराजेश्वर, महाराज-शिरोमिण' का खिताब देकर सम्मानित किया। उस समय दौलतसिंह का एक पुत्र भोपतसिंह महाराजा के साथ विद्यमान था। बादशाह ने उसको भी सिरोपाब देकर सम्मानित किया। वि० सं० १८१३ (ई० स० १७४६) में नौहर में सिक्लों का उपद्रव बढ़ने पर दौलतसिंह श्रादि कई प्रमुख व्यक्ति उधर का प्रबंध करने के लिए भेजे गये।

वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४४) की सिक्खों के साथ की श्रंधेज़ों की लड़ाई में बीकानेरी सहायक सेना के साथ वाय का मंत्री भी गया था, जिसे लड़ाई की समाप्ति पर महाराजा ने सोने के कड़े और सिरोपाव पुरस्कार में दिये।

महाराजा सरदारसिंह के राज्य-काल में वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) में अंग्रेज़ी सेना का विद्रोह हो गया, जो सारे भारत में फैल गया। उस समय महाराजा सरदारसिंह ने अपनी सेना सिंहत अंग्रेज़ सरकार को पूरी-पूरी मदद पहुंचाई। इस अवसर पर अन्य ठिकानों के समान वाय के स्थामी ने भी अच्छी सेवा बजाई।

वर्तमान महाराजा साहय के सिंहासनारूढ़ होने पर वाय का ठाकुर जगमालसिंह रीजेंसी कौंसिल का सदस्य निर्वाचित किया गया। इस पद् पर यह ई० स० १८६० (वि० सं० १६४७) तक रहा। उसका उत्तराधिकारी गोविंद्सिंह हुआ।

उस( गोविंदसिंह )के पुत्र की उसकी विद्यमानता में ही मृत्यु हो

गई। इसिलए गोविंदसिंह के प्रधात् उसका पौत्र श्रमरसिंह वाप का ठाकुर हुआ, जो वहां का वर्तमान सरदार है।

#### जसाणा

भटनेर से भट्टी ह्यातखां महाराजा अनुपसिंह के समय सेना लेकर बीकानेर पर चढ़ा, उस समय उसका थीरंग( श्टंग )के चौथे वंशधर खद्गसेन से सिरसा में युद्ध हुआ, जिसमें वह (खद्गसेन ) काम आया । इस सेवा के उपलच्य में उसके पुत्र अमरासिंह को वि० सं० १७४१ (ई० स० १६६४) में यह ठिकाना मिला । उसके वंश के 'श्टंगोत-बीका' कहलाते हैं।

महाराजा स्रतिसिंह के राज्य समय वि० सं० १८७४ (ई० स० १८१८) में वीकानेर से दिल्ली वकील भेजकर विद्रोही सरदारों का दमन करने के लिए श्रंग्रेज़-सरकार से सेना मंगवाई गई। इसपर जेनरल एलनर सरकारी फ़्रोंज लेकर बीकानेर गया। किर कई विद्रोही सरदारों का दमन करने के उपरान्त वह सेना-सिंहत जसाणा गया। कुछ देर तक तो वहां के टाकुर श्रन्यसिंह ने श्रंग्रेज़ी सेना का मुक्तावला किया, पर पीछे से वह हार-कर शेखावाटी में भाग गया।

वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४४) में सिक्खों के साथ की श्रंग्रेज़ों की लड़ाई में चीकानेर की सहायक सेना के साथ जसाएं की तरफ़ से भोमसिंह भी था, जिसको लड़ाई की समाप्ति होने पर महाराजा रत्नासिंह ने मोतियों का चौकड़ा श्रोर सिरोपाच पुरस्कार में दिये।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] श्रमरसिंह [२] साहिबसिंह [३] भवानीसिंह [४] संग्रमसिंह [४] धन्पसिंह [६] जाजसिंह [७] मेघसिंह [८] शक्तिसिंह [१] शार्दूजसिंह [१०] जयसिंह श्रीर [११] वीरेन्द्रसिंह।

मुंशी सोहनजाल रचित 'तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' में श्रमरसिंह के बाद लामसिंह का नाम दिया है; परन्तु 'मुंहणोत नैयासी की ख्यात' श्रोर 'देशदर्पण' श्रादि में श्रमरसिंह के बाद लामसिंह का नाम नहीं है श्रीर साहिबसिंह का नाम दी दिया है, जैसा कि उत्तर के बंशकम में दिखलाया है।

बि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतव्यापी ग्रदर के अवसर पर महाराजा सरदार्शितह के साथ अन्य ठिकानों के समान जसाणे के स्वामी ने भी अंग्रेज़ों को पूरी-पूरी सहायता पहुंचाई।

महाराजा हूं गरासिंह के समय वि० सं० १६४० (ई० स० १८८३) में वीकानेर के कुछ सरदार विद्रोहाचरण में प्रवृत्त हो गये । तब जसाणे का स्वामी मेघसिंह भी गिरफ्तार किया जाकर पांच वर्ष के लिए देवली की छावनी में भेज दिया गया और उसकी जागीर उसके पुत्र शक्तिसिंह के नाम कर दी गई।

शक्तिसिंह का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई शाई लिसिंह हुआ। तद्नन्तर उसका पुत्र जयसिंह वहां का सरदार हुआ। उसने अजमेर के मेयो कॉलेज में शिचा प्राप्त की थी और फिर उसको बीकानेर राज्य में तहसी तदारी का पद मिला। वह सरदार पडवाइज़री कमेटी का सदस्य और राज्य-सभा का मेंबर भी था। वह होनहार और नीतिश्व होने के साथ ही उदार-चित्त व्यक्ति था। वि० सं० १६६४ (ई० स० १६३७) में उसकी मृत्यु होने पर उसका पुत्र चीरेन्द्रसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ, जो जसाएं का वर्तमान ठाइर है।

# जैतपुर

जैतपुर के सरदार रावतीत कांधल राठोड़ हैं श्रीर उनकी उपाधि रावत है। वि० सं० १६४≈ (ई० स० १६०१) में महाराजा रायसिंह ने मनोहरदास के पुत्र चंद्रसेन को जैतपुर का ठिकाना देकर ताज़ीम का

<sup>(</sup>१) बंशकम—[१] चंद्रसेन [२] देवीसिंह [३] अर्जुनसिंह [४] स्रसिंह [४] स्वरूपिंह [६] सरदारसिंह [७] ईश्वरीसिंह [८] कानसिंह [६] मूजसिंह [१०] माधवसिंह और [११] रूपिंह।

सुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीवीकानेर' में श्रर्जुनसिंह के स्थान में राजसी श्रीर स्रसिंह के स्थान में बनमालीसिंह नाम दिये हैं श्रीर कानसिंह को ईश्वरीसिंह के छोटे भाई श्रन्पसिंह का पुत्र बतलाया है।

सम्मान प्रदान किया। बादशाह अकबर की आक्षानुसार महाराजा रायसिंह-द्वारा गुजरात की तरफ़ चढ़ाई होने पर अन्य सरदारों आदि के साथ चंद्रसेन भी विद्यमान था और वह उस लड़ाई में काम आया।

वि० सं० १८०४ (ई० स० १७४७) में महाजन और भादा के टाकुर बीकानेर राज्य के विरोधी होकर जोधपुर के महाराजा अभयसिंह को गर्जीसह के भाई अमरसिंह का सहायक बनाकर वहां की सेना को बीकानेर पर चढ़ा लाये। कई मास के असफल मोचें के बाद अभयसिंह ने गर्जीसह और अमरसिंह के बीच राज्य आधा-आधा बांटने की शर्त पर संधि करने का प्रस्ताव किया, परंतु गर्जीसह ने यह प्रस्ताव स्वीकार न किया और शक्तु-सैन्य से मुक्ताबला करने को जा डटा। इस अवसर पर जैतपुर के रावत खरूपसिंह ने अद्भुत वीरता दिखलाकर जोधपुर के सेनानायक रतमचंद भंडारी का पीछा किया और उसको बरछी के एक ही वार में मार डाला।

महाराजा सुरतसिंह के समय वि० सं० १८४६ (ई० स० १७६६) में ' सोढल गांध में सुरतगढ़ का निर्माण होने पर उधर के भट्टी उत्पात करने लगे। इसकी सूचना मिलने पर महाराजा ने कई प्रमुख सरदारों के साथ, जिनमें जैतपुरे की तरफ़ से रावत सरदारसिंह का भाई पद्मासिंह भी विद्यमान था, दो हज़ार सेना उनपर भेजी। उपर्युक्त सेना ने उनका दमन कर वहां के प्रबंध के लिए फ़तहगढ़ का निर्माण किया। वि० सं० १८६१!(ई० स० १८०४) में सुराणा श्रमरचंद की श्रध्यक्तता में भटनेर पर सेना भेजी गई। इस सेना ने दुर्ग के भीतर घुसने की चेष्टा की, परंतु इस प्रयत्न में ७० सरदार मारे गये, जिनमें जैतपुर की तरफ़ का नैनसी सोढ़ा भी था।

वि॰ सं०१६१४ (ई॰ स॰ १८४७) के भारतव्यापी ग्रहर के समय
महाराजा सरदारसिंद के साथ अन्य ठिकानों के अतिरिक्त जैतपुर के
सरदार ने भी श्रंग्रेज़ों की बड़ी सहायता की।

रावत माधवसिंह का पुत्र रूपसिंह जैतपुर का वर्तमान सरदार है।

<sup>(</sup>१) सूरतगढ़ के बनवाये जाने का समय कहीं वि॰ सं॰ १८६२ और कहीं बि॰ सं॰ १८७२ भी मिस्रता है।

#### राजपुरा

राव जैतसी को युद्ध में मारकर जोधपुर के राव मालदेव ने बीकानेर राज्य पर अधिकार कर लिया । फिर उस( जैतसी) का पुत्र कल्याणमल सिरसा में राज्ञगद्दी पर बैठा, जहां से उसका छोटा भाई भीमराज दिल्ली में शेरलाह के पास गया और उसकी सहायता से उसने बीकानेर के गये हुए राज्य पर पीछा अपने भाई का अधिकार करा दिया। इसपर राव कल्याणमल ने भीमराज को वि० सं० १६०२ (ई० स० १४४४) में भोमसर की जागीर और 'गई भूमि का बाइडू' का जिरुद देकर सम्मानित कियां। महाराज रायसिंह की बादशाह अक्रयर के समय गुजरात पर चढ़ाई होने पर जो सरदार मारे गये, उनमें भीमराज का पुत्र नारण्(नौरंग) भी था। भीमराज के वंश के भीमराजोत बीका कहलाये। उसके सातवें वंशधर जोरावरसिंह के ज्येष्ठ पुत्र हिम्मतसिंह को महाराजा गजसिंह के समय राजपुरा का ठिकाना मिला।

वि० सं० १६०२ (ई० स० १८५४) की सिक्खों के साथ की अंग्रेज़ों की लड़ाई में बीकानेर की सहायक सेना के साथ राजपुरे के ठाकुर ने भी अपनी जमीयत मेजी थी। लड़ाई की समाप्ति होने पर महाराजा रत्नसिंह ने उक्त जमीयत के मुख्या को सोने के कड़े और विरोपाय पुरस्कार में प्रदान किये।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र २०।

<sup>(</sup>२) कंशकम—[१] भीमराज [२] नारायणदास ( नोरंग ) [३] रघु-माथसिंह [४] राजसिंह [१] प्रतापसिंह [६] रूपसिंह (घन्पसिंह) [७] जोरा-बरसिंह [६] हिम्मतसिंह [६] मुकुंदसिंह [१०] कल्यायसिंह [११] बाघसिंह [१२] अमरसिंह [१३] विजयसिंह [१४] अमयसिंह [१४] दुर्जनशालसिंह [१६] नारायणसिंह और [१७] कुशलसिंह।

<sup>&#</sup>x27;देशदर्शया' में हिम्मतसिंह के बाद मुकुंदसिंह का नाम न होकर समरसिंह का नाम दिया है भौर उसके बाद कमशः कल्पायसिंह, बाधसिंह तथा विजयसिंह के नाम दिवे हैं। बाधसिंह भौर विजयसिंह के बीच समरसिंह का नाम नहीं है।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतव्यापी सदर में श्रंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ महाराजा सरदारसिंह के साथ राजपुरे के सरदार ने भी श्रपनी जमीयत भेजकर महाराजा श्रोर श्रंग्रेज़ सरकार के प्रति राजमिक प्रकट की।

ठाकुर नारायणिसिंह का दत्तक पुत्र कुशक्तिसह राजपुरे का वर्तमान सरदार है।

### कुंभाणा

राव लू एक एं का एक कुंवर रत्नसिंह था, जिसके छुठे वंशधर अभयसिंह के दो पुत्र भीमसिंह और केसरीसिंह हुए । केसरीसिंह को महाराजा अनुपर्सिंह के समय कुंभाणा की जागीर और ताज़ीम मिली। उसके वंशज रत्नासिंहोत बीका कहलाते हैं।

महाराजा सूरतिसंह ने अपने राज्यकाल में सोढल गांव में अपने नाम से सूरतगढ़ का क्रस्वा आवाद कराया और वहां गढ़ चनवाया, जिसका कार्य कुंभाणे के ठाकुर-द्वारा ही हुआ था।

महाजन के ठाकुर चैरिशाल श्रीर कुंभाणे के ठाकुर लालसिंह के बीच बैर होने के कारण लालसिंह ने बि० सं० १८६० (ई० स० १८३३) में वैरिशाल को मार डाला। इस श्रपराध के कारण महाराजा रत्नसिंह ने कुंभाणे की जागीर ज़ब्त कर ली, जिसपर वह (लालसिंह) बिद्रोही होकर आस-पास के गांवों में लूट-मार करने लगा। पीछे से महाराजा ने उसके श्रपराध स्नमा कर उसकी जागीर पुनः उसकी बहाल कर दी।

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] केसरीसिंह [२] जोरावरसिंह [३] चैन सिंह [४] किशनसिंह [४] लालसिंह [६] गीगसिंह [७] मेघसिंह भौर [=] दौलत-सिंह (दलसिंह)।

मुंशी सोहनजाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' में चैनसिंह के स्थान में मानसिंह एवं गीगसिंह को गंगासिंह जिखा है। कुछ जगह गीगसिंह को गिरधारीसिंह भी जिखा मिजता है।

वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४४) की लाहौर की सिक्सों के साध की अंग्रेज़ों की लड़ाई में बीकानेरी सहायक-सेना के साथ कुंभागे का मंत्री भी गया था, जिसे युद्ध समाप्त होने पर महाराजा रत्नसिंह ने सिरो-पाव आदि पुरस्कार में दिये।

भारतव्यापी गदर के दमन में (बि॰ सं॰ १६१४ = ई॰ स॰ १८४७) महाराजा सरदारसिंह के साथ कुंभाणे के ठाकुर ने भी स्रव्छी सेवा की।

वहां का वर्तमान सरदार राव बहादुर दौलतिसह, ठाकुर मेधिसह का पुत्र है। उसकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई है। वह वि० सं० १६७२ (ई० स० १६११) में राज्य-सेवा में प्रविष्ठ हुआ और इस समय 'मुसाहिब खासगी' (मास्टर ऑव् दि हाउसहोल्ड) के पद पर नियुक्त है। ई० स० १६२७ (वि० सं० १६८४) में अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से उसकी 'राव बहादुर' का खिताब मिला। उसकी उत्तम सेवाओं की क्रद्र कर वर्तमान महाराजा साहब ने उसकी तक्ष्तपुरा तथा बेरावास गांव और प्रदान किये हैं।

## जैतसीसर

यह ठिकाना सर्वप्रथम पंवार (परमार) सुलतानसिंह के पुत्र जैतसी को महाराजा जोरावरसिंह के राज्य-काल में मिला था। पीछे से महाराजा स्रतसिंह के समय जैतसी के पौत्र माधोसिंह को ताज़ीम का सम्मान-मिला। पहले उनका निवास-स्थान अजमेर इलाक़े के श्रीनगर में था, परंतु रिश्तेदारी के कारण बाद में वे बीकानेर चले गये। उनकी गणना

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] सुजतान।सिंह [२] जैतसिंह [३] केसरीसिंह [४] माधोसिंह [४] चांदसिंह [६] दीपसिंह [७] उत्तमसिंह [६] किशनसिंह [६] विशालसिंह और [१०] जोरावरसिंह।

<sup>(</sup>२) श्रीराम मीरसुंशी-रचित 'ताज़ीमी राजवीज़, ठाकुर्स एण्ड ख़वासवास्स कॉव् बीकानेर' नामक पुस्तक में महाराजा गजसिंह के समय वि० सं० १८२१ (ई० स० १७६४) में जैतसिंह के पुत्र केसरीसिंह को जैतसीसर मिलने का उद्वेस है।

परसंगियों में है। ठाकुर विशालसिंह का पुत्र जोरावरसिंह वहां का वर्त-मान सरदार है।

#### चाड्वास

यह ठिकाना राव बीदा के प्रयोश गोपालदास ने अपने एक पुत्र तेजसिंह' को दिया था। फिर उसको महाराजा रायसिंह के समय में राज्य की तरफ़ से ताज़ीम प्रदान की गई। उसके वंशधर तेजसिंहोत बीदा कहलाते हैं।

तेजसिंह के बाद क्रमशः रामचंद्र, प्रतापसिंह, प्रेमसिंह, मुकुंदसिंह, विजयसिंह स्रोर बहादुरसिंह चाड़वास के खामी हुए।

वि० सं० १८२० (ई० स० १७६३) में राज्य की सेना की दाउदपुत्रों तथा जोहियों पर चढ़ाई होने के समय उसके साथ चाड़वास की जमीयत भी गई थी। बहादुरसिंह का पुत्र पृथ्वीसिंह हुआ।

वि० सं० १८७० (ई० स० १८१३) में चाइवास का गढ़ महाराजा सूरतिसंह की श्राह्मानुसार गिरवाया गयों, जिससे वहां का स्वामी राज्य का विरोधी बन गया। श्रतप्व जब वि० सं० १८७३ (ई० स० १८१६) में चूक के ठाकुर पृथ्वीसिंह ने श्रपनी जागीर पर श्रधिकार करने के लिए लड़ाई की तो वह भी उसका पद्मपाती हो गया। श्रंत में महाराजा रत्नािसंह के समय वि० सं० १८८८ (ई० स० १८३१) में इंडलोद तथा मंडावा (जयपुर

<sup>(</sup>१) वंशकम — [१] तेजसिंह [२] रामचन्द्र [३] प्रतापसिंह [४] पेमसिंह [४] मुकुंदसिंह [६] विजयसिंह [७] बहादुरसिंह [□] पृथ्वीसिंह [६] संप्रामसिंह [१०] ज्ञानसिंह (गेनसिंह) [११] जवाहरसिंह [१२] मानसिंह और [१३] जैतसिंह।

<sup>(</sup>२) गदी गिराये जाने का कारण ठाकुर बहादुरसिंह-सिसित 'बीदावरीं की क्यात' (बि॰ २, पृ॰ ७७२) में इस तरह जिखा है कि गोपासपुरा के ठाकुर भोपाससिंह के यह कहने पर कि चाइवास के स्वामी की मदद के कारण चूरू पर अधिकार होना कठिन है, महाराजा सुरतसिंह ने चाइवास पर सेना मेजकर वहां का गढ़ गिरवा दिया।

राज्य) के सरदारों के प्रार्थना करने पर महाराजा रत्नसिंह ने पृथ्वीसिंह के पुत्र संप्रामसिंह का अपराध स्तमा कर दिया और उसकी जागीर उसे सौंप दी। इस अवसर पर उससे दंड के चालीस हज़ार रूपये भी वस्त किये गये।

वि० सं० १२०२ (ई० स० १८४४) की लाहौर की सिक्खों के साथ की श्रंग्रेज़ों की लड़ाई में चाड़वास से बीदावत बक़्तावरिसंह भी बीकानेरी सहायक सेना के साथ गया था। लड़ाई की समाप्ति होने पर महाराजा ने उसे सिरोपाव श्रादि पुरस्कार में दिये।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतव्यापी ग्रदर में महाराजा सरदार्रासेंह के साथ चाड़वास के ठाकुर संग्रामसिंह ने श्रपने पुत्र झानसिंह को भेजा, जिसने महाराजा की श्राझा में रहकर श्रव्छी सेवा की।

ठाकुर संग्रामसिंह का देहांत होने पर ज्ञानसिंह चाड़वास का स्थामी हुआ। उसका पुत्र जवाहिरसिंह श्रोर जवाहिरसिंह का मानसिंह हुआ, जिसका पुत्र जैतिसिंह चाड़वास का वर्तमान सरदार है।

#### मलसीसर

चाड़वास के उाकुर तिलसिंह के पुत्र रामचंद्र का दूसरा बेटा भागचंद्र था, जिसके पुत्र कीर्तिसिंह ने अपने लिए मलसीसर का ठिकाना क्रायम किया। उसके पौत्र बक्तसिंह को महाराजा गजसिंह ने उस( बक्तसिंह ) के पिता नाहरसिंह की विद्यमानता में ही यह ठिकाना और वि० सं० १८४१ (ई० स० १७८४) में ताज़ीम प्रदान की। उसके वंश के तेजसिंहोत बीदा कहलाते हैं।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] कीर्तिसिंह [२] नाहरसिंह [३] बहतसिंह [४] ईश्वरीसिंह [४] रबुनाथसिंह [६] कान्हसिंह [७] रबाजीतसिंह धौर [८] देवीसिंह।

महाराजा गजसिंह-द्वारा मलसीसर प्राप्त होने पर बक्तसिंह ने बहां गढ़ बनवाया। उसका उत्तराधिकारी ईश्वरीसिंह हुआ, जिसके पुत्र रघुनाथसिंह की अपने पिता की विद्यमानता में ही मृत्यु हो आने पर उस-(ईश्वरीसिंह) के पुत्र कान्हसिंह को मलसीसर की जागीर मिली।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतच्यापी गत्र के दमन में महाराजा सरदारसिंह के साथ मलसीसर के ठाकुर रणजीतसिंह (काम्हसिंह का पुत्र) ने भी अपनी जमीयत भेजी । रणजीतसिंह का पुत्र देवीसिंह मलसीसर का वर्तमान सरदार है।

#### इरासर

राव बीदा के प्रपौत्र गोपालदास के पुत्र असवंतसिंह का बेटा पृथ्वीराज हुआ, जिसके वंश के पृथ्वीराजोत बीदा कहलाये। पहले उनकी जागीर बाड़ेला, अखबीसर आदि स्थानों में रही। पीछे से महाराजा सुजानसिंह के समय पृथ्वीराज के प्रपौत्र धानसिंह को राज्य के विद्रोही सरदार तेजसिंहोत बीदा बिहारीदास को मारने की सेवा के प्रवज़ में अट्टारह गांवों के साथ हरासर का ठिकाना ताज़ीम-सहित मिला।

वि० सं० १७६६ (ई० स० १७३६) में जोधपुर के महाराजा अभय-सिंह की बीकानेर पर चढ़ाई हुई। उस समय इरासर के सरदार तथा सैनिक आदि भी बीकानेर के क़िले में थे और उन्होंने अच्छी सेवा की।

महाराजा गर्जासिंह ने वि० सं• १८२६ (ई० स० १७७२) में रावतसर के स्वामी पर चढ़ाई करने का निश्चय किया, परंतु यह काम बीदावतों के अपने हाथ में ले-लेने पर उक्त महाराजा ने स्वयं वहां जाना स्थगित कर

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] थानसिंह [२] देवीसिंह [३] मीहनसिंह [४] दुर्घासेंह [४] जच्मणसिंह [६] मोतीसिंह [७] रणजीतसिंह [८] रणुनामसिंह [६] मानन्दसिंह भौर [१०] जीवराजसिंह।

दिया। इस अवसर पर जिन बीदावतों ने यह कार्य अपने ज़िम्मे लिया, उनमें धानसिंह का पुत्र देवीसिंह भी शामिल था। देवीसिंह के दो पुत्र थे, जिनमें से मोहनसिंह उसका उत्तराधिकारी रहा और छोटे पुत्र हरिसिंह के बंश-धर सारोठिया के स्वामी हुए। मोहनसिंह के पीछे बुधसिंह और लद्मणसिंह कमशः हरासर के स्वामी हुए। महाराजा रत्नसिंह के समय दो वर्ष (वि० सं० १६०२ से १६०४ = ई० स० १८४४ से १८४७) तक लद्मणसिंह हरासर के ठिकाने से वंचित रहा और वह ठिकाना सारोठिया के नाहरसिंह (उपर्युक्त हरिसिंह का पीत्र) को दे दिया गया, परन्तु फिर महाराजा ने हरासर लदमणसिंह को ही दे दिया। वि० सं० १६०२

सारोठिया के ठिकाने में सारोठिया, मारोठिया और कादिया नामक तीन गांव हैं। सारोठिया की जागीर हिरिसिंह के पौत्र नाहरसिंह को प्राप्त हुईं। नाहरसिंह, सिपाही-विद्रोह के समय अंग्रेज़-सरकार की सहायतार्थ बीकानेर की जो सेना गई उसमें सम्मित्तित था। महाराजा रस्नसिंह ने उसको हरासर का सरदार भी नियत किया था, परंतु दो वर्ष बाद ही वह ठिकाना पुनः वहां के सरदार जच्मण्सिंह को ही मिल गया। नाहरसिंह के पुत्र नवलसिंह के संतति न थी, जिससे शिवनाथसिंह, नवलसिंह का दत्तक जाकर वहां का ठाकुर हुआ। शिवनायसिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जीवराजसिंह हुआ, जिसके अधिकार में हरासर के अतिरिक्त सारोठिया का ठिकाना भी है।

ठाकुर जीवराजसिंह ने वास्टर नोबस्स हाई स्कूल में शिका प्राप्त की और फिर वह महाराजा सर गंगासिंहजी के राज्य-समय वि॰ सं॰ १६८३ (ई॰ स॰ १६२६) में हूंगर बाम्सर्ज़ में जमादार नियत हुआ। तदनन्तर महाराजा साहब ने वि॰ सं॰ १६८४ (ई॰ स॰ १६२८ मवंबर) में उसको अपना प॰ डी॰ सी॰ बनाकर कम्रान की

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] हरिसिंह [२] जवानीसिंह [३] नाहरसिंह [४] नवजसिंह [४] शिवनाथसिंह और [६] जीवराजसिंह।

(ई० स० १८४४) में लाहौर के सिक्खों के साथ की अंग्रेजों की लड़ाई में

उपाधि प्रदान की । वि॰ सं॰ १६८७ ( ईं॰ स॰ ११३० झगस्त ) में लीग झॉव नेशन्स की जेनेवा में बैठक हुई, उस समय महाराजा साहब भारत खरकार के प्रतिनिधि होकर वहां गये और वहां से इंपीरियल कॉन्फ्रोंस, छंडन में सम्मिलिस हुए। इन दोनी अवसरों पर जीवराजसिंह इनके साथ विद्यमान था । इसी प्रकार वि॰ सं॰ १६८८ (ई० स० १६३१) में जब महाराजा साहब का राउंड टेबल कान्फरेंस में भाग खेने के लिए लंडन जाना हुआ, उस समय भी वह इनके साथ गया। सारोठिया ठिकाने के सरदार की व्यक्रिगत रूप से पहले ताज़ीम थी, परंतु वर्तमान महाराजा साहब ने जीवराजिंसह की कार्य-कुशलता से प्रसन्न होकर वि० सं० १६८६ (ई० स० १६३२) में अपनी वर्ष गांठ पर उसको वंश-परंपरा के लिए ताज़ीम का सम्मान दिया श्रीर उसी वर्ष उसको अपना प्रसन्त सेक्रेटरी भी नियत किया। इसके एक वर्ष बाद वह बीकानेरी सेना में मेजर बनाया गया। वि॰ सं॰ १६६१ (ई॰ स॰ १६३४) में वह मिलिटरी सेक्रेटरी बनाया गया । स्वर्गीय सम्राट जॉर्ज पञ्चम की रजत-जयन्ती पर वि० सं० १६६२ (ई० स० १६३४ ) में महाराजा साहब इंग्लेंड गये, तब भी वह उनके साथ था । उसकी उत्तम कारगुज़ारी श्रीर कर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर वि॰ सं॰ १६६३ (ई॰ स॰ १६३६ ) में सम्राट जॉर्ज छुठे की वर्ष-गांठ पर उसको भंग्रेज सरकार की तरफ़ से 'राव बहादुर' का ख़िताब मिला। ई॰ स॰ ११३७ (वि॰ सं॰ ११६४) के मार्च मास में सम्राट् जॉर्ज छुठे के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित होने के लिए महा-राजा साहब लंडन गये। उस समय वह चीफ्र झॉब् दि स्टॉफ़ की हैसियत से **इनके** साथ था । इंग्लैंड से लौटने पर उसी वर्ष इन्होंने उसको 'मास्टर ग्राव् सेरिमनीज़' नियस फिया भौर अपनी स्वर्गा-जर्यती पर उसे लेप्रटेनेंट-कर्नल का ख़िताव, तथा 'बैज़ बॉव् झानर' पदान कर उसकी जागीर में वृद्धि की। वि॰ सं॰ १६६४ (ई॰ स॰ १६३८) के फ्रस्वरी मास में हरासर के ठाकुर श्रानंदसिंह की निःसंतान मृखु होने पर महाराजा साहब ने उसको वहां का इक़दार समम हरासर का ठिकाना भी उसको प्रदान कर दिया है।



लेफ्टेनेंट-कर्नल गदबहादुर ठाकुर जीवराजसिंह [ हरासर ]

बीकानेर की सेना के साथ ठाकुर सदमण्रसिंह ने भी अपने मंत्री को समीयत के साथ भेजा। युद्ध की समाप्ति होने पर महाराजा ने अन्य सरदारों के समान इरासर के मंत्री को भी सिरोपाव आदि दिये।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतव्यापी ग्रदर के समय महाराजा सरदारसिंह के साथ ठाकुर लच्मणुसिंह ने भी विद्रोहियों के दमन में पूरी मदद पहुंचाई।

लच्मण्रसिंह के पीछे मोतीसिंह और रण्जीतसिंह कमशः हरासर के ठाकुर हुए। रण्जीतसिंह की निःसंतान मृत्यु होने पर रघुनाण्यसिंह दलक लिया गया। उसका पुत्र आनंदसिंह भी निःसंतान मर गया। तब महाराजा साहब ने उस स्थान पर सारोठिया के लेक्ट्रेनेंट कर्नल राव बहादुर ठाकुर जीवराजसिंह को उसका उत्तराधिकारी नियत किया, जो वहां का वर्तमान सरदार है। उसका प्रारम्भिक हाल ऊपर पृष्ठ ६६१ के टिप्पण में आ गया है। महाराजा साहब ने उसे अपनी राजसभा का मेम्बर नियत करने के अतिरिक्त ई० स० १६३६ (वि० सं० १६६६) के मई मास में कन्ट्रोलर ऑव् दी हाउसहोल्ड (मुसाहिव स्नासगी) के यद पर नियत किया है।

इस समय वह मास्टर आँव् सेरिमनीज़, मिलिटरी सेकेटरी और कन्ट्रोलर आँव् दी हाउसहोल्ड की जगहों का काम करता है।

वह कर्तव्यपरायण्, तीव्र बुद्धिवाला, विचारशील और महाराजा साह्य का विश्वास-भाजन है।

### लोहां

राव घीदा के पौत्र स्रा ने अपने भाइयों से पृथक् होकर गांव सांवतिया में अपना ठिकाना बांधा था । जब जैसलमेर के महारावल की आहा से जैसलमेर इलाक़े के सिरड़ां के भाटी मेहाजल आदि राज्य की गन-गौर को लेकर चले गये तो उपर्युक्त स्रा के पुत्र बंगारसिंह के घेटे लाखण्सिंह ने भाटियों से लड़ाई की और मेहाजल को मारकर यह राज्य की गनगौर को लें आया । इस सेवा के बदले में महाराजा कणेसिंह के समय वि० सं० १६८६ (ई० स० १६३२) में उसको ताज़ीम-सहित लोहा की जागीर मिली। उसके वंशधर खंगारोत बींदा कहलाते हैं।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतच्यापी ग्रहर के दमन करने में महाराजा सरदार्रासंह के साथ लोहा के जागीरदार कीरतसिंह ने भी बड़ी सहायता पहुंचाई।

कीरतसिंह के पीछे कमशः ईश्वरीसिंह, वार्घासह और मेर्घासह लोहा के स्वामी हुए। मेर्घासह का उत्तराधिकारी ठाकुर बलदेवसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

## खुड़ी

राव बीदा के पीत्र सूरा के पुत्र खंगारसिंह के एक पुत्र किशनसिंह ने खुड़ी में ठिकाना बांधा। फिर महाराजा कर्णसिंह ने बि० सं० १६६४ (ई० स०१६३८) में उसे ताज़ीम प्रदान की। उसके वंश के बीदावत खंगारोत कहलाते हैं।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतव्यापी ग्रदर के दमन करने में महाराजा सरदारसिंह के साथ खुड़ी के ठाकुर चिमनसिंह ने भी अच्छी सेवा की। ठाकुर चिमनसिंह के कोई संतान न थी, इसलिए उसने

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] स्ताखगासिंह [२] देवीसिंह (देवीदास) [२] फ़तहसिंह [४] बफ़्तसिंह [४] वैरिशास [६] भवानीसिंह [७] पृथ्वीसिंह [८] कीरतसिंह [१] ईश्वरीसिंह [१०] वाचसिंह [११] मेचसिंह और [१२] बक्कदेवसिंह।

<sup>(</sup>२) वंशकम—[ १ ] किशनसिंह [ २ ] कुंभकर्य [ १ ] फ्रतहसिंह [ ४ ] जोरावरसिंह [  $\times$  ] इन्द्रभान [ ६ ] विजयसिंह [ ७ ] गुमानसिंह [  $\sim$  ] हर्णज़ ( इनुमन्तसिंह ) [ १ ] शिवसिंह [ १० ] विमनसिंह भौर [ ११ ] दुर्जनसिंह ।

अपने जीवन-काल में ही अपने पितृज्य रिड्मलसिंह के पुत्र दुर्जनसिंह को गोद से लिया था। अतपव उस( चिमनसिंह )का देहांत होने पर दुर्जनसिंह खुड़ी का स्वामी हुआ, जो वहां का वर्तमान सरदार है।

#### कनवारी

राव बीदा के पौत्र सूरा का एक पुत्र संगारसिंह था, जिसके चतुर्थ वंशधर बस्तिसिंह के दो पुत्र हुए, जिनमें से छोटे दीपसिंह को महाराज्य गजसिंह के समय वि० सं० १८३६ (ई० स० १७७६) में कनवारी की जागीर और ताज़ीम मिली। उसके वंशज संगारीत बीदा कहलाते हैं।

दीपसिंह के पश्चात् क्रमशः हरनाथसिंह और दलेलसिंह वहां के खामी हुए। हरनाथसिंह के समय कई वर्षों तक कनवारी की जागीर उसके हाथ से निकलकर लोहा के साथ मिल गई थी। फिर दलेलसिंह (हरनाथसिंह का उत्तराधिकारी) ने महाराजा स्रतसिंह की आहा से उसे अपने क्रज़ों में किया।

वि० सं० १८८१ (ई० स० १८२४) में दद्रेवा का ठाकुर सूरजमल विद्रोही हो गया और उसने अंग्रेज़ी इलाक़ के गांव बैल का थाना लुटा। अंग्रेज़ी सेना के चढ़ आने पर वह (सूरजमल) बीदावतों के इलाक़े में भाग गया। तब राज्य की सेना उसपर भेजी गई। सूरजमल ने एक के बाद दूसरी, इस तरह कई गढ़ियों में भागकर प्राण बचाये। राज्य की सेना ने हर जगह उसका पीछा कर सब गढ़ियां नष्ट कर दीं। उनमें कनवारी की गढ़ी भी राज्य की सेना ने नष्ट की और वहां राज्य का अधिकार हो गया। पीछे से दलेलिसिंह का अपराध ज्ञाम कर उसको कनवारी का ठिकाना दे दिया गया। तदनंतर मानसिंह वहां का स्वामी हुआ।

वि॰ सं० १६१४ (ई० स० १८४७) में भारतव्यापी ग्रदर के दमन करने में महाराजा सरदारसिंह के साथ कनवारी के ठाकुर शक्तिसिंह

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] दीपसिंह [२] हरनाथसिंह [३] वक्षेवसिंह [४] मानसिंह [४] शक्रिसिंह [६] अगरसिंह और [७] चन्द्रसिंह।

( सगतसिंह, मानसिंह का पुत्र ) ने भी अञ्जी सहायता पहुंचाई ।

शक्तिसिंह का पुत्र मुकुंद्सिंह पिता की विद्यमानता में ही गुज़र गया, इसिंबर मुकुंद्सिंह का पुत्र अगरिसेंह अपने दादा का उत्तराधिकारी हुआ। उसका पुत्र ठाकुर चंद्रसिंह कनवारी का वर्तमान सरदार है। प्रारंभिक शिचा वाल्टर नोबल्स (हाई) स्कूल में प्राप्त करने के अनन्तर उसने अजमेर के मेयो कॉलेज में उच्च शिचा प्राप्त की। वह 'होम सेकेटरी' और पीछे से 'श्रिसस्टेन्ट कन्ट्रोलर ऑव् दि हाउसहोल्ड' के पद पर काम कर चुका है।

### सार्खंडा

राव बीका का एक चाचा मंडलाँ था, जो उस(बीका)के जोधपुर का स्वत्य त्यागकर जांगल देश जाने पर उसके साथ ही चला गया था। राव बीका ने श्रपने जीवन-काल में वि० सं० १४४१ (ई० स० १४६४) में उसे सीकंडा की जागीर प्रदान की। उसके वंशज मंडलावत कहलाते हैं।

बीदा का द्रोणपुर पर पुनः अधिकार करा देने के लिए बीकानेर से जो सेना राव बीका के साथ गई, उसमें उसका चाचा मंडला भी शामिल था। फिर राव जोधा की मृत्यु होने पर जब राव बीका ने पूजनीक चीज़ें

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] मंडला [२] साईदास [३] संसारचन्द्र [४] द्वा (द्वसिंष्ठ) [४] महेशदास [६] जसवन्तसिंह [७] मनोहरदास [६] शक्तिसिंह [६] जोगीदास [१०] मनरूपसिंह [११] इन्द्रसिंह [१२] केसरीसिंह [१३] ज़ालिमसिंह [१४] ईश्वरीसिंह [१४] जैतसिंह [१६] नाहरसिंह [१७] रणाजीतसिंह [१८] भैरूंसिंह और [१६] विशालसिंह।

<sup>&#</sup>x27;देश-दर्पया' में जोगीदास, मनोहरदास, शक्तिसिंह भीर मनरूपिसंह के नाम कमपूर्वक दिये हैं तथा जोगीदास से ही वंशावली आरम्भ की है। 'भार्य-भारूयान-करपद्रुम' के लेखक ने भी यही कम रक्खा है। मुशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज भीवीकानेर' में सांईदास के बाद संसारचन्द्र का नाम नहीं है और महेशदास के पीछे हिम्मतिसह का नाम देकर जैतिसिंह के बाद बहादुरसिंह का नाम दिया है।

लाने के लिए जोधपुर पर चढ़ाई की, उस समय भी मंडला ससैन्य उसके साथ था।

द्रिया आदि कई ठिकानों के छरदारों के विद्रोही हो जाने पर राष ल्एक एं ने उनका दमन करने के लिए ससैन्य प्रस्थान किया। अन्य प्रमुख ठिकानों के सरदारों के अतिरिक्त इस सेना के साथ सांकंडे का महेशदास भी गया। जैसलमेर पर चढ़ाई होने पर भी वह साथ था और सर्वप्रथम उसने ही राजोलाई से चढ़कर जैसलमेर की तलहटी को लूटा। कछवाहे सांगा की सहायतार्थ राष जैतसी ने जिन सरदारों को भेजा, उनमें भी महेशदास शामिल था। वि० सं० १४८५ (ई० स० १४२८) में राव जैतसी जोधपुर के राव गांगा की सहायतार्थ गया। उस समय भी उसकी सेना में महेशदास था।

बादशाह अकथर की आक्षानुसार महाराजा रायसिंह ने श्रहमदाबाद के स्वामी पर चढ़ाई की, जिससे लड़ाई होने पर उसके बहुत से सरदार काम आये। इस अवसर पर सांकंडा के ठाकुर शक्तिसिंह ने धीरगति पाई।

वि० सं० १८०३ (ई० स० १७४६) में जोधपुर के महाराजा अभयसिंह ने बीकानेर के कुछ विद्रोही सरदारों के शामिल बीकानेर पर चढ़ाई की। महाराजा गर्जासंह अपनी सेना-सहित उसके मुक्रावले को गया। इस अवसर पर उसकी सेना की दाहिनी अनी में मंडला के वंशज भी थे।

लाहीर की सिक्खों के साथ की श्रंग्रेज़ों की लड़ाई में बीकानेर की सहायक सेना के साथ साऊंडे की जमीयत भी गई थी। लड़ाई की समाप्ति होने पर महाराजा रत्नसिंह ने वहां (साऊंडा) के मंत्री को सिरोपाव आदि पुरस्कार में दिये।

ठाकुर भैकंसिंह का दसक पुत्र विशालसिंह साकंडे का वर्तमान सरदार है।

#### राणासर

यह ठिकाना महाराजा रत्नसिंह ने श्रपने मामा के वंशजों में से ठाकुर भोमसिंह पंचार को विश् संश्रद्धाः (ईश्स्वश्य १६३१) में प्रदान किया था। उसके वंशजों की गणुना परसंगियों में होती है।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतव्यापी गदर में विद्रोहियों का दमन करने में महाराजा सरदार्रासेंह के साथ राणासर के ठाकुर ने भी श्रव्छी मदद की।

ठाकुर नाहरासिंह इस ठिकाने का वर्तमान सरदार है।

### नीमां

यह ठिकाना महाराजा सूरसिंह के समय उसके छोटे भाई किशनसिंह (किशनदास )के पुत्र जगतसिंह को वि० सं०१६८७ (ई० स०१६३०) में मिला।

मुंहणोत नैयासी की ख्यात के पीछे से बढ़ाये हुए अंश में बीकानेर के नीमां ठिकाने के सरदारों की वंशावली भी दी है। उसमें पेमसिंह तक नाम तो ठीक हैं, परंतु उसके आगे भीमसिंह [ मोमसिंह ] नाम दिया है। मुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीवीकानेर' में दिये हुए वंशावृत्त में किशानसिंह के दो युत्रों—मोमसिंह और जगत-सिंह के नाम दिये हैं एवं मोमसिंह की श्रीलाद में नीमां के ठाकुर और जगतसिंह के वंश में सांखू के ठाकुर का होना वतलाया है। इसके विरुद्ध मुंहणोत नैयासी की ख्यात में सांखू की जो वंशावली दी है, उसमें सांखू के स्वामी को जगतसिंह के पुत्र दुर्जनसिंह का वंशाधर लिखा है। ऐसा ही 'बार्य-बाख्यान-करपद्रम' एवं 'देशदर्पया' से भी पाया जाता है। राय बहादुर सोढ़ी हुकमसिंह-रचित 'सवानह उन्नी रउसा और शरका, बीकानेर' में दिये हुए वंशावृत्त में महाराजा सुरसिंह का नाम भी देकर उसके पीछे

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] भोमसिंह [२] गुलाबसिंह [३] लष्मणसिंह श्रीर [४] नाहरसिंह।

<sup>(</sup>२) वंशकम—[१] किशनसिंह [२] जगतसिंह [३] भोमसिंह (भीमसिंह) [४] श्यामसिंह (रामसिंह) [४] वाघसिंह [६] पेमसिंह [७] विशनसिंह [६] शेरसिंह [१] हरिसिंह [१०] शिवनाथसिंह ग्रीर [११] सुरजबज़्शसिंह।

महाराजा गजिसिंह के सिंहासनारुढ़ होने पर महाजन और भादा के ठाकुर जोधपुर के महाराजा अभयसिंह की सेना को वि० सं० १८०३ (ई० स० १७४६) में बीकानेर पर चढ़ा लाये। कई मास तक मोर्चा रहने पर भी जब कुछु परिखाम न निकला तो अभयसिंह की सेना ने, बीकानेर का आधा राज्य अमरिसंह को दिये जाने की शर्त पर मेलकर लौटना चाहा, परन्तु गजिसिंह ने यह शर्त स्वीकार न की और दूसरे दिन ससैन्य वह शत्रु सेना के मुक्ताशले के लिए गया। उस समय नीमां का पेमिसंह बीकानेर की सेना की चंदाबल में था।

जोधपुर के महाराजा विजयसिंह के समय पदच्युत महाराजा रामसिंह की सहायतार्थ जयश्रापा सिंधिया की मारवाष्ट्र पर चढ़ाई हुई। उस समय महाराजा गजसिंह बीकानेर से सेना लेकर विजयसिंह की सहायतार्थ गया। शत्रु-सैन्य से मुक्ताबला होने पर विजयसिंह के पत्तवालों की पहले तो विजय हुई, परंतु बाद में उनकी बहुतसी सेना मारी गई। तब विजयसिंह नागोर चला गया, जिसपर शत्रु-सैन्य ने जाकर नागोर को घेर लिया। जब शत्रु-सैन्य से छुटकारे का कोई उपाय न दीख पड़ा, तब विजयसिंह ने जयशापा सिंधिया को छल से दो खोखर राजपूतों के द्वारा मरवा डाला। इसपर मरहठे विगड़ गये। तब विजयसिंह नागोर छोड़कर बीकानेर चला गया। वहां से महाराजा गजसिंह श्रीर विजयसिंह जयपुर

कमशः भोमसिंह, रामसिंह, बावसिंह, भीमसिंह, विश्वनसिंह, शेरसिंह, हरिसिंह और शिवनाथसिंह के नाम दिये हैं। उसमें कहीं किशनसिंह का नाम नहीं है।

वीकानेर के सरदारों की वंशाविलयां, जो अब तक मिली हैं, कई स्थलों में एक वृसरे से मिलती नहीं। ऐसी हालत में सरदारों की वंशाविलयों के कम विल्कुल ठीक हैं, ऐसा कहना कठिन है। इस पुस्तक में दी हुई सरदारों की. वंशाविलयों का आधार अधिकतर 'ताज़ीमी, राजवीज़, ठाकुर्स पुरुद ख़वासवादस् आंव् बीकानेर' नामक पुस्तक है, जो श्रीराम मीरमंशी, बीकानेर एजेंसी-द्वारा लिखी गई श्रीर ई० स० १८६८ में मकाशित हुई है। जहां तक हो सका है हमने अन्य वंशाविलयों की पुस्तकों से भी मिलानकर वंशाकम शब्द करने का प्रयत्न किया है।

के महाराजा माधवसिंह के पास सहायतार्थ गये। महाराजा माधवसिंह ने विजयसिंह को सहायता तो न दी, पर उल्टा उसको मरवा डालना चाहा। यह बात गजसिंह को झात होने पर उसने विजयसिंह की रच्चा के लिए अपने सरदारों को नियत कर दिया, जिनमें ठाकुर पेमसिंह भी था।

वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४) की सिक्खों के साथ की लाहीर की श्रंग्रेज़ों की लड़ाई में नीमां के ठाकुर का मंत्री भी बीकानेर की सेना के साथ गया था, जिसको युद्ध की समाप्ति होने पर महाराजा रत्नसिंह ने सिरोपाव श्रादि पुरस्कार में दिये।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतव्यापी ग्रदर के दमन करने में महाराजा सरदारसिंह के साथ नीमां के ठाकुर ने भी श्रंग्रेज़ों को बड़ी सहायता पहुंचाई। विद्रोहियों के साथ की लड़ाई में वहां के सरदार का रिश्तेदार मोहकमिसेंह वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया।

ठाकुर सूरअबस्थिसिंह नीमां का वर्त्तमान सरदार है।

#### नोखा

राव बीका का एक भाई कर्मसी था। उसके एक वंशक जोरावरसिंह (मारवाड़ में खींवसर ठिकाने का स्वामी) के पुत्र चांदसिंह को महाराजा गजसिंह के समय वि० सं० १८१७ (ई० स० १७६०) में नोखा की जागीर मिली। वे कर्मसीहोत कहलाते हैं। महाराजा डूंगरसिंह के समय वहां के सरदार की ताज़ीम बन्द हो गई थी, जो पीछी वर्त्तमान महाराजा साहब ने बहाल कर दी है।

ठाकुर रघुनाथसिंह का पुत्र रूपसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] चांदसिंह [२] साबिमसिंह [१] सबबासिंह [४] सावंतसिंह [४] रघुनाथसिंह और [६] रूपसिंह।

#### जारिया

राव जोधा के भाई कांधल का पौत्र वर्णीर हुआ। उसके वंशज कुशलसिंह के पौत्र और संप्रामिसिंह के पुत्र धीरतिसिंह को महाराजा गजसिंह के राज्य समय वि० सं० १८२१ (ई० स० १७६४) में जारिया की जागीर ताज़ीम के साथ मिली। उसके वंशज कांधलोत वर्णीरोत कहलाते हैं। दलेलसिंह का पुत्र मानसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

### दद्वेवा

यह ठिकाना महाराजा स्रसिंह के समय राष कल्याणमल के पौत्र और पृथ्वीराज के पुत्र सुन्दरसिंह (सुन्दरसेन) को वि० सं० १६७४ (ई० स० १६१७) के लगभग मिला। उसके वंशज पृथ्वीराजीत बीका कहलाते हैं और उनकी उपाधि ठाकुर है।

दद्रेवा पर पहले चौहानों का श्रधिकार था। राव ल्एाकर्ए ने वि० सं०१४६६ (ई० स०१४०६) में वहां के स्वामी देपाल के पुत्र मानसिंह पर चढ़ाई की। सात महीने तक मानसिंह ने क़िले में रहकर बीकानेर की सेना का सामना किया; किर रसद की कमी हो जाने से वह अपने पांच सौ साथियों-सिंहत बाहर निकलकर लड़ा और राव ल्एाकर्ए के छोटे भाई घड़सी के हाथ से मारा गया। तब से ददेवा का सारा परगना राठोड़ों के

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] धीरतसिंह [२] सूरजमल [३] सुकनजी [४] जैतसिंह [४] दलेलसिंह भौर [६] मानसिंह।

<sup>(</sup>२) पृथ्वीराज के विस्तृत हाल के लिए देखो ऊपर ए० १४७-६२।

मुंशी सोहनसास-रचित 'तवारीज़ राज श्रीबीकानेर' में विजयसिंह के स्थान में तेजसिंह तथा एक ख्यात में उसके स्थान में क्रतहसिंह सिखा मिसता है।

अधीन हो गया और वहां बीकानेर के थाने स्थापित हो गये।

सुंदरसिंह की आठवीं पीढ़ी में ठाकुर स्रजमल हुआ। उसके राज्य-िषरोधी आचरणों से महाराजा स्रतिसिंह की उसपर अकृषा हो गई। विक सं०१८५ (ई० स०१८१८) में बीकानेर-राज्य की अंग्रेज़ सरकार से संधि हो जाने पर विद्रोही सरदारों के दमन के लिए जेनरल एलनर की अध्यक्तता में अंग्रेज़ी सेना बीकानेर गई। कई विद्रोही सरदारों का दमन करने के बाद उक्त सेना ने ददेवा पर चढ़ाई की। ठाकुर स्रजमल ने बारह दिन तक तो सरकारी सेना का मुकाबला किया, पर अन्त में वह पराजित होकर सीकर चला गया।

वि० सं० १८८१ (ई० स० १८२४) में ठाकुर स्रजमल ने भड़ेच इलाक़े के गांव के रू से निकलकर श्रंग्रेज़ी श्रमलदारी के गांव बहल का थाना लूटा श्रीर वहीं रहने लगा। इसपर सलेधी के सरदार संपतिसंह के पहुंचने पर उस स्थान का परित्यागकर वह गांव बुढेड़ में जा रहा। श्रंग्रेज़ सरकार को इसकी खबर मिलने पर श्रंग्रीरचन्द मेहता उसपर भेजा गया। इसी बीच हिसार की श्रंग्रेज़ी सेना ने स्रजमल पर चढ़ाई कर उसे वहां से निकाल दिया। तब वह बीदावतों के गांव सेला की गढ़ी में जा रहा। इसपर बीकानेर से मेहता सालमिसंह तथा सुराणालदमी चन्द की श्रध्यत्तता में उसपर सेना भेजी गई। इस दिन तक तो सेला के ठाकुर ने बीकानेर की सेना का मुक्राबिला किया, पर श्रन्त में उसे गढ़ छोड़कर भागना पड़ा। पेसी दशा में स्रजमल भी भागकर लाधड़िया की गढ़ी में चला गया। बीकानेर की सेना ने उसे वहां भी जा घेरा। इसी प्रकार वह श्राठ गढ़ियों में भागा, पर हर जगह उसका पीछा कर उसके निवास-स्थान नष्ट कर दिये गये।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतव्यापी गदर में महा-राजा सरदारसिंह स्वयं यलवाहयों का दमन करने के लिए गया। इस अवसर पर अन्य ठिकानों के अतिरिक्त दद्वेवा के स्वामी ने भी पूरी-पूरी सहायता पहुंचाई। स्रजमल के बाद हरिसिंह और उसके पीछे गणपतसिंह ददेवा का स्वामी हुचा, जिसका उत्तरिकारी ठाकुर मेघसिंह वहां का वर्तमान सर-दार है।

## सोभासर (सोभागदेसर)

सोभासर के सरदार राव बीदा के पुत्र संसारचंद के बेटे पाता' के बंशधर हैं। उनकी उपाधि 'ठाकुर' है झौर वे बीदावत-मदनावत कहलाते हैं।

पाता को पैतक संपत्ति में से निर्वाह के लिए छापर में जीविका मिली, जिसपर उसने वहां अपना ठिकाना स्थिर किया। उसका पुत्र मदनसिंह था, जिसको राव जैतसी ने वि० सं० १४८४ (ई० स० १४२७) में ताज़ीम का सम्मान दिया। मदनसिंह के नाम पर यह शाखा मदनायत प्रसिद्ध हुई। उस( मदनसिंह )का पुत्र गिरधरदास और गिरधरदास का बलराम हुआ। बलराम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र गोवर्धनदास हुआ, जिसको गोरखदास भी कहते थे। गोवर्धनदास के केवल एक पुत्र उदयमाण ही था, जिसके अधिकार से उसकी पैतक संपत्ति निकल गई। तब वह बीकानेर छोड़कर मारबाड़ में चला गया, जहां जोधपुर राज्य की तरफ से उसकी अलाव आदि गांव जागीर में मिले। उदयमाण का पुत्र खड़सिंह गोड़-बाड़ के महाजनों की बरात में बीकानेर गया, तब उसके साथ अच्छे-अच्छे राजपृत, शस्त्र तथा घोड़ों का होना सुनकर महाराजा अनूपसिंह ने उसको अपने पास बुलवाया और १२ गांवों के साथ लाड़वी का पट्टा दिया।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] पाता [२] मदनसिंह [३] गिरधरवास [४] बजराम [४] गोवर्धनदास [६] उदयभाग्य [७] धीरजसिंह [६] मोहनसिंह [१] बुधसिंह [१०] शिबदानसिंह [११] बावसिंह श्रीर [१२] गोविन्दसिंह।

मुंशी सोहनजाल-रचित 'तबारीज़ राज श्रीबीकानेर' में दिये हुए बंशवृत्त में बक्तराम को बक्तभद्र, गोवर्धनदास को गुरमुखदान और उदयमाण को उदयसिंह जिखा है एवं खड़ासिंह का नाम बिल्कुल नहीं है।

उन दिनों सोमासर पर द्वारिकादास इरावत का अधिकार था, जिससे महाराजा नाराज था। अतः महाराजा की आक्षानुसार सोभासर खाली कराने के लिए खड़सिंह रवाना हुआ और उदयभाण भी वहां जा पहुंचा। मुकाबला होने पर खहासिंह, द्वारिकादास और उसका पुत्र बन-मालीदास मारे गये और सोभासर पर उदयभाग का अधिकार हो गया। किर उसने वहां पर अपना ठिकाना क्रायम किया। उदयभाग की मृत्य होने पर उसका पौत्र धीरजसिंह ( खड्डासिंह का पुत्र ) सोभासर का ठाकुर हुआ। । जब नागोर के राजाधिराज बक्तसिंह की सहायतार्थ, महाराजा गज-सिंह ने अपनी सेना के साथ मारवाड़ की ओर प्रस्थान किया, तब धीरजासिंह भी अपनी जमीयत के साथ महाराजा की सेना में उपस्थित था। धीरतसिंह का पुत्र कानसिंह पिता की विद्यमानता में नि:संतान मर गया, तब छापर से मोहनसिंह गोद गया, जो बैरिशाल का पुत्र था। मोहनसिंह के पीछे उसका पुत्र बुधसिंह सोभासर का सरदार हुआ। तत्पश्चात् क्रमशः शिवदानसिंह श्रीर बाघसिंह वहां के ठाकुर हुए । वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के सिपाही विद्रोह के समय श्रंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ स्वयं महाराजा सरदारसिंह बीकानेर से अपनी सेना के साथ गया। उस समय यद्यपि बार्घासह बालक था, तो भी वहां से बीदावत इतजी के साथ जमीयत रवाना की गई।

बार्घासंह का पुत्र गोविंद्सिंह, वहां का वर्तमान सरदार है।

### घड़ियाला

देरावर के भाटी रावल रघुनाथिंसह के पुत्र ज़ालिमिंसिंह के बीकानेर जाने पर महाराजा गजिंसह ने वि० सं० १८४१ (ई० स० १७८४) में उसको घड़ियाला की जागीर और ताज़ीम प्रदान की । वहां के सरदार की गणना परसंगियों में होती है और उसकी उपाधि 'रावल' है।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] जािलमसिंह [२] भोमसिंह [३] असूतसिंह [४] नत्यूसिंह [४] बलदान [६] दीपसिंह और [७] फ्रतहसिंह।

वि० सं० १६९४ (ई० स० १८४७) के भारतच्याची ग्रदर के दमन में महाराजा सरदारसिंह के साथ रहकर घढ़ियाला के स्वामी ने भी अच्छी महद पहुंचाई।

रावल दीपसिंह का पुत्र फ़तहसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

### इरदेसर

बीकानेर के राव कल्याग्रमल के छोटे पुत्रों में से अमरसिंह को महाराजा रायसिंह ने वि० सं० १६४१ (ई० स० १५६४) में हरदेसर की जागीर अगेर ताज़ीन प्रदान की। उसके वंश के अमरसिंहोत बीका कहलाते हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है।

इस ठिकाने का संस्थापक श्रमरसिंह बहु बीर, स्वाभिमानी श्रीर सन्ना राजपूत था। अपने उथेष्ठ श्राता रायसिंह का राजनैतिक संबंध मुराल बादशाह श्रकवर से हो जाने के पीछे वह प्रायः उसके साथ वादशाह की नौकरी में ही रहता था। उसने उस( बादशाह) के समय में होनेवाले श्रनेक युद्धों में बड़ी बीरता दिखलाई थी। बादशाह श्रक्तवर भी उसकी सेवाश्रों से प्रसन्न था। सन् जुलूस ३६ (बि० सं० १६४७=ई० स० १४६०) में वह किसी

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] श्रमरसिंह [२] किशनदास (केशोदास) [३] जोगीदास [४] रतनदास [१] जोथिसिंह [६] खङ्गिसिंह [७] इन्द्रिसिंह [ $\mu$ ] सरदारसिंह [६] चैनसिंह [१०] शेरसिंह [११] तारासिंह [१२] जवा- हरसिंह [१२] वायसिंह श्रीर [१४] रघुनाथसिंह।

<sup>&#</sup>x27;देशवर्षया' श्रीर 'श्रार्य-श्राक्यान-कल्पद्रुम' में जवाहिरसिंह के स्थान में जोरावरसिंह नाम दिया है: परन्तु मुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' श्रीर मुंशी श्रीराम-रचित 'ताज़ीमी, राजवीज़, ठाकुर्स एयड ख़बासवाल्स् झांव् बीकानेर स्टेट' में जवाहिरसिंह नाम दिया है। मुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' में किशनसिंह के पीछे रतनिसंह श्रीर उसके पीछे जोधिसह का नाम दिया है। किशनसिंह के पीछे रातनिसंह श्रीर उसके पीछे जोधिसह का नाम दिया है। किशनसिंह के पीछे जोगीदास का नाम नहीं है तथा खड़ासिंह के दो पुत्र जोरावरसिंह श्रीर हिन्दू-सिंह बतलाकर, जोरावरसिंह का उत्तराधिकारी सरदारसिंह श्रीर हिन्दू-सिंह का ज्ञासिंह बतलाया है। इन्द्रसिंह का नाम कहीं पर नहीं है।

कारण से वाद्याह का विरोधी हो गया और उसने शाही अफ़लर अरबखां को मार डाला। इसपर अरबखां के साधियों ने अमरसिंह पर आक्रमण कर उसको भी मार दिया। तब अमरसिंह के पुत्र केशोदास (किशनदास) ने पिता की हत्या का बदला लेना चाहा, परंतु अपनी थोड़ीसी मूल के कारण वह चाल चूक गया और हमज़ा के पुत्र के थोखे में एक दूसरे शाही अफ़सर करमवेग को मारकर शाही केंप से चल दिया। तब शाही सेना ने उसका पीछा किया। देपालपुर तथा कनूला के बीच नोशहरा नामक स्थान में शाही सैनिकों ने उस( केशोदास) को घेर लिया। अंत में वह शाही सैनिकों से वीरतापूर्वक युद्ध करता हुआ अपने पांच आदिमियों-सिहत मारा गया। केशोदास का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जोगीदास हुआ। तव्नंतर रतनदास, जोधसिंह, सद्गसिंह आदि कमशः इरदेसर के सरदार हुए।

वि० सं० १६१४ (६० स० १८४७) के लिपाही विद्रोह के समय अंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ स्वयं महाराजा सरदारसिंह विद्रोह के स्थानों में गया। उस समय हरदेसर का ठाकुर जवाहरसिंह भी महाराजा के साथ था और उसने अञ्जी मदद की।

ठाकुर जवाहरसिंह के पुत्र वावसिंह का जन्म वि० सं०१६२४ ऋशियन
सुदि १० (ई० स० १६६८ ता० २६ सितम्बर) को हुआ था। उसकी
मृत्यु होने पर उसका पुत्र रघुमाथसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ, जो
हरदेसर का वर्तमान सरवार है।

#### मगरासर

राम्न लूगुकर्ग्य के छोटे पुत्र वैरसी का बेटा नारंग था, जिसके तीसरे पुत्र भोषते को महाराजा स्ट्रिसिंह के राज्यकाल में मगरासर (मंघरासर) की जागीर मिली। भोषत का पुत्र सुंदरदास और उसका हरिसिंह हुआ, जिसकी

<sup>(</sup>१) श्रंशकम — [१] भोपतिसंह [२] सुन्दरदास [३] हरिसिंह [४] केसरीसिंह [४] हडीसिंह [६] साहबसिंह [७] बग्नतावरसिंह [६] हरनाथसिंह [३] द्रजेवासिंह [१०] प्रतापसिंह [११] विजयसिंह भौर [१२] नवससिंह।

महाराजा अनुपसिंह ने 'ठाकुर' की उपाधि प्रदान की।

हरिसिंह के पीछे केसरीसिंह, इटीसिंह, साइवसिंह और बण्तायरसिंह कमशः मगरासर के स्वामी हुए। महाराजा गर्जासंह के समय मगरासर के ठाक्कर ने राज्य के प्रतिकृत आचरण करना आरंग किया। इस-पर जयपुर से लौटते समय वि० सं० १८१२ (ई० स० १७४४) में उक्त महाराजा ने उसका दमन कर उसे अपना अधीन बनाया। महाराजा रत्नासिंह के राज्य समय में महाजन के ठाकुर वैरिशाल का उपद्रव बहुत बढ़ गया। पुगल आदि के कई सरदार उसके शामिल थे। अतएव उनका दमन करने के लिए वि० सं० १८८७ (ई० स० १८३०) में महाराजा ने ठाकर इरनाथसिंह ( बख़्तावरसिंह का पुत्र ) को कई सरदारों आदि के साथ गांव केला में भेजा, जहाँ पेमा भ्रीर जोरा यावरी से, जो चार हज़ार लुटेरों के साथ आ रहे थे, उसका मुकाबला हुआ, जिसमें लुटेरों के बहुतसे आदमी मारे गये और शेष भाग गये तथा जोरा पकड़ा गया । फिर स्वयं विद्रोही सरदारों को दवाने के लिए प्रस्थान कर महाराजा रन्नसिंह केला पहंचा। वहां से वह पुगल की श्रोर रवाना हुआ, जहां महाजन का ठाकुर वैरिशाल ठहरा हुआ था। महाराजा सत्तासर पहुंचा ही था कि ठाकुर वैरिशाल भागकर जैसलमेर चला गया। महाराजा ने पूगल पर चढ़ाई कर वहां अपना अधिकार कर लिया और वहां के राव रामसिंह का अपराध ज्ञमा कर उसके निर्वाह के लिए गुढ़ा आदि गांव दिये।

वि० सं० १८६३ (ई० स० १८३७) में बाधा ऊहड़ ने जोधपुर से मद्द लाकर माढ़िया गांव को लूट लिया। तब ठाकुर हरनाथसिंह ने उसका पीछा कर घोड़ारण (मारवाड़) में उसके दल से युद्ध किया, जिसमें कितने पक लुटेरे तो मारे गये और बाक्री भाग गये। हरनाथसिंह ने लुटेरों का बहुतसा धन लूटकर महाराजा को मेंट किया। उन्हीं दिनों सीकर इलाक़े का शेकावत जुहारसिंह वहां का बहुत बिगाड़कर बीकानेर के लोढ़सर इलाक़े में अपने साथियों-सहित जा डटा। इसपर ठाकुर हरनाथसिंह ने सुराला माखिकचंद के साथ जाकर उसको घेर लिया। उसी समय सीकर की अमीयत भी जा पहुंची, जिसकी साजिश से जुहारसिंह आदि किला छोड़-कर जोधपुर राज्य में चले गये। ठाकुर हरनाथसिंह ने वहां पर भी उनका पीछाकर उसे वहां से हटने के लिए विवश किया । इसके पीछे महाराजा की श्राह्मानुसार हरनाथसिंह ने हरसोलाव के चांपावत श्रजीतसिंह, करेकड़े के पूरणसिंह तथा नौडिये के विरदसिंह को गिरफ़्तार कर लिया। जोधपुर इलाक्ने में रहते समय लोडसर के ठाकुर ख़ंमाणांसंह, रूपेली के बीदावत करणसिंह, सीहोडण के बीदावत करण, ऊहरू वाघा आदि ने बीकानेर के साधासर श्रीर जसरासर गांव लट लिये तथा वे कई स्थानों से ऊंट पकड़ ले गये। तब ठाकुर हरनाथासिंह तथा सुराणा केसरीसिंह ने उनपर चढ़ाईकर उनको जा दवाया। दो प्रहर तक लड़ाई होने के बाद उपद्रवी सरदार भाग गये। इरनाथसिंह श्रादि ने उनका पीछाकर कई उपद्वियों को मार डाला। शेष सीवा (जोधपुर राज्य) में चले गये। वि० सं० १६०४ (ई० स० १८४७) में इंगरसिंह शेखावत के दल ने आगरे के जेललाने पर इमला कर प्रसिद्ध लुटेरे हुंगरसिंह को लुड़ा लिया। जुहारसिंह भीकानेर के इलाक़ में चला गया। श्रंग्रेज़ सरकार ने इंगरसिंह तथा उसके माथियों को गिरफ़्तार करने के लिए मि॰ फ़ार्स्टर को रवाना किया। पर उसे सफलता नहीं मिली। इंगरसिंह के दल ने अवसर पाकर नसीराबाद का खज़ाना भी लूट लिया। उनका आतंक बढता देख महाराजा ने जहारसिंह की गिरफ्तारी के लिए ठाकर हरनाथसिंह आदि को कप्तान शॉ के साथ भेजा। गांव विगा में जुहारसिंह का पता लगने पर उसपर इमला किया गया, पर इसी बीच उपद्रवी आगे निकल गये । फिर घड्सीसर में चारों तरफ़ से जुद्दारसिंद को घेरकर उसपर श्राक्रमण किया गया। अंत में ठाकर हरनाथसिंह के समकाने पर जुहारसिंह ने आत्मसमर्पण कर अपने को श्रंग्रेज़ सरकार के सुपुर्द कर दिया।

वि० सं०१६११ (ई० स० १८४४) में चुक्त पर ठाकुर ईश्वरीसिंह आदि ने जाकर पुनः अपना अधिकार कर लिया। इसपर महाराजा सरदारसिंह ने ईश्वरीसिंह आदि को निकालने के लिए अपनी सेना रवाना की, जिसमें ठाकुर हरनाथसिंह भी विद्यमान था। राज्य की सेना ने युक्तिपूर्वक एक ही आक्रमण में चूक पर अधिकार कर लिया। किर सुजानगढ़ से सेना पहुंचने पर ईखरीसिंह चारों तरफ़ से घर लिया गया। श्रंत में ईश्वरीसिंह सरकारी सेना से लड़कर मारा गया। इस अवसर पर ठाकुर हरनाथसिंह घायल हुआ। महाराजा ने उसकी सेना की कद्र कर उसके ठिकाने मगरासर की रेख माफ़ कर दी।

हरनाथसिंह के पीछे कमशः वलेलसिंह, प्रतापिंसह और विजयसिंह मगरासर के सरदार हुए। ठाकुर विजयसिंह का देहांत होने पर उसका उत्तराधिकारी ठाकुर नयलसिंह हुआ, जो मगरासर का वर्तमान सरदार है। उसको महाराजा साहब ने अपना ए० डी० सी० नियतकर ई० स० १६१४ में कैप्टेन, ई० स० १६१६ में मेजर तथा ई० स० १६२६ में लेफ्टेनेंट कर्नल के पद प्रदान किये हैं।

# इकलड़ी ताजीम और बांहपसाव के कुरबवाले सरदार

### पड़िहारा

राव बीदा के प्रपौत्र गोपालदास का पौत्र मनोहरदास हुआ। उसके वंशज सांडवे के ठाकुर दानसिंह ने अपने एक पुत्र ईश्वरीसिंह को निर्वाह के लिए पिड़िहारा की जागीर देकर अलग किया था, किन्तु पीछे से सांडवे के ठाकुर भोमसिंह के कथन पर जैतिसिंह (भोमसिंह का पुत्र) ने अपने छोटे भाई रघुनाथसिंह का उसपर अधिकार करा दिया। फिर महाराजा स्रतिसिंह ने उस(रघुनाथसिंह) को ताज़ीम देकर सम्मानित किया। उसके वंशज मनोहरदासोत बीदा कहलाते हैं।

रघुनाथसिंह के कोई संतान न होने से उसने अपने भाई अमानीसिंह के पुत्र तदमणसिंह को गोद लिया जो उसके बाद पड़िहारे का स्वामी हुआ

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] रघुनाथसिंह [२] जच्मणसिंह [६] मोपालसिंह [४] केसरीसिंह [१] हनुमन्तसिंह भीर [६] ठाकुर मैर्लसिंह।

पर यह निःसंतान था, इसिलए सांडवे का भोपालींसह दत्तक लिया जाकर उसका उत्तराधिकारी हुआ।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के आरतन्यापी ग्रदर के दमन में
महाराजा सरदारसिंह के साथ रहकर भोपालसिंह ने भी अन्छी सहायता
पहुंचाई। भोपालसिंह के पीछे केसरीसिंह श्रीर उसके बाद इनुमंतसिंह
कमशः पिवृहारा के स्वामी हुए। इनुमंतसिंह का पुत्र भैकंसिंह पिवृहारे
का वर्तमान सरदार है।

### सातृं

सातूं का ठिकाना रायत कांघल के पुत्र षाघिस को थि० सं० १४३६ (ई० स० १४६६) में राय बीका ने दिया था। महाराजा गजिस के समय वि० सं० १८१२ (ई० स० १७४४) में यहां के ठाकुर धीरतिस के पुत्र विजयसिंह को ताज़ीम का सम्मान प्राप्त हुआ। वे वगीरोत कहलाते हैं। विजयसिंह के पीछे अजीतिसिंह, सादूलसिंह और नाहरसिंह कमशः वहां के स्वामी हुए।

वि० सं०१६१४ (ई० स०१८४७) के भारतन्यापी ग्रदर के दमन करने में महाराजा सरदारसिंह के साथ सातूं का ठाकुर भी विद्यमान था।

नाहरसिंह का उत्तराधिकारी उदयसिंह और उसका वैरिशाससिंह हुआ, जिसका पुत्र प्रतापसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

## गारबदेसर

राव लुखकर्ण ने अपने भाई घड़सी के पुत्र देवीसिंह को गारबदेसर

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] विजयसिंह [२] अजीतसिंह [१] सात्र्वसिंह [४] माहरसिंह [४] उदयसिंह [६] वैरिशाक्षसिंह और [७] प्रतापसिंह।

<sup>(</sup>२) वंशकम—[१] देवीसिंह [२] राजसिंह [३] किशानसिंह [४] सबसिंह [४] जगरूपसिंह [६] इन्द्रसिंह [७] कुन्नसिंह [८] रचुनाथसिंह [६] सुमाव्यसिंह [१०] सुरजमस [११] तारासिंह [१२] मिरधारीसिंह चौर [१३] कवहसिंह।

की आगीर और ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया था । उसके वंशधर घड़सीयोत बीका कहसाते हैं और उनकी उपाधि ठाकुर है।

ठाकुर गिरधारीसिंह का पुत्र फ़तहसिंह गारबदेसर का वर्तमान सरदार है।

### देपालसर

रायत कांधल के पौत्र वणीर के वंशज भीमसिंह के पौत्र छत्रसालें को महाराजा गजसिंह के राज्य-काल में विश् संश्रीय (ईश्स्र १७५८) में देपालसर की जागीर और ताज़ीय की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। उसके वंशज वणीरोत कहलाते हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है।

ठाकुर रामिकशन का पुत्र फूलसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

#### सांवतसर

इस ठिकाने के सरदार तंबर हैं, जो अपने को ग्वालियर के तंबर राजा मानसिंह का बंशधर मानते हैं। मानसिंह का एक वंशधर केशबदास अपने पुत्र गोपीसहाय-सहित महाराजा कर्णसिंह के समय उक्त महाराजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह होने के कारण बीकानेर चला गया। तब बीकानेर राज्य की तरफ़ से ताज़ीम श्रीर निवीह के लिए जीविका देकर महाराजा ने उसको प्रतिष्ठापूर्वक वहां रक्खा।

गोपीसहाय के दो पुत्र की तिसिंह और स्वक्रपसिंह थे। की तिसिंह के वंशक कोधपुर, कोटा झादि राज्यों में हैं और उनके अधिकार में बीका-नेर राज्य में भी ऊंचाइड़ा का ठिकाना है। स्वक्रपसिंह के पुत्रों में से दानसिंह के वंशकों के अधिकार में जंभेऊ और ज़ालिमसिंह के वंशकों के अधिकार

<sup>( 1 )</sup> वंशकम—[ १] छत्रसाल [२] इतीसिंह [३] धमरसिंह [४] स्ट्रसिंह ( इन्द्रसिंह ) [ १ ] कानसिंह [ ६ ] रामकिशन और [ ७ ] फूबसिंह ।

में लक्खासर की जागीर रही। दानसिंह का एक पुत्र बस्तावरसिंह था, वह किसी कारण से बीकानेर की जागीर का स्वत्व छोड़कर जोधपुर चला गया । उस( बक्तावरसिंह )के एक पुत्री थी, जिसका विवाह वहां के महाराजा मानसिंह से हुआ था। इस वैवाहिक प्रसङ्घ से उसकी वहां से खेतासर की जागीर और ताजीम आदि का सम्मान भी प्राप्त हुआ। वि० सं० १८६३ (ई० स० १८०६) में जयपुर का महाराजा जगतसिंह, बीकानेर का महाराजा सुरतसिंह और मारवाड़ के ऋधिकांश सरदार, जोध-पुर की गद्दी पर, वहां के पूर्व महाराजा भीमार्सिंह की मृत्यु से कुछ महीनों पीछे उत्पन्न होनेवाले पुत्र धोकलसिंह को बिठलाने के लिए बड़ी भारी सेना के साथ चढ गये और अधिकांश मारवाड़ पर उनका अधिकार हो गया । उन्होंने जोधपुर नगर को घेरकर वहां भी श्रधिकार कर लिया, केवल वहां का दुर्ग ही महाराजा मानसिंह के पास रह गया, जिसका उसने यथेष्ट प्रबंध कर विरोधियों का दढ़ता से मुकाबला किया। धोकलसिंह के सहायकों ने जोधपुर का दुर्ग खाली कराने के लिए कई प्रयत्न किये और वि० सं० १८६४ (ई० स० १८०७) में उन्होंने राणीसर की वर्ज की तरफ सुरंग लगाकर किले में प्रवेश करना चाहा। इसपर दुर्ग-स्थित सेना ने उनका मुक्रायला किया जिससे उन्हें श्रसफल होकर लौटना पड़ा। इस आक्रमण के समय ठाकुर बक्रतावरींसह (बहादुरींसह ) महाराजा मानसिंह के पत्त में रहकर बीरतापूर्वक युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ।

बक्रतावरसिंह के तीन पुत्र अभयसिंह, बक्र्तासिंह श्रीर चैनसिंह हुए। श्रभयसिंह भी जोधपुर राज्य की सेवा करता हुआ ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका पुत्र तेजसिंह वालक था, जिससे खेतासर पर बक्र्तसिंह और चैनसिंह का श्रधिकार हो गया। फिर तेजसिंह और बक्र्तसिंह के बीच खेतासर की जागीर के लिए बहुत दिनों तक अगड़ा चलता रहा। अन्त में बक्र्तसिंह और चैनसिंह ने तेजसिंह को भवाद देकर परस्पर के कलह को शांत कर दिया। तेजसिंह के तीन पुत्र—शिवनाथसिंह, जीवराजसिंह और खलतानसिंह—हुए। शिवनाथसिंह का भवाद पर अधिकार रहा और

जीयराजसिंह, बीकानेर में जंभेज के कल्याणसिंह के दलक गया। कल्याणसिंह की एक पुत्री का विवाह बीकानेर के महाराज लाखसिंह के साथ हुआ था, जिसके उदर से डूंगरसिंह का जम्म हुआ। इस कारण से बीकानेर का स्वामी होने पर महाराजा डूंगरसिंह ने वि० सं० १६३६ (ई० स० १८७६) में जीवराजसिंह को रिड़ी की जागीर देकर उसके सम्मान में बहुत कुछ वृद्धि की एवं वर्तमान महाराजा साहब सर गंगासिंहजी ने भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाकर अपनी रजत-जयन्ती के अवसर पर उस-(जीवराजसिंह) को वि० सं० १६६६ (ई० स० १६१२) में 'राजा' की उपाधि प्रदान की।

जीवराजिसिंह का छोटा भाई सुलतानिसिंह वि० सं० १६४० (ई० स० १८८३) में भवाद से बीकानेर जला गया, जिसको महाराजा हुंगरिसेंह ने लखमादेसर गांव जागीर में प्रदानकर अपने सरदारों में दाखिल किया । वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६६) में महाराजा सर गंगािसहजी का दूसरा विवाह ठाकुर सुलतानिसिंह की पुत्री से हुआ । इस संबंध से महाराजा साहब ने उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि कर उसको उसी वर्ष सांवतसर की जागीर अधिक प्रदानकर ताज़ीम का सम्मान दिया। फिर वि० सं० १६८२ (ई० स० १६२४) के लगभग अंभेऊ की जागीर, जिसपर उसका पैतक स्वस्व था, राजा जीवराजिसह से खालसाकर महाराजा साहब ने उसको प्रदान कर दी। उसी वर्ष कार्तिक सुदि ११ (ता० २७ अक्टोबर) को उसका देहांत हो गया। वह बहा ही योग्य सरदार था। उसके चार पुत्र—मालुमिसिंह, अमरिसेंह, रघुनाथिसिंह और रामिसिंह—हुए, जिनमें से ज्येष्ठ मालुमिसिंह सांवतसर का ठाकुर है। राज्य से उसको ताज़ीम आदि का सम्मान पूर्ववत् प्राप्त है।

ठाकुर मालुमसिंह के चतुर्थ भाई रामसिंह का जन्म वि० सं० १६४६ (ई० स० १६०२) में हुआ। उसने प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के वास्टर मोबल्स हाई स्कूल में प्राप्त की। बीकानेर का वही सर्वप्रथम व्यक्ति है, जो वहां की उम्म परीक्षा में सम्मान के साथ उसीर्थ हुआ है। किर वह बनारस

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] सुलतानसिंह और [२] मालुमसिंह।

के हिन्दू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा-प्राित के लिए भेजा गया, जहां से उसने एम० ए० की परीक्षा अंग्रेज़ी में सम्मान के साथ पास की। बीकानेर के राजपूतों में वही प्रथम व्यक्ति है, जिसने अंग्रेज़ी की सर्वोच्च परीका सम्मानपूर्वक पास की है। तदनन्तर कुछ समय तक वह उक्त विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी का प्रोफ़ेसर रहा। किर महाराजा साहच ने उसको बीकानेर बुलाकर 'डाइरेक्टर ऑव् पब्लिक इंस्ट्रक्शन' के पद पर नियुक्त किया। उसने इस पद का कार्य योग्यतापूर्वक संपादन किया, परंतु कुछ समय बाद उसने त्यागपत्र दे दिया। वह महाराजा साहच के दोनों पीत्रों—मंबर करणीसिंह और अमर्रासंह—का शिक्तक भी रहा। उसकी कार्य-शैली अच्छी होने से महाराजा साहच ने पुनः उसको 'डाइरेक्टर ऑव् पब्लिक इन्स्ट्रक्शन' के पद पर नियुक्त किया है।

ठाकुर रामसिंह विनम्न, लोक त्रिय और व्यवहार-कुशल व्यक्ति है। साहित्य से उसको बड़ा अनुराग है। हिंदी भाषा में गद्य और पद्य दोनों में वह बड़ी सुंदर रचनाएं करता है। मानव-हृद्य की गंभीर भावनाओं का उसकी रचनाओं में पूर्ण समावेश होता है। उसकी रचनाएं अभी विकास हुई हैं, केवल 'कानन कुसुमाञ्जली' (गद्य-काव्य) ही प्रकाशित हुई है। राजस्थानी भाषा के प्राचीन साहित्य के उद्धार के लिए प्रयत्नशील व्यक्तियों में वह अप्रगण्य है। इस दिशा में उसने अपने दो सहयोगियों पंडित सूर्यकरण पारीक, एम० प० (स्वर्गवासी) और विद्यामहोद्ध स्वामी नरोत्तमदास, एम० ए० के साथ बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है। उनके प्रयत्न से प्राचीन राजस्थानी साहित्य के अनेक प्रथ-रत्नों का उद्धार हुआ है',

<sup>(</sup>१) बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय के अतिरिक्त वहां के जैन भगडारों में भी प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकों आदि का अच्छा संग्रह है। जैन धर्मावसम्बयों में विद्यानुराग की मान्ना बहुत ही कम होने से वह सामग्री यों ही पृषी-पृष्ठी नष्ट होती जाती है। कुछ सङ्ग्रन की दशा में इधर-उधर चली भी गई है, तथापि जो कुछ विद्यमान है, वह बढ़ी उपयोगी है। यह प्रसक्तता का विषय है कि बीकानेर के उत्साही जैन युक्कों, अगरचन्द और मंबरलाल नाहटा (ओसवाल) ने अब इस प्राचीन जैन

किनमें बीकानेर के महाराजा रायसिंह के भाई महाराज पृथ्वीराज राठोड़कृत 'वेलि किसन रुकमणी री' अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके सुंदर संपादन
की भारत ही नहीं, किन्तु यूरोप तक के विद्वानों ने बड़ी प्रशंसा की है।
भारतीय भाषाओं के प्रकांड विद्वान सर जॉर्ज प्रियर्सन् ने तो इस प्रन्थ के
संबंध में यहां तकलिखा है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में किसी भी
प्रंथ का ऐसा सुंदर संपादन नहीं हुआ। इनके संपादित अन्य प्रंथों में
'राजस्थान के लोक गीत' (तीन भाग), 'ढोला मारू रा दृहा', 'जटमल
प्रंथावली', 'राव जैतसी रो छुन्द', 'राजस्थान के वीर गीत' आदि हैं।

ठाकुर रामिस दान-दाताओं की ओर से बनारस हिंदू युनिवर्सिटी की कौंसिल का सदस्य चुना गया है और राजपूताना तथा सेंट्रल इंडिया के इंटरमीडियेट तथा हाई स्कूल के बोर्ड का सदस्य भी रहा है। सार्वजनिक

साहित्य के उद्धार का भार अपने हाथ में लेकर वहां से प्राप्त सामग्री के आधार पर आलोचनात्मक उद्ग से कुछ मुन्दर प्रन्थों की रचना की है, जो इतिहास के लिए महत्वपूर्वों हैं। नाहटा बन्धुओं ने नष्ट होनेवाले जैन साहित्य के ग्रन्थों को परिश्रमपूर्वक निजी व्यय से ल्रीदकर अपने संग्रह में सुरक्ति कर लिया है। बीकानेर-बाग्ना के समय मुमे कई बार उनके संग्रह को देखने का अवसर मिला था। बीकानेर के महाराजा अन्पसिंह के लघु आता महाराज पद्मसिंह का घोड़े पर चढ़कर शेर के शिकार का एक बास्तविक चित्र, जो कला की दृष्टि से सुन्दर और लगभग ठाई सौ वर्ष का पुराना है, उनके संग्रह में मुभे देखने को मिला। अब वह चित्र राज्य में है।

बीकानेर के साहित्य-प्रेमी व्यक्तियों में संवर करणीसिंह और अमरसिंह का अध्वापक पंडित द्रारथ रार्मा, एम॰ ए॰ भी सुयोग्य व्यक्ति है। बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में वहां के नरेशों-द्वारा रचित कई प्रन्थों का, जो विद्वानों की दृष्टि में अभी तक नहीं आये थे, पता मुक्ते उसके द्वारा ही मिला। मैंने उसके पास एक पुरानी और विस्तृत जैन पट्टावली की नक़ल भी देखी, जो उपयुंक्त नाहटा वन्युओं से प्राप्त हुई है। उसमें अनेक ऐतिहासिक विषयों के अतिरिक्त भारत के अन्तिम हिन्तू सम्राट् महाराजा पृथ्वीराज चौहान (तृतीय) के द्रवार में जैनाचार्य्य के उपस्थित होने पर धर्म-चर्चा होने का उन्नेख है। यह प्रन्थ निस्सन्देह जैसलमेर आदि कई राज्यों और जौहानों के इतिहास के लिए बड़ा उपयोगी है।

कार्यों से उसको बड़ा अनुराग है और बीकानेर की कई शिक्षा-संबंधी तथा साहित्यिक संस्थाओं का वह जीवन है।

#### क्दस्

कृदस् की जागीर वर्तमान महाराजा साह्य ने बीकमकोर (जोधपुर राज्य) के भाटी ठाकुर बक्तावरसिंह के छोटे पुत्र प्रतापसिंह को वहां से बुलाकर वि० सं०१६६६ श्राश्विन सुदि १० (ई० स०१६०६ ता०२४ अक्टोबर) को प्रदान की श्रीर ताज़ीम का सम्मान भी दिया। ठाकुर प्रतापसिंह की बहिन का विवाह वर्तमान महाराजा साह्य से हुआ है। उसकी गयाना परसंगियों में होती है।

## विरकाली

राव जैतसी के पुत्र शृंग (श्रीरंग) के छुडे वंशधर कुश्रलसिंह के दूसरे पुत्र सुलतानसिंह को महाराजा गजसिंह के समय वि० सं० १८०७ (ई० स० १७४०) में विरकाली की जागीर श्रीर ताज़ीम का सम्मान मिला। उसके वंशधर शृंगीत वीका कहलाते हैं श्रीर उनकी उपाधि 'ठाकुर' है।

वि॰ सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतव्यापी सिपादी-विद्रोह के श्रवसर पर अंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ महाराजा सरदारसिंह के साथ विरकाली का स्वामी भी उपस्थित था।

ठाकुर अगरसिंह का पुत्र रत्नसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

<sup>(</sup>१) वंशकम — [१] वक्तावरसिंह और [२] प्रतापसिंह।

<sup>(</sup>२) वंशकम—[१] सुलतानसिंह [२] विजयसिंह [३] दलपतसिंह [४] जन्मणसिंह [४] छन्नसिंह [६] रावतसिंह [७] ग्रागरसिंह ग्रीर [८] रानसिंह।

### सिमला

राव जैतसी के पुत्र श्रंग के बंशज भूकरका के टाकुर मदनसिंह के छोटे पुत्र झानसिंह को महाराजा स्रतसिंह ने वि० सं० १८४७ (ई० स० १७६०) में सिमला की जागीर और ताज़ीम की प्रतिष्ठा प्रदान की। उसके वंशज श्रंगोत बीका कहलाते हैं और उनकी उपाध 'टाकुर' है।

क्रानिसह के चतुर्थ वंशधर वाविसह का पुत्र ओरावरिसह सिमका का वर्तमान सरदार है।

## **अजीतपुरा**

अजीतपुरा के स्वामी, राव जैतसी के छोटे पुत्र थीरंग (श्रंग) के पीत्र मनोहरदास के छोटे बेटे किशनसिंह के वंशधर हैं। किशनसिंह के दो पुत्र प्रतापसिंह और रामसिंह थे। प्रतापसिंह के वंशध सीधमुख के ठाकुर हैं। महाराजा रायसिंह ने वि० सं०१६४१ (ई० स०१६४४) में मनोहरदास को अजीतपुरे की जागीर प्रदान की। किर किशनसिंह को महाराजा स्रसिंह के समय वि० सं०१६७३ (ई० स०१६५६) में सीधमुख की नई जागीर मिल जाने से वह तो उस जागीर का स्वामी रहा और रामसिंह के वंशज अजीतपुरा के स्वामी रहे। महाराजा स्रतिसंह के समय अजीवपुरा के सरवार को ताज़ीम का सम्मान मिला।

वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४४) में लाहीर के सिक्कों के साथ की लड़ाई में अंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ महाराजा रत्नसिंह ने बीकानेर से जो सेना भेजो, उसमें अजीतपुरा के ठाकुर ने भी श्रपने मंत्री को जमीयत

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] ज्ञानसिंह [२] सालमसिंह [३] धमानीसिंह [४] शार्दुवसिंह [४] बाघसिंह और [६] जोरावरसिंह।

<sup>(</sup>२) वंशकम—[१] मनोहरदास [२] किशनसिंह [१] शर्मसिंह [४] क्रतहसिंह [४] कीर्तिसिंह [६] दौपसिंह [७] शिवदानसिंह [二] दसेख-सिंह [१] गुमानसिंह [१०] सालसिंह [११] मैरोसिंह [१२] शिवसिंह धीर [१२] रामसिंह।

के साथ भेजा। इस सेवा के उपलच्य में युद्ध की समाप्ति पर महाराजा रत्नसिंह ने वहां के मंत्री को सिरोपाव आदि देकर सम्मानित किया। महाराजा सरदारसिंह के समय वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) में भारतव्यापी सिपाही-विद्रोह हुआ। उस समय महाराजा के साथ रहकर अजीतपुरा के ठाकुर ने अंग्रेज़ सरकार को अव्छी मदद पहुंचाई।

महाराजा सर गंगासिंहजी के राज्य-काल में वि० सं० १६६२ (ई० स १६०४) में वीकानेर के कुछ सरदारों के उपद्रवी हो जाने की आशंका हुई, जिनमें अजीतपुरे का ठाकुर भैरोंसिंह भी शामिल था। इसपर महाराजा साहब ने विरोधी सरदारों के अपराधों की जांच करने का हुक्म दिया। ठाकुर भैरोंसिंह भी अपराधी पाया गया और वह बीकानेर के किले में नज़र क़ैद कर दिया गया। भैरोंसिंह के पीछे शिवजीसिंह वहां का स्वामी हुआ। उसका पुत्र रामसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

#### काणुता

राव बीदा के प्रपीत्र गोपालदास के दूसरे पुत्र तेजासिंह के दो पुत्र खंद्रभान श्रोर रामचंद्र थे। चंद्रभान की श्रोलाद में गोपालपुरा के ठाकुर मुख्य हैं। रामचंद्र के दो पुत्र प्रतापसिंह श्रोर भागचंद हुए। प्रतापसिंह के वंशधर चाड़वास, घंटियाल, जोगिलया श्रोर नौसरिया के स्थामी हैं। भागचंद के प्रपीत्र बस्तिसिंह के दो पुत्र मानिसिंह श्रोर ईश्वरीसिंह थे। महाराजा स्रतिसिंह ने वि० सं० १८६४ (ई० स० १८०८) में मानिसिंह को ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। उसके वंशजों की उपाधि 'ठाकुर' है श्रोर वे तेजासिहोत बीदा कहलाते हैं। मानिसिंह का पुत्र शिवजीसिंह हुआ, परंतु उसके श्रोलाद न थी, इसिलिप उसने श्रपने चाचा ईश्वरी-सिंह के पुत्र रघुनाथसिंह के छोटे वेटे मोतिसिंह को दसक लिया। मोतीसिंह के पीछे खेतसिंह वहां का सरदार हुआ, परंतु उसके भी

<sup>(</sup>१) वंशकम—[:१] मानसिंह [२] शिवजीसिंह [६] मोतीसिंह [४] खेतसिंह [१] बहादुरसिंह चौर [६] हुक्मसिंह।

संतान न थी, इसिक्ट उसका छोटा भाई बहादुरसिंह उसका उत्तराधि-कारी हुआ।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतव्यापी ग्रहर के दमन
में कंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ महाराजा सरदारसिंह के साथ कार्याता
का स्वामी भी उपस्थित था।

महाराजा हूंगरसिंह के राज्य-काल में वि० सं० १६४० (ई० स० १८८३) में सरदारों का उपद्रव खड़ा हुआ। उस समय ठाकुर बहादुरसिंह ने राज्य का खैरक्ष्वाह रहकर अञ्छी सेवा की। इसपर उक्त महाराजा ने प्रसन्न होकर उसके पट्टे की रेख माफ़ कर दी।

ठाकुर बहादुरसिंह का पुत्र हुक्मसिंह काराते का वर्तमान सरदार है।

## बिसरासर

राव जोधा के छोटे भाई रावत कांधल के दूसरे पुत्र राजसिंह के प्रणीत्र राघवदास के चतुर्थ वंशधर छत्रसिंह के दो बेटे आनंदिसिंह और देवीसिंह हुए । आनंदिसिंह के वंशधरों में रावतसर के रावत प्रमुख हैं। महाराजा गजसिंह के राज्य-काल में वि० सं० १८१६ (ई० स० १७४६) में रावत आनंदिसिंह को बिसरासर की जागीर भी मिली। फिर आनंदिसिंह के ज्येष्ठ पुत्र जयसिंह का अधिकार तो रावतसर पर रहा और उस-(आनंदिसिंह) के छोटे भाई देवीसिंह का अधिकार बिसरासर पर। वहां के सरदार कांधल रावतीत राघवदासीत कहलाते हैं और उनकी विपाध 'ठाकुर' है।

देवीसिंह के प्रपोत्र ख़ुशहालसिंह का पुत्र दी।सिंह विसरासर का वर्तमान सरहार है।

<sup>( ) )</sup> वंशकम—[ १ ] देवीसिंह [ २ ] सुथसिंह [ १ ] बावसिंह [ ४ ] ख्रुराहासिंह और [  $\star$  ] दीपसिंह ।

#### वरला

राय बीदा का पौत्र केशवदास हुआ, जिसके वंश के बीदासर के स्थामी ज़ालिमसिंह के छोटे पुत्र अजीतसिंह को चरला की जागीर और ताज़ीम महाराजा गर्जसिंह के राज्यकाल में मिली। उसके वंश के बीदायत केशोदासीत कहलाते हैं।

महाराजा रत्नसिंह के राज्य-काल में चरला का स्वामी कान्हसिंह जयपुर तथा जोधपुर से सहायता प्राप्तकर बीकानेर में लूट-मार करने लगा । इसपर सुराणा केसरीचंद ने जाकर सुजानगढ़ में उसे गिरफ्तार कर लिया। वहां से वह बीकानेर भेजा गया श्रीर पीछे से नेतासर में रक्का गया।

ठाकुर उदयसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

### फोगां

यह ठिकाना महाराजा अनूपसिंह के तीसरे कुंबर आनंदसिंह के ज्येष्ठ पुत्र अमरसिंह (महाराजा गजसिंह का बड़ा भाई) के पुत्र सरदारसिंह को वि० सं० १८१६ (ई० स० १७४६) में महाराजा गजसिंह ने ताज़ीम-सिंहत प्रदान किया था। उसके बंशज आनंदसिंहोत राजवी कहलाते हैं।

सरदारसिंह के पीछे असैसिंह, अधानीसिंह और भूमसिंह कमशः फोगां के राजवी हुए। भूमसिंह के कोई संतान न थी, इसलिए उसने क्षेमसिंह को गोद लिया, जो उसका निकट-संबंधी था।

राजवी गरापतसिंह फोगां का वर्तमान सरदार है।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] अजीतसिंह [२] मुहब्बतसिंह [३] कान्हसिंह [४] मोतीसिंह [४] विरदसिंह [६] खेतसिंह [७] वैरिशाल भीर [८] ठाकुर उदयसिंह।

<sup>(</sup>२) वंशकम—[१] सरदारासंह [२] असैसिंह [३] जवानीसिंह [४] भूनासिंह [४] लेमसिंह और [३] गवापतासिंह।

### महेरी

महाराजा अनुपसिंह के छोटे पुत्र आनंदिसह के तीसरे पुत्र गृद्दि से के वंशधर महेरी के स्वामी हैं और उनकी उपाधि 'राजधी' है। यह ठिकाना महाराजा गर्जासिंह के समय कायम हुआ। यहां के स्वामी 'आनंदिसहोत राजधी' कहलाते हैं।

राजवी बहादुरसिंह मदेरी का वर्तमान सरदार है।

# चंगोई

यह टिकाना महाराजा श्रमूपसिंह के छोटे पुत्र श्रानंदसिंह के चतुर्थ पुत्र तारासिंह के चंशधरों के श्रधिकार में है। वि० सं० १८४३ (ई० स० १७८६) में महाराजा गजसिंह के राज्य-काल में चंगोई का टिकाना कायम हुश्रा श्रीर वहां के स्वामी को ताज़ीम का सम्मान प्राप्त हुश्रा। उसकी उपाधि 'राजवी' है श्रीर वह 'श्रानंदसिंहोत राजवी' कहलाता है।

राजवी गोविंदसिंह का पुत्र वृजलालसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

#### सत्तासर

सत्तासर के स्वामी केलगोत भाटी हैं। उनकी उपाधि 'ठाकुर' है और उनकी गणना परसंगियों में होती है।

पूगल के राव अभयसिंह के तीन पुत्र रामसिंह, अनूपसिंह और शार्दुलसिंह हुए। अभयसिंह की मृत्यु के पश्चात् रामसिंह पूगल का राव हुआ। अनुपसिंह ने महाराजा स्रतसिंह की सेवा में उपस्थित हो राज्य

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] गृद्रकृतिह [२] जगतितह [३] भगवानितिह [४] स्त्रेमितिह [४] किशनितिह [६] सूरजमालितिह श्रीर [७] बहादुरसिंह।

<sup>(</sup>२) वंशकम—[१] तारासिंह [२] भवानीसिंह [३] फ़तहसिंह [४] भारसिंह [४] कान्हसिंह [६] गोविन्दसिंह और [७] ब्रुजलालसिंह ।

<sup>(</sup>३) वंशकम—[१] श्रन्पसिंह [२] हनुमन्तसिंह [३] मृदासिंह [४] शिवनाथसिंह श्रीर [४] हरिसिंह।

की अधीनता स्वीकार की, तब उक्त महाराजा ने वि० सं० १८६७ माघ विद् ६ (ई० स० १८११ ता० १६ जनवरी) को उसे आंयेरा और ककरालों के साथ सक्तासर की जागीर ताज़ीम-सहित प्रदान की। अनूपसिंह का देहांत होने पर उसका पुत्र हनुमंतसिंह वहां का स्वामी हुआ, जिसको महाराजा रत्नसिंह ने पहले की जागीर के अतिरिक्त वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४४) में मोतीगढ़ गांव दिया। हनुमंतसिंह का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र मूलसिंह हुआ, जिसको महाराजा इंगरसिंह ने वि० सं० १६३१ पीष सुदि ६ (ई० स० १८७४ ता० १३ जनवरी) को सरदारपुरा गांव बख्या और इसके दूसरे वर्ष वि० सं० १६३२ वैशाल विद १ (ई० स० १८७४ ता० २१ अप्रेल) को हाथी तथा सिरोपाव भी दिये। ठाकुर मूलसिंह के पीछे शियनाथसिंह सत्तासर का सरदार हुआ, जिसको महाराजा इंगरसिंह ने वि० सं० १६३६ दितीय आखिन विद ६ (ई० स० १८७६ ता० ६ अक्टोबर) को फूलसर और इंगरसिंहपुरा नामक गांव दिये। शिवनाथसिंह का पुत्र हरिसिंह सत्तासर का स्वामी बनाया गया, जो वहां का वर्तमान सरदार है।

ठाकुर हरिसिंह का जम्म वि० सं० १६३६ प्रथम आवण विद ३ (ई० स० १८८२ वा० ३ जुलाई) को हुआ। सन्नह वर्ष की आयु (वि० सं० १६४६ = ई० स० १८६६) में वह 'इंगर लांसज़ें' में जमादार बनाया गया। उसकी कार्य-कुशस्ता से प्रसन्न होकर वर्तमान महाराजा साहब सर गंगासिंहजी ने उसकी उक्त रिसाले में लेफ्टेनेंट का पद देकर अपना ए० डी० सी० नियत किया।

ई० स० १६०२ (वि० सं० १६४६) में महाराजा साहब के साध सम्राद् पड़बर्ड सप्तम की गहीनशीनी के अवसर पर वह लंडन गया, जहां उसको सम्राट् ने 'कोरोनेशन मेडल' दिया। तदनंतर वि० सं० १६६४ आश्विन विदे २ (ई० स० १६०८ ता० १२ सितंबर) को महाराजा साहब ने उसको हांसियावास गांव प्रदान किया। इसके तीन वर्ष बाद वि० सं० १६६८ चेंच सुदि ७ (ई० स० १६११ ता० ४ अप्रैक) को वह मेजर



मेजर जेनगल राववहादुर ठाकुर हरिर्मिह सी. आई. ई., ओ. बी. ई., [सत्तासर]

बनाया जाकर मिलिटरी सेकेटरी के पद पर नियुक्त किया गया। उसी वर्ष उसकी लेफ्टेनेंट-कर्मल का पद मिला और सम्राट् जॉर्ज पश्चम की गद्दीनशीनी का मेडल भी प्राप्त हुआ। वि० सं० १६६६ भाइपद सुदि १३ (ई० स० १६१२ ता० २४ सितंबर) को वह बीकानर की स्टेट-कौसिल में मिलिटरी मेंबर नियत हुआ पबं उसकी किले के अंदर खौगान तक सवारी पर जाने का सम्मान प्राप्त हुआ। फिर वि० सं० १६७१ चैत्र विदे १२ (ई० स० १६१४ ता० १२ मार्च) को उसकी मीरगढ़ गांव दिया गया। श्रंग्रेज़ सरकार ने भी उसकी योग्यता की क्रम्न कर ई० स० १६१४ के वर्षारंभ पर उसकी 'राव बहादुर' का खिताब दिया। उसी वर्ष वह बीकानेरी सेना में कर्मल बनाया गया।

वि० सं० १६७१-७५ (ई० स० १६१४-१८) तक यूरोप में महायुद्ध हुआ। उस अवसर पर महाराजा साहच ने अंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ अपनी सेना भेजी, जिसने इजिण्ट में स्थेज़ नहर के दोनों तरफ़, ट्रिपोली की सीमा के रण्हें अपर मेसोपोटामिया-में बड़ी सेवा की। उस अवसर पर इन्होंने ठाफ़र हरिसिंह को भी वि० सं० १६७४ (ई० स० १६१७) में मेसोपोटामिया के रण्हें अमें भेजा, जहां उसने अच्छी तत्परता दिखलाई। इसपर उसको जेनरल सार्वेस और विकटरी के दोनों पड़क प्राप्त हुए। उसी वर्ष वह बीकानेरी सेना का 'श्रिगेडियर जेनरल' बनाया गया और उसको ई० स० १६१८ के जून (वि० सं० १६७४ आषाड) मास में सम्राट् की तरफ़ से ओ० बी० ई० की सैनिक उपाधि मिली। यूरोपीय युद्ध के अवसर पर की गई उसकी सेवा के उपलब्ध में महाराजा साहब ने इसकी मेजर जेनरल का पढ़ देकर भांडरा गांव प्रदान किया।

ई०स० १६२३ के जून (बि० सं० १६८० द्वितीय ज्येष्ठ) मास में सझाट् की वर्ष गांड के अवसर पर उसको सी० आई० ई० का खिताब मिला। सम्नाट् ऑर्ज पश्चम की रजत-जयन्ती के अवसर पर ई० स० १६३४ (बि० सं० १६६२) में उसको अयन्ती-पदक और नव सम्राट् जॉर्ज पष्ठ के राज्यारोहण के अवसर पर भी ई० स० १६३७ (बि० सं० १६६४) में उसको एक मेडल बात हुआ।

ई० स० १६३७ (१६६४) के अक्टोबर मास में महाराजा साहय के स्वर्ण-जयन्ती महोत्सव पर इन्होंने उसपर अपनी पूर्ण कृपा दिखलाकर उसको जागीर में एक गांव और प्रदान करने की आज्ञा दी तथा स्वर्ण-जयन्ती पदक और बैज ऑव् ऑनर (प्रथम श्रेणी) दिया है।

ठाकुर हरिसिंह निरिममानी और कार्यकुशल व्यक्ति है। उसके बलदेवसिंह, केसरीसिंह, भोमसिंह और अर्जुनसिंह नामक चार पुत्र हैं।

## जैमलसर

यह ठिकाना पूगल के भाटी राय शेका (केलणोत) के वंशधरों के अधिकार में है। राय शेका के तीन पुत्र हरा (हरिसिंह), क्षोंया श्रीर बाघा थे। उनमें से हरा के वंशधर पूगल के स्वामी रहे। खींवा के पौत्र अमरिसंह का पुत्र सांईदास वादशाह अक्षवर की आबाजुसार महाराजा रायसिंह की गुजरात पर चढ़ाई होने के समय उसके साथ था और वह उसी युद्ध में काम आया। किर सांईदास के बेटे गोकुलसिंह के पुत्र चांदिसह को वि० सं० १६७४ (ई० स० १६१८) में महाराजा स्रासिंह ने जैमलसर की जागीर और ताज़ीम का सम्मान दिया। उसके वंशधरों की उपाधि 'रावत' है और उनकी गणना परसंगियों में होती है।

चांदसिंह का आठवां वंशधर करगीसिंह था। उस( करगीसिंह)का पीत्र महतावसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] चांदसिंह [२] जगतसिंह [३] देवीदास [४] खद्गसिंह [४] हिन्द्सिंह [६] खेतसिंह [७] मोमसिंह [६] हनवन्तसिंह [१] कर्णीसिंह [१०] तेजसिंह और [११] महतावसिंह।

महाराजा सुजानसिंह के वर्णन में ऊपर ( पृ॰ ३०१ में ) हमने 'दयालदास की ख्यात' और पाउलेट के 'गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट' के ब्राधार पर उक्त महाराजा के उंवर जोरावरसिंह का जैमलसर के स्वामी उदयसिंह पर खड़ाई करने का उल्लेख किया है; किन्तु जैमलसर की वंशावली में उदयसिंह का कहीं नाम नहीं है। सम्भव है कि उदयसिंह जैमलसर का स्वामी न होकर वह! का कोई कुदुम्बी हो।

### **यिराणा**

राष जैतसी के छोटे पुत्र श्रंग (श्रीरंग) के दसवें वंशधर भूकरका के ठाकुर जैतसिंह के पुत्र खेतसिंह भीर हठीसिंह थे। खेतसिंह के वंशज भूकरका के स्वामी रहे श्रीर हठीसिंह को महाराजा सरदरसिंह ने विश् संश्रंप के स्वामी रहे श्रीर हठीसिंह को महाराजा सरदरसिंह ने विश् संश्रंप (ईश्स्थ (दश्से स्प्रंप) में थिराणा की जागीर श्रीर ताज़ीम का सम्मान दिया। उसके वंशधर श्रंगीत बीका कहलाते हैं श्रीर उनकी उपाधि 'ठाकुर' है।

हठीसिंह का पुत्र जवाहिरसिंह था। उसका पुत्र दुर्जनसालसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

# संई

संहे के स्वामी कांधल रावतीत हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। रावतसर के स्वामी आनंदसिंह के चार पुत्र थे। उनमें से अयसिंह रावतसर का स्वामी रहा। अमरसिंह, बहादुरसिंह और हिम्मतसिंह को छोटे भाइयों की रीति के अनुसार पट्टे में रावतसर से जागीर मिली। फिर हिम्मतसिंह को जयसिंह ने अपने कोई संतान न होने से दसक ले लिया। अयसिंह के तीसरे भाई बहादुरसिंह के भी कोई संतान न थी, इसलिए हिम्मतसिंह के पीत्र नाहरसिंह का पुत्र जैतसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसको वि० सं० १६२१ (ई० स० १८६४) में महाराजा सरदारसिंह ने संहं की जागीर और ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। जैतसिंह भी संतानहीन था, जिससे रावतसर के स्वामी जोरावरसिंह का दूसरा पुत्र हंमीरसिंह वहां गोद गया। हंमीरसिंह का पुत्र गुलावसिंह और उसका हरिसिंह हुआ, जो संई का वर्तमान ठाकुर है।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] हठीसिंह [२] जवाहिरसिंह भौर [३] दुर्जनसाससिंह ।

<sup>(</sup>२) वंशकम—[१] जैतसिंह [२] इंमीरसिंह [१] गुजावसिंह चीह [४] इतिसिंह।

### मेघाणा

राय जैतसी का एक पुत्र ठाकुरसी था । उस (ठाकुरसी) के पुत्र बाघांसंह को भटनेर की जागीर मिली। बाघांसंह का उत्तराधिकारी रघुनाथिंसंह हुआ, जिससे महाराजा रायांसंह ने भटनेर लेकर उसे नौहर की जागीर प्रदान की। फिर नौहर भी खालसा होकर मेघाणा की जागीर और ताज़ीम का सम्मान वि० सं० १६३७ (ई० स० १४८०) में उक्त ठिकान के स्वामी को मिला। उसके वंशज बाघावत बीका कहलाते हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है।

बि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) में भारतवर्ष में ग्रद्र मच गया। तब अंग्रेज़ सरकार की सद्दायतार्थ बीकानेर से स्वयं महाराजा सरदार्रीसंह अपनी सेना के साथ गया। उस समय मेघाणा का ठाकुर भी महाराजा के साथ था और उसने महाराजा की आक्षानुसार अच्छी सेवा की।

रघुनाथिसिंह का दसवां वंशधर मुद्दम्बतिसिंह निःसंतान था, इसिलेप उसके भाई पन्नोसिंह का पुत्र केसरीसिंह उसका उत्तराधिकारी दुआ। सूरजमालिसिंह वहां का वर्तमान ठाकुर है।

## लोसया

इस ठिकाने के स्वामी कांधल वणीरोत हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है।

राव बीका के चाचा रावत कांधल का ज्येष्ठ पुत्र वाघसिंह था। उस( वाघसिंह)का पुत्र वणीर हुआ, जिसके प्रपीत्र वलवहादुर के तीन पुत्र—भोजराज, प्रतापसिंह और भीमसिंह—हुए। उनमें से प्रतापसिंह के

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] रघुनाथसिंह [२] साधोसिंह [३] जीवराज [४] सदपसिंह [२] जगमालसिंह [६] पृथ्वीराज [७] भवानीसिंह [६] भैरोसिंह [१२] सेरसिंह धीर [१३] सूरजमावसिंह।

खतुर्थ वंशधर अर्जुन।संह को महाराजा स्रतसिंह के समय वि० सं० १८४६ (ई० स० १७८६) में लोसणा की जागीर और ताज़ीम की प्रतिष्ठा मिली।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतव्यापी ग्रदर में विद्रोहियों के दमन के लिए महाराजा सरदार्शसह के साथ ठाकुर पूरणसिंह भी गया था और उसने उस अवसर पर अञ्झी सेवा की। पूरणसिंह का उत्तराधिकारी उसके चचाज़ाद भाई कुशलसिंह का पुत्र मेघसिंह हुआ, जिसका पुत्र रघुनाथसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

### घडसीसर

राव बीका का एक पुत्र घड़सी था, जिसको उसके भाई राव लूगुकर्ण ने वि० सं० १४६२ (ई० स० १४०४) में घड़सीसर की जागीर और ताज़ीम की इज़्जत प्रदान की। घड़सी ने अपने नाम पर घड़सीसर बसाया। उसके वंशज घड़सीयोत बीका कहलाते हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है।

घड़सी के दो पुत्र देवीसिंह और इंगरसिंह थे। देवीसिंह के वंशधर गारवदेसर के स्वामी हैं और इंगरसिंह के वंशधर घड़सीसर के। इंगरसिंह का बारहवां वंशधर श्यामसिंह था, जिसका दक्तक पुत्र शिवदानसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] अर्जुनसिंह [२] पूरणसिंह [१] मेवसिंह और [४] रचुनाथसिंह।

<sup>(</sup>२) वंशकम—[१] घड़सी [२] हुंगरसिंह [३] समरसिंह [४] भागसिंह [४] हुन्द्रसिंह [६] मनोहरदास [७] जसवन्तसिंह [८] प्रेमसिंह [६] सुखसिंह [१०] दौजतसिंह [११] नवजसिंह [१२] रामसिंह [१३] रावतसिंह [१४] रवामसिंह सौर [१४] शिवदानसिंह ।

### जोघासर

सीसोदियों की चन्द्रायत शाखा के बक्रतावरसिंह को महाराजा सरदारसिंह ने वि० सं० १६० ६ (ई० स० १८४१) में जोधासर की जागीर और ताज़ीय का सम्मान प्रदान किया। उसके वंशजों की उपाधि 'ठाकुर' है और वे परसंगी कहलाते हैं।

बक्तावरसिंह के पीछे चांदिसह वहां का स्वामी हुआ, जिसकी बहिन का विवाह महाराज लालसिंह (वर्तमान महाराजा लाहिब का पिता) के लाथ हुआ था। चांदिसिंह का देहांत होने पर जवानीसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ, परन्तु वह निःसन्तान था, इसिंलप उसकी मृत्यु के बाद ठिकाना ज़न्त कर लिया गया। फिर वर्तमान महाराजा साहब ने उसके हक्कदार कल्याणसिंह को वहां का ठाकुर नियत किया, जो इस समय जोधा-सर का ठाकुर है। इन्होंने उसे कई श्रीर गांव भी जागीर में प्रदान किये हैं।

#### लक्खासर

स्तक्सासर के सरदार तंबर हैं श्रीर उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। उनकी गणना परसंगियों में होती है।

यह ठिकाना महाराजा कर्णसिंह के समय केशोदास तंवर को, जिसकी पुत्री का विवाह उक्त महाराजा से हुआ था, वि० सं० १७०० (ई० स० १६४३) में मिला और ताज़ीम का सम्मान भी उसे उसी समय प्राप्त हुआ। केशोदास का आठवां वंशधर रघुनाथसिंह था, जिसका पुत्र पीरदानसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] बज़्तावरसिंह [२] चांदसिंह [३] जवानीसिंह और [४] कल्यायसिंह।

<sup>(</sup>२) वंशकम—[१] केशोदास [२] गोपीनाथ [१] स्वरूपसिंह [४] जाकिमसिंह [४] अजीतसिंह [६] केसरीसिंह [७] महताबसिंह [६] करची-सिंह [१] सुनाथसिंह और [१०] पीरवानसिंह।

#### रासलाणा

इस ठिकाने के स्वामी शृंगोत बीका हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। राव जैतसी के पुत्र शृंग के वंश्वधर वाय के ठाकुर रणजीतसिंह के दो पुत्र शिवजीसिंह भ्रोर हुक्मसिंह थे। उनमें से शिवजीसिंह की संतान का श्रधिकार वाय पर रहा और हुक्मसिंह' को वि० सं० १६१ (ई० स० १८६१) में महाराजा सरदारसिंह ने ताज़ीम-सिंहत रासलाणे की जागीर प्रदान की। हुक्मसिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हरिसिंह हुआ। हिरिसिंह का पुत्र किशनसिंह वहां का वर्तमान सरदार है। श्रंग्रेज़ सरकार ने उस(किशनसिंह) को 'राव बहादुर' का खिताब प्रदान किया है।

## घंटियाल (बड़ी)

राव बीदा के वंशधर तेजसी के वंश के चाड़वास के स्वामी संग्राम-सिंह के पुत्र वक्ष्तावरसिंह को महाराजा सरदारसिंह ने यह ठिकाना ताज़ीम-सिंहत दिया। उसके वंश के तेजसिंहोत बीदा कहलाते हैं।

ठाकुर मोद्दम्बतसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

### बगसेऊ

इस ठिकाने के सरदार राव जोधा के पुत्र कर्मसी के पौत्र मानसिंहैं के वंशधर हैं। वे कर्मसिंहोत-मानसिंहोत कहलाते हैं। उनकी उपाधि 'ठाकुर' है।

<sup>(</sup>१) वंशक्रम -- [१] हुक्ससिंह [२] हरिसिंह भ्रौर [३] किशनसिंह।

<sup>(</sup>२) वंशकम—[१] बद्रतावरसिंह [२] माधोसिंह ग्रीर [३] मोहब्बत-सिंह।

<sup>(</sup>३) वंशकम—[१] मानसिंह [२] ईश्वरी सिंह [३] केसरी सिंह [४] उदयसिंह [४] जैन्नसिंह [६] कुंभकर्ण [७] गुमानसिंह [६] सवाई सिंह [६] बद्धतसिंह [१०] ग्रान्सिंह [१०] ग्रान्सिंह घौर [१३] जसवन्तसिंह ।

धीकानेर राज्य के रोड़ा ठिकाने के ठाकुर अनाड़सिंह का दूसरा पुत्र रावतसिंह था, जिसका पुत्र शार्दृलसिंह हुआ।

शार्दलसिंह का जन्म वि० सं० १६३७ माघ सुदि १४ (ई० स० १८८१ ता० १३ फ़रवरी ) को हुआ । वह 'बाल्टर नोबल्स हाई स्कृत बीकानेर में शिक्षा पाने के अनन्तर राज्य की सेवा में दाखिल हुआ। प्रथम महाराजा साइव की वॉडी गार्ड (शरीर रक्षक ) सेना का पडजुटेंट नियत होकर बीकानर की सेना में उसे लेफ्टेनेंट का पद मिला । फिर महाराजा ने उसको अपना अतिरिक्त ए० डी० सी० नियत किया। उसकी अच्छी सेवाओं की कद्भ कर महाराजा साहब ने महाराजकुमार के जन्म की खुशी में वि० सं० १६४६ (ई० स० १६०२) में उस (शार्र्लिस )को बगसेऊ की जागीर श्रीर ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। तदनन्तर वह माल श्रीर अर्थ विभाग में डिप्टी सेकेटरी बनाया गया श्रीर सूरतगढ़ की निज़ामत का असिस्टेंट नाजिम भी नियुक्त हुआ । ई० स० १६१० ता० १ सितंबर (बि॰ सं॰ १६६७ भाद्रपद विदे १३) को वह माल तथा अर्थ विभाग का सेकेटरी बनाया गया । महाराजा साहब की रजत-जयन्ती पराई० स० १६१२ (वि० सं० १६६६) में उसकी जागीर में बृद्धि होकर पैर में खर्ण का कड़ा पहिनने की प्रतिष्ठा के साथ उसको इकलड़ी ताजीम और बांहपसाब का सम्मान दिया गया । उसी वर्ष वह राज्य कौं सिल में माल का मंत्री ( Minister ) नियत हुआ । अंग्रेज़ सरकार ने ई० स० १६१६ (बि० सं० १६७३) के जून मास में उसको 'राव बहादुर' का खिताब दिया, तथा महाराजा साहब ने भी उसी वर्ष उसको श्रपनी सेना का लेफ्टेनेंट-कर्नल नियत किया । ई० स० १६१८ ( बि० सं० १६७४ ) के जुलाई मास में बह राज्य-सभा में पश्लिक वक्से मिनिस्टर बनाया गया। जब महाराजा साहब वार केबिनेट की मीटिंग में समिमलित होने के लिए ई० स० १६१७ (वि० सं० १६७३) में युरोप गये तथा ई० स० १६१८-१६ (वि० सं० १६७४) में संधि-सभा में भाग लेने के लिए उनका पूरोप में जाना हुआ, उस समय ठाकुर शार्ट्रलसिंह मिनिस्टर की हैसियत से उनके साथ विद्यमान

था। फिर बि॰ सं॰ १६७६ (ई॰ स॰ १६२०) में महाराजा साहब ने उसकी जागीर में और भी वृद्धि की तथा उसी वर्ष ता॰ १ जनवरी (पौष सुदि १०) को अंग्रेज़ सरकार की ओर से उसको सी॰ आई॰ ई॰ का जिताब मिला।

पिनस्टर के अतिरिक्त टाकुर शार्दूलांसंह ने तीन वर्ष तक गृह-सिचय का भी काम किया। वि० सं०१६६१ कार्तिक षि ४ (ई० स०१६३४ ता० २७ अक्टोबर) को यह बीकानेर राज्य की एक्जिक्युटिय कौंसिल का बाइस प्रेसिडेंट (उपसभापति) नियत हुआ। वि० सं०१६६२ (ई० स०१६३४ जून) में स्वगींय सम्नाट् ऑर्ज पश्चम की वर्ष-गांठ के अवसर पर उसको 'नाइट' का सम्मान मिला। ई० स०१६३०-३१ (वि० सं०१६६०) में पांच मास, ई० स०१६३१ (वि० सं०१६६०) में चार मास, ई० स०१६३३ (वि० सं०१६६०) में लगभग आठ मास तथा ई० स०१६३६ ता०१ फरवरी (वि० सं०१६६२ माघ सुदि ६) से जब तक वी० पन० मेहता प्रधान मंत्री नियत न हुआतब तक वह स्थानापन्न प्रधान मंत्री रहा। ठाकुर शार्दूलांसेंह गंभीर, विवेकशील और कर्जन्यपरायण पुरुष था। वि० सं०१६६४ पीष विद ६ (ई० स०१६३७ ता०२३ दिसंबर) को निमोनिया की बीमारी से उसका परलोकवास हो गया। उसका पुत्र असवंतिंस्ह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### राजासर

इस ठिकाने के सरदार महाराजा अनुपर्सिंह के छोटे पुत्र आनंदसिंह के बेटे अमरसिंह के वंशधर हैं श्रीर वे राजवी कहलाते हैं।

यहां का वर्तमान सरदार बोगेरा के राजवी गुमानसिंह का पुत्र गुलाबसिंह है। विश्सं०१६४१ (ई० स०१८६४) में वर्तमान महाराजा साहब सर गंगासिंहजी ने उसको शिज्ञा-प्राप्ति के लिए अजमेर के मेयो कालेज में भिजवाया, जहां से उसने ई० स०१६०६ (विश्सं०१६६३) में डिप्लोमा परीज्ञा पास की। फिर वह देहरादून इम्पीरियल कैडेट कोर में सैनिक-शिज्ञा

की प्राप्ति के लिए भेजा गया। वहां पर उसने दो वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। वहां की शिचा समाप्त कर वह बीकानेर लीटा तो महाराजा साहब ने पहले उससे अपने स्टॉक़ में कार्य लेना आरम्भ किया। फिर वि० सं० १६६६ ( ई० स० १६०६ अप्रेल ) में वह गंगा रिसाले में आनरेरी लेफ्टेनेंट नियत किया गया । वि॰ सं॰ १६६८ (ई॰ स॰ १६११) में महाराजा साहब सम्राट जॉर्ज पश्चम की तहतनशीनी के जलसे में सम्मिलित होने के लिए लंडन गये, उस समय वह भी उनके साथ था। उसी वर्ष महाराजा साहब ने उसको अपना असिस्टेन्ट प्राइवेट सेकेटरी नियुक्त किया और वि० सं० १६६६ (ई० स० १६१२) में अपनी रजत-जयन्ती पर इन्होंने उसकी ताज़ीम, पैर में स्वर्ण का कड़ा पहिनने का सम्मान तथा क़िले में चौगान तक सवारी पर जाने की प्रतिष्ठा प्रदानकर राजासर की जागीर दी। श्रापनी अञ्जी कारगुजारी से उसने क्रमशः कप्तान और मेजर के सैनिक पद प्राप्त किये तथा वि० सं० १६७२ (ई० स० १६१४) में वह महाराजा के श्रंग-रत्नकों का कमांडिंग श्रफ़सर नियत हुआ। तीन वर्ष बाद वि० सं० १६७५ ( ई० स० १६१८ ) में महाराजा साहब के निजी स्टाफ़ में उसकी नियुक्ति हुई श्रीर वि० सं० १६७६ माघ वदि ११ (ई० स० १६२० ता० १६ जनवरी ) को वह इन्सपेक्टर जेनरल आँव पुलिस के पद पर स्थायी रूप से नियत किया गया। वि० सं० १६८२ (ई० स० १६२४) में उसको लेफ्टेनेंट कर्नल की उपाधि दी गई। श्रंग्रेज सरकार की तरफ़ से उसे ई० स० १६११ में किंग जॉर्ज कोरोनेशन मेडल तथा ई० स० १६३४ में किंग जॉर्ज सिल्वर जुबिली मेडल मिले । ई० स० १६२३ (वि० सं० १६८०) में महाराजा साहव ने सिरोपात्र प्रदानकर उसका मान बढ़ाया। ई० स० १६२६ (वि० सं० १६८२) के जनवरी मास में उसको 'राव बहादुर' की उपाधि मिली। ई० स० १६३८ (वि० सं० १६६४) में महाराजा साहब ने उसको कंट्रोलर आँट्र दि हाउस-होल्ड स्थाई तौर पर और इन्चार्ज फ़ोर्ट ग्रस्थाई तीर पर नियत किया।

# सादी ताज़ीमबाले सरदार

## पृथ्वीसर (पिरथीसर)

इस ठिकाने के सरदार कांधल-राठोड़ों की वणीरोत शाका में हैं। महाराजा डूंगरसिंह के समय वि० सं० १६३४ (ई० स० १८७७) में जारिया के ठाकुर स्रजमल के दूसरे पुत्र मालुमसिंह के वंशधर बींभराज-सिंह को पृथ्वीसर की जागीर और 'ठाकुर' की उपाधि मिली तथा उन्हीं दिनों उसको ताज़ीम का सम्मान भी मिला। ठाकुर बावसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### बद्बर

इस ठिकाने के सरदार तेजिंस्होत बीदा हैं। यह ठिकाना मलसी-सर से निकला हुआ है और जागीर भी मलसीसर से ही मिली है। यहां के सरदार मलसीसर के ठाकुर ईश्वरीसिंह के दूसरे पुत्र अगरसिंह के वंशधर हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। महाराजा रत्नसिंह के समय वि० सं० १८८६ (ई० स० १८२६) में अगरसिंह को ताज़ीम का सम्मान मिला। भैकंसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### कानसर

यह ठिकाना वाय के ठाकुर पेमसिंह के तीसरे पुत्र सालिमसिंह के वंशजों के अधिकार में है, जो शृंगीत बीका राठोड़ हैं। उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। महाराजा स्रतिसिंह के समय विश् संश्रीर (ईश्स्व १८०८) में सालिमसिंह को कानसर की जागीर और विश् संश्रीर (ईश्स्व १८८८) रूप्त को कानसर की जागीर और विश् संश्रीर है।

### माहेला

यहां के स्थामी कांधल रावतीत राठोड़ हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। रायतसर के रावत नाहर्रासेंह के तीसरे पुत्र शिवदानसिंह को रावतसर की तरफ़ से माहेला की जागीर प्राप्त हुई और वि० सं० १६२१ (ई० स० १८६४) में महाराजा सरदार्रासेंह के समय यहां के सरदार को ताज़ीम का सम्मान मिला। शार्दूलसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### श्रासपालसर

इस ठिकाने के सरदार बीका आनन्दसिंहोत राठोड़ हैं और उनकी उपिंध 'राजवी' है। यहां के सरदार महाराजा अनुपसिंह के छोटे पुत्र आनन्दिस् के बेटे अमरसिंह के वंशज हैं। महाराजा गजसिंह के समय अमरिसंह के दूसरे पुत्र दलशंभनसिंह को बि० सं० १८४२ (ई० स० १८८४) के लगभग ताज़ीम का सम्मान मिला। राजवी गोपालिसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

# मैशसर ( पहली शाखा )

यहां के सरदार नारणोत बीका राठोड़ हैं। वि० सं० १६७१ ( ६० स० १६१४ ) में महाराजा स्रसिंह के समय राव ल्याकर्ण के प्रपीत्र और नारंग (नारण) के पुत्र बलभद्र (बलबहादुरसिंह) को मैणसरकी जागीर मिली तथा महाराजा गजसिंह के समय यहां के सरदार को ताज़ीम का सम्मान मिला। यहां बराबर के दो विभाग हैं और ताज़ीम का सम्मान भी समान है। यह शाखा मैणसर के ठाकुर उदयसिंह के पुत्र बहादुरसिंह से पृथक् हुई है। ठाकुर हठीसिंह इस शाखा का वर्तमान सरदार है।

#### भादना

यहां के ठाकुर रणमलीत रूपावत राठोड़ हैं। राठोड़ राव रणमल (मंडोर) के पुत्र रूपा से रूपावत शासा चली। रूपा के पौत्र भोजरात ते कामरां के साथ के युद्ध के समय अब्ह्वी सेवा की । उसके पुरस्कार में राव जैतसी ने वि० सं० १४६१ (ई० स० १४३४) में उसको भावला की जागीर प्रदान की। राव मालदेव का बीकानेर पर आक्रमण होने पर भोज-राज दुर्ग की रक्षा करता हुआ मारा गया। ठाकुर सज्जनसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### कक्

इस ठिकाने के स्वामी बीदाबत मनोहरदासीत राठोड़ हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। यह ठिकाना सांडवे से अलग हुआ है। महाराजा स्रतसिंह के समय सांडवे के ठाकुर भौमसिंह के हतीय पुत्र जवानीसिंह को वि० सं० १८६४ (ई० स० १८०८) में 'ठाकुर' की उपाधि और ताज़ीम के सम्मान-सहित यह ठिकाना मिला। विजयसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### पातलीसर

यहां के खामी घीदावत मनोहरदासीत राठोड़ हैं और यह ठिकाना सांडवे से निकला हुआ है। महाराजा रत्नसिंह के समय सांडवे के ठाकुर दानसिंह के छोटे पुत्र माधोसिंह के प्रपीत्र रत्नसिंह (रणजीतसिंह) को वि० सं० १६०४ (ई० स० १८४८) में ताज़ीम का सम्मान मिला। आनंदसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### रणसीसर

यहां के सरदार राष बीका के प्रपीत श्रंग के बंशधर हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। इस ठिकाने का उद्गम भूकरका के ठाकुर कुशलसिंह के तीसरे पुत्र अरपतसिंह से हुआ है। अरपतसिंह (अङ्मद्सिंह) का पौत्र शेरसिंह था, जिसको महाराजा स्रतसिंह ने वि० सं० १८७० (ई० स० १८१३) में रणसीसर की जागीर और बि॰ सं० १८५२ (ई० स० १८१४)

में ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। मेघलिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

## तिहास्वदेसर

यहां के सरदार नारणोत बीका राठोड़ हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। राव ल्याकर्ण के पीत्र नारंग के पांचवे वंशधर आईदान को वि० सं० १७३४ (ई० स० १६७८) में महाराजा अनूपसिंह के समय तिहाणदेसर की जागीर और ताज़ीम का सम्मान प्राप्त हुआ। आईदान ने उक्त महाराजा के समय लाड़जानियों से बीकानेर की सांडें छुड़ाने में वीरता प्रदर्शित की। गोपालसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

## कातर (बड़ी)

इस िकाने के सरदार नारणोत बीका राठोड़ है. और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। राव नारंग के पांचवें वंशधर गोरखदान को वि० सं० १७२४ ( ई० स० १६६८) में महाराजा कर्णसिंह के समय कातर की जागीर और ताज़ीम का सम्मान मिला। देवीसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

# मैणसर (दूसरी शाखा)

इस ठिकाने का पूर्व वृत्तांत ऊपर मैणसर की प्रथम शासा के हाल में लिखा जा चुका है। वहां के ठाकुर उदयसिंह के दूसरे पुत्र चांदसिंह से यह शाखा पृथक् हुई। इस शाखा का वर्तमान सरदार पेमसिंह है।

## गौरीसर

यहां के सरदार बीदावत मानसिंहोत राठोड़ हैं श्रीर उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। यह ठिकाना महाराजा सरदारसिंह के समय क्रायम हुश्रा श्रीर उसके समय में ही उक्त ठिकाने के स्वामी को ताज़ीम का सम्मान मिला। मेघसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

## नौसरिया

यहां के सरदार वीदावत मानसिंहोत राठोड़ हैं, जिनकी उपाधि 'ठाकुर' है। चाड़वास के ठाकुर संग्रामसिंह के चतुर्थ पुत्र पन्नेसिंह को वि० सं० १६१८ (ई० स० १८६१) में नौसरिया की जागीर और ताज़ीम का सम्मान मिला। रूपसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर है।

## द्धवा मीठा

इस ठिकाने का सरदार रोठोड़ों की कांधल वणीरोत शासा में है।
महाराजा सुजानसिंह के समय वि० सं० १७६० (ई० स० १७३३) में रावत
कांधल के छुठे वंशधर भोजराज को दृधवा मीठा की जागीर और ताज़ीम
का सम्मान मिला। बहादुरसिंह का उत्तराधिकारी बाघसिंह यहां का
वर्तमान ठाकुर है।

## सिजगरू

यह ठिकाना राठोड़ों की रणमलोत रूपावत शास्त्रा का है। महाराजा स्रतिसंह के समय लदमणिसंह को वि० सं० १८८४ (ई० स० १८२७) में यह ठिकाना प्राप्त हुआ। कालुसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### खारी

यहां के सरदार मेड़ितया राठोड़ हैं श्रीर उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। वे राव जोधा के पुत्र श्रीर दूदा के पौत्र प्रसिद्ध राव जयमल मेड़ितया के पुत्र माधवदास के वंशधर हैं। महाराजा डूंगरसिंह के समय वि० सं० १६३४ (ई० स० १८७७) में वांदसिंह को खारी की जागीर श्रीर ताज़ीम का सम्मान मिला। प्रतापसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर है।

## परेवड़ा

यह ठिकाना भाटी रावस्रोतों का है। उनकी उपाधि 'ठाकुर' है और उनकी गणना परसंगियों में होती है। महाराजा सूरतसिंह के समय असवन्तसिंह को परेवड़ा का पट्टा श्रीर ताज़ीम का सम्मान मिला। बहादुरसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### कल्लासर

यह ठिकाना राठोड़ों की कांधल रावतीत शाखा का है। यहां के स्वामी कांधल के प्रपीत्र जसवन्तसिंह के वंशधर हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। महाराजा गजसिंह के समय भोपालसिंह को कल्लासर की जागीर और ताज़ीम का सम्मान मिला। गोपालसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर है।

#### परावा

इस ठिकाने के सरदार जोधा रह्नोत राठोड़ हैं। उनकी उपाधि 'ठाकुर' है और वे राव जोधा के पुत्र सूजा के सातवें वंशधर रह्नसिंह के वंशज हैं। वि० सं० १८४१ (ई० स० १७८४) में महाराजा गजसिंह के समय सुखसिंह को परावा की जागीर और ताज़ीम का सम्मान मिला। भीमसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर है।

सिंदृ

यहां के सरदार रावलोत भाटी हैं। उनकी गणना परसंगियों में होती है श्रोर उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। महाराजा सूरतसिंह के समय वि० सं० १८४४ (ई० स० १७६७) में हरिसिंह को सिंदू की जागीर श्रोर ताज़ीम का सम्मान मिला। केसरीसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर है।

## नैयासर

यहां का सरदार कछ्याहों की राजावत शाखा में है और उसकी उपाधि 'ठाकुर' है। वालेरी के ठाकुर गुलावसिंह के दूसरे पुत्र हुक्मसिंह से यह ठिकाना निकला है। हीरसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### जोगलिया

बीदावत तेजसिंहोत शाखा के राठोड़ों का यह ठिकाना चाड़वास के ठाकुर बहादुरसिंह के भाई गृद्दृसिंह से पृथक् हुआ है। वि० सं० १८६३ (ई० स० १८३६) में महाराजा रत्नसिंह के समय गृद्दृसिंह के पुत्र भवानी-सिंह को 'ठाकुर' की उपाधि और वि० सं० १६७० (ई० स० १६१३) में उस(भवानीसिंह) के पौत्र शिवनाथसिंह को महाराजा सरदारसिंह के समय ताज़ीम का सम्मान मिला। रावतसिंह यहां का वर्त्तमान ठाकुर है।

#### जबरासर

राठोड़ों की श्रंगोत धीका शाखा का यह ठिकाना जसाणा के ठाकुर लालसिंह के दूसरे पुत्र शिवदानसिंह से अलग हुआ और महाराजा सरदार-सिंह के समय वि० सं० १६१६ (ई० स० १८६२) में उसकी 'ठाकुर' की उपाधि मिली। इस समय इस-ठिकाने पर फ़तहसिंह का अधिकार है।

#### रायसर

यह ठिकाना राठोड़ों की जोधा करमसोत शाखा का है। कर्मसी के सातवें वंशधर सामंतिसिंह को वि० सं० १८६२ (ई० स० १८३४) में महाराजा रत्निसिंह ने रायसर की जागीर देकर 'ठाकुर' की उपाधि प्रदान की। रावतिसिंह का उत्तराधिकारी राजिसिंह इस समय रायसर का सरदार है।

#### राजासर

यहां के सरदार पंवार (परमार) वंश के हैं। उनकी उपाधि 'ठाकुर' है तथा उनकी गणना परसंगियों में होती है। जैतसीसर के ठाकुर माधवसिंह के छोटे पुत्र कान्हसिंह को महाराजा रत्नसिंह के समय विश्व संवर्ध (ई० स० १८३४) में राजासर की जागीर मिली और

महाराजा सरदारसिंह ने वि० सं० १६० ६० ६० १८४१) में उसे ताज़ीम का सम्मान दिया। कर्णोंसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

## सोनपालसर

यहां के सरदार पंथार (परमार) वंश के हैं, जिनकी गणना परसंगियों में होती है। जैतसीसर के ठाकुर माधवांसह के छोटे पुत्र शिवदानसिंह को महाराजा रत्नसिंह के समय वि० सं० १८६४ (ई० स० १८६७) में सोनपालसर की जागीर श्रौर वि० सं० १६०८ (ई० स० १८४१) में ताज़ीम का सम्मान मिला। ठाकुर जगमालसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### नाइरसरा

यहां के सरदार पंवार (परमार) वंश के हैं। उनकी उपाधि 'ठाक़र' है तथा उनकी गणना परसंगियों में होती है। महाराजा स्रतसिंह के समय वि० सं० १८४१ (ई० स० १७६४) में जैतसीसर के ठाक़र गृद्दृसिंह के छोटे पुत्र सरदारसिंह को नाहरसरा की जागीर मिली। इस ठिकाने के स्वामी को ताज़ीम का सम्मान महाराजा सरदारसिंह ने वि० सं० १६०८ (ई० स० १८४१) में दिया। पृथ्वीसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

## वालेरी

इस ठिकाने के सरदार राजावत कछ्याहों की कुंभावत शास्ता में हैं। वि० सं० १८०८ (ई० स० १७४१) में महाराजा गजसिंह ने शिवजीसिंह के पुत्र मदनसिंह को बालेरी का ठिकाना और ताज़ीम की प्रतिष्ठा प्रदान की। नाहरसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर है, जिसकी गणना परसंगियों में होती है।

#### खारबारां

यह ठिकाना भाटियों की केल्ह्योत शाखा का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है तथा उसकी गणना परसंगियों में होती है। पूगल के राव शेखा के पौत्र किशनसिंह को वि० सं० १४६३ (ई० स० १४०६) में राव लूग्यकर्य के समय खारबारां की जागीर मिली। वि० सं० १८६७ (ई० स० १८४०) में महाराजा रत्नसिंह ने भोपालसिंह को ताज़ीम प्रदान की। जालसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर है।

### गजरूपदेसर

यह ठिकाना कछवाहों की राजावत शाखा का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है और उसकी गणना परसंगियों में होती है। महाराजा स्रतिसह ने वि० सं० १८६६ (ई० स० १८०६) में सुर्जनिसिंह को गजरूप-देसर की जागीर और ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। नारायण्सिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

## पांडुसर

यह ठिकाना सीसोदियों की राणावत शाखा का है। यहां के खामी मेवाड़ के बनेड़ा ठिकाने के कुटुम्बियों में से हैं। उनकी उपाधि 'ठाकुर' है और उनकी गणाना परसंगियों में होती है। महाराजा सरदारसिंह के समय वि० सं० १६२० (ई० स० १८६३) में इस ठिकाने के स्वामी को ताज़ीम का सम्मान प्राप्त हुआ। सुलतानसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

# गजसुखदेसर

सीसोदियों की राणावत शास्त्रा का यह ठिकाना मेवाड़ के बनेड़ा के राजा के वंशधरों का है, जिनकी गणना परसंगियों में होती है। महाराजा

सूरतिसह के समय वि॰ सं॰ १८६७ (ई॰ स॰ १८१०) में आनंदिसह को गजसुखदेसर की जागीर और ताज़ीम का सम्मान प्राप्त हुआ । जीवनिसंह यहां का वर्तमान सरदार है।

## बीनादेसर

राठोड़ों की बीदावत मनोहरदासीत खांप का यह ठिकाना सांखवा के कुटुम्बियों का है। महाराजा डूंगरासिंह के समय दूलहसिंह को वि० सं० १६३६ (ई० स० १८७६) में जागीर श्रीर ताज़ीम का सम्मान मिला। छुत्रसालसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर है।

## घांधूसर

इस ठिकाने के स्वामी कांधलोत राघोदासोत राठोड़ हैं। राव जोधा के भाई कांधल के पुत्र राजसिंह के प्रयोत्र राघोदास से 'राघोदासोत' शासा चली। राघोदास का प्रयोत्र लखधीरसिंह था। उसके दो पुत्र छुत्रसिंह श्रौर जोरावरसिंह हुए। छुत्रसिंह के वंशजों का प्रमुख ठिकाना रावतसर है श्रौर जोरावरसिंह के वंशज धांधूसर के सरदार हैं। इस ठिकाने के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है। फ़तहसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

## रोजड़ी

यहां के सरदार पूगिलया भाटी हैं। उनकी उपाधि 'ठाकुर' है तथा उनकी गणाना परसंगियों में होती है। पूगल के राव अमरिसंह के छोटे पुत्र गोपालसिंह से यह शाखा चली। महाराजा डूंगरिसंह के समय वि० सं० १६३८ (ई० स० १८८१) में गुमानसिंह को 'ठाकुर' की उपाधि और ताज़ीम का सम्मान मिला। धन्नेसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### बीठगोक

यह टिकाना भाटियों की खीयां धनराजीत खांप का है और यहां के सरदार पूगल के राव शेखा के पुत्र ख्यानजी (खानजी) के छोटें बेटे धनराज के पौत्र सारंग के वंशधर हैं, जिनकी उपाधि 'ठाकुर' है। महताबसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर है, जिसकी गणना परसंगियों में होती है।

## भीमसरिया

यह ठिकाना भाटी रावलोतों का है, जिनकी गणना परसंगियों में होती है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है। महाराजा डूंगरसिंह के समय वि० सं० १६३६ (ई० स० १८८२) में यह ठिकाना क़ायम हुआ। महीदानसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### श्रासलसर

यह ठिकाना कछबाहों की शेखायत शास्त्रा का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है छौर उसकी गणना परसंगियों में होती है। महाराजा स्रतसिंह के समय वि० सं०१८४१ (ई० स०१७६४) में यह ठिकाना क्रायम होकर यहां के स्वामी को ताज़ीम का सम्मान मिला। कीर्तिसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### पूनलसर

इस ठिकाने के सरदार शेखावत कछ्याहे हैं, जिनकी गणना परसंगियों में होती है। महाराजा गजसिंह के समय वि० सं० १८३४ (ई० स० १७७८) में सामंतसिंह को पूनलसर की जागीर और ताज़ीम का सम्मान मिला। दलपतिसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### राखेर

यह ठिकाना भाटियों की किशनावत शाखा का है। यहां का सरदार के व्हिणोत भाटी है, जिसकी गणना परसंगियों में होती है। पूगल के राष शेखा के पीत्र किशनदास के वंशधर रामसिंह को यह ठिकाना राव जैत-सिंह ने वि० सं० १४८६ (ई० स० १४३१) में प्रदान किया। गणपतिसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

# **ऊंचाएड़ा**

यहां का सरदार तंबर है और उसकी गयाना परसंगियों में होती है। इस ठिकाने के स्वामी की उपाधि 'ठाकुर' है। महाराजा सरदारसिंह ने वि० सं० १६१८ (ई० स० १८६१) में तंबर तदमणसिंह के पुत्र देवीसिंह को ऊंचाएड़ा की जागीर प्रदान की। मोहब्बतसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

## केलां

इस ठिकाने के स्वामी पूगल के केल्हणोत भाटी हैं। उनकी उपाधि 'ठाकुर' है और उनकी गणना परसंगियों में होती है। पूगल के राव शेखा के पुत्र हरा के सातवें वंशधर गणेशदास के छोटे बेटे केसरीसिंह को महाराजा सुजानसिंह ने केलां की जागीर श्रीर ताज़ीम का सम्मान दिया। रामसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर है।

# जांगलू

यह ठिकाना भाटियों की खीयां धनराजीत शास्त्रा का है। यहां के स्वामी की गणना परसंगियों में होती है। यह खांप भाटी राव केल्हण से निकली है। यहां के सरदार पूगल के राव शेखा के बेटे स्थान के पुत्र धन-राज के पीत्र जोरावरसिंह के वंशधर हैं। वि• सं०१६२६ (ई०स०१६७१) में भगवंतसिंह के पीत्र हुक्मसिंह को महाराजा सरदारसिंह ने जांगलू की जागीर दी। ठाकुर अनुपसिंह यहां का बर्तमान सरदार है।

## टोकलां

यह ठिकाना भाटी रावलोत देराविरयों का है। यहां के स्वामी की गणना परसंगियों में होती हैं तथा उसकी उपाधि 'ठाकुर' है। ज़ालिमसिंह के पुत्र भोमसिंह को टोकलां की जागीर और ताज़ीम का सम्मान मिला। विजयसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

## हाडलां ( बड़ी पांती )

यह ठिकाना भाटी रावलोत देराविरयों का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है और उसकी गणना परसंगियों में होती है। हाउलां की जागीर दो हिस्सों में विभक्त है। भाटी ज़ालिमसिंह के पुत्र वाघिंसह और सूरजमालसिंह (फ़तहसिंह) को महाराजा सूरतिसिंह ने वि० सं० १८०१ (ई० स० १८१४) में हाउलां की जागीर दी। फिर उसका बंटवारा होने पर दोनों भाइयों को आधा-आधा भाग मिला। वि० सं० १६०८ (ई० स० १८४१) में महाराजा सरदारसिंह ने बाघिसिंह के पुत्र गुलाबसिंह और उसके चाचा सूरजमालसिंह को ताज़ीम का सम्मान दिया। यहां की बढ़ी पाती का सरदार तेजसिंह है।

# हाडलां ( छोटी पांती )

उपर्युक्त सूरजमालसिंह का वंशधर पृथ्वीसिंह यहां का वर्तमान सरदार है और ताज़ीम आदि का सम्मान उसको तेजसिंह के समान ही है।

## छनेरी

यह ठिकाना भाटी रावलीत देरावरियों का है। यहाँ के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है तथा उसकी गणना परसंगियों में होती है। वि० सं० १६३२ (ई० स०१८७४) में महाराजा डूंगरींसह के समय भभूत (विभूति)-सिंह को 'ठाकुर' की उपाधि श्रीर ताज़ीम का सम्मान मिला । मूलसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### जभभू

यह ठिकाना भाटी रावलोतों का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है और उसकी गणना परसंगियों में होती है। वर्तमान महाराजा साहब ने प्रभुसिंह को जमकू की जागीर और ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। उसका पीत्र गुमानसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### लुगासर

इस ठिकाने के सरदार पंचार हैं और उनकी गणना परसंगियों में होती है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है एवं वह नारसरा के कुटुंवियों में है। महाराजा डूंगरसिंह के समय वि० सं० १६३४ (ई० स० १८७८) में सक्रपसिंह के पुत्र शिवसिंह को 'ठाकुर' के खिताब के साथ यह ठिकाना मिला। जोरावरसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

### धीरासर

यहां के सरदार हाड़ा चौहान हैं। उनकी गणना परसंगियों में होती है तथा उपाधि 'ठाकुर' है। पृथ्वीसिंह यहां का वर्तमान ठाकुर है।

## दुलरासर

यह ठिकाना कछ्याहीं की नक्तका शाखा का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है एवं । उसकी गणना परसंगियों में होती है। महाराजा डूंगरसिंह के समय वि० सं० १६३३ (ई० स० १८७६) में नाथूसिंह को 'ठाकुर' का खिताब मिला। भोपालसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

## इंदरपुरा

यह ठिकाना कछ्याहों की शेखावत शाखा का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है और उसकी गणना परसंगियों में होती है। महाराजा रानसिंह के समय यह ठिकाना कायम हुआ और महाराजा सरदारसिंह के समय यहां के सरदार को ताज़ीम का सम्मान मिला। इरिसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### मालासर

यहां के सरदार बीदावत तेज्ञांसिंहोत राठोड़ हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। वि॰ सं॰ १६४६ (ई॰ स॰ १६०२) में वर्तमान महाराजा साहब ने गोपसिंह को ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। वह बीकानेरी सेना में कर्नल और महाराजा साहब का ए॰ डी॰ सी॰ है तथा उसको श्रंप्रेज़ सरकार की ओर से 'राय बहादुर' की उपाधि भी प्राप्त हुई है।

## समंदसर

यह ठिकाना पिड़हारों का है और यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है। वर्तमान ठाकुर बक्ष्तावरसिंह को वि० सं० १६४६ (ई० स० १६०२) में ताज़ीम का सम्मान मिला एवं वि० सं० १६७१ (ई० स० १६१४) में दुलरासर और वि० सं० १६७७ (ई० स० १६२०) में सालिङ्गावास गांव अधिक मिले। वह महाराजा साहव के साथ ई० स० १६०२, १६०७ और १६११ में इंग्लेंड भी गया था। उसको बीकानेरी सेना में आनरेरी लेफ्टेनंट कर्नल का पद भी प्रदान किया गया था। बक्तावरसिंह का पुत्र माध्यसिंह यहां का वर्तमान सरदार है। वह प्रसिद्ध पिड़हार बेला का वंशधर है, जिसने बीकानेर राज्य की महत्वपूर्ण सेवाएं की थीं।

## हामूसर

यह ठिकाना राठोड़ों की बीदावत-खंगारोत शासा का है और यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है। इस ठिकाने के सरदार राव बीदा के पुत्र संसारचन्द्र के प्रपीत्र खंगार के वंशधर हैं। वर्तमान महाराजा साहब ने बि० सं० १६४६ (ई० स० १६०२) में ठाकुर शिवनाथांसंह को ताज़ीम का सम्मान दिया। उसका पौत्र लहमणींसंह यहां का बर्तमान सरदार है।

#### दाउदसर

यहां के सरदार तंबर हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है। उनकी गणना परसंगियों में होती है। यहां का वर्तमान ठाकुर पृथ्वीसिंह ई० स० १८६८ (वि० सं० १६४४) में महाराजा साहब का ए० डी० सी० नियत हुआ। फिर वह इनके साथ चीन-युद्ध में सिम्मिलित हुआ। वि० सं० १६४८ (ई० स० १६०१) में उसको ताज़ीम का सम्मान मिला। वह कई बार महाराजा साहब के साथ यूरोप की यात्रा में भी साथ रहा। वि० सं० १६६६ (ई० स० १६१२) में उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि कर महाराजा साहब ने उसको पैर में स्वर्णाभूषण पिंदनने तथा बीकानेर के किलो में सवारी पर बैठे हुए स्रजपोल दरवाज़े तक जाने का सम्मान दिया। वह बीकानेर राज्य का मिलिटरी सेकेटरी रह चुका है और इस समय बीकानेरी सेना का ऑनरेरी लेक्टनेंट कर्नल है। उसका पुत्र जसवंतिसिंह बी० ए० महाराजा साहब का प्राइवेट सेकेटरी है।

## नांदड़ा

इस ठिकाने के सरदार रावलोत भाटी हैं। उनकी उपाधि 'ठाकुर' है श्रोर उनकी गणना परसंगियों में होती है। लखेसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

## खियेशं

यह ठिकाना प्राितया भाटियों का है। यहां के सरदार की उपािध 'ठाकुर' है श्रीर उसकी गणना परसंगियों में होती है। क्षियेरां का वर्तमान सरदार बनेसिंह है। बनेसिंह बीकानेरी सेना में लेक्ट्रेनेंट कर्नल है। उसकी अंग्रेज़-सरकार की श्रोर से 'राव बहादुर' की उपाध मिली है। वह महाराजा साहब का ए० डी० सी० है श्रीर बीकानेर राज्य का मिलिटरी सेकेटरी भी रैंह चुका है।

#### पिथरासर

यह ठिकाना राठोड़ों की कांधलोत सांईदासोत शाखा का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है। वि० सं० १६६७ (ई० स० १६१०) में ठाकुर किशोरसिंह को महाराजा साहब की तरफ़ से ताज़ीम का सम्मान मिला। किशोरसिंह बीकानेर राज्य की श्रोर से आबूपर राजपूताना के एजेंट-गर्बनर जेनरल के पास बकील रहा था। तदनंतर वह बीकानेर में श्रपील कोर्ट का जज भी बनाया गया। किशोरसिंह का पुत्र हिम्मतसिंह श्रीर पीत्र भोजराजसिंह हुआ, जो यहां का बर्तमान सरदार है।

#### खीनासर

यह ठिकाना भाटियों की खींबा-धनराजीत शाखा का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है और उसकी गणना परसंगियों में होती है। वि० सं० १६६७ (ई० स० १६१०) में ठाकुर बलवंतिसिंह को ताज़ीम का सम्मान मिला। बलिदानिसिंह यहां का वर्तमान सरदार है।

#### सुरनाणा

यह ठिकाना राठोड़ों की रणमलीत-कर्मसीत शासा का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है। वर्तमान ठाकुर भूरसिंह ने वि० सं० १६६१ (ई० स० १६०४) में राज्य-सेवा में प्रवेश किया और वह सूरतगढ़ का नायव तहसीलदार नियत हुआ। फिर क्रमशः पद-वृद्धि होकर तहसीलदार, नाज़िम, असिस्टेंट रेवेन्यु किमश्चर और किमश्चर, इंस्पेक्टर जेनरल ऑव् पुलिस तथा कंट्रोलर ऑव् दि हाउसहोल्ड के पदों पर उसकी नियुक्तियां हुई। उसकी अच्छी सेवा के कारण वि० सं० १६६६ (ई० स० १६१२) में महाराजा साहव ने उसकी ताज़ीम का सम्मान दिया तथा अंग्रेज़-सरकार ने वि० सं० १६७४ (ई० स० १६१८) में उसकी 'राष बहादुर' का खिताब दिया। वह तीन बार इंग्लैंड भी जा चुका है। ठाकुर भूरसिंह, शिष्ट, मृदुभाषी और अनुभवी व्यक्ति है।

#### रामपुरा

यह ठिकाना पंचारों (परमारों) का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है और उसकी गणना परसंगियों में होती है। वर्तमान सरदार ठाकुर आस्सिंह वि० सं० १६६८ (ई० स० १६११) में सर्वप्रथम गंगा रिसाले में जमादार के पद पर नियुक्त हुआ। िकर वह महाराजा साहब का ए० डी० सी० नियत हुआ। वि० सं० १६७४ (ई० स० १६१८) में उसकी ताज़ीम का सम्मान मिला और वि० सं० १६७६ (ई० स० १६१६) में महाराजा साहब की तरफ़ से उसकी जागीर प्रदान की गई। इस समय यह बीकानेरी-सेना में लेफ्टेनेंट कर्नल है। वह महाराजा साहब के साथ कई बार यूरोप गया है।

### देसलसर

यह ठिकाना राठोड़ों की रगुमलोत कर्मसोत शाखा का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है। वर्तमान ठाकुर मोतीसिंह को वि० सं० १६७६ (ई० स० १६१६) में ताज़ीम का सम्मान मिला। वह पहले गंगा रिसाले में श्रीसिस्टेंट कमांडिंग श्राफ़सर था श्रीर यूरोपीय महायुद्ध के समय वह इजिप्ट में बीकानेरी सेना के साथ था। फिर वह उक्त रिसाले का कमांडिंग श्राफ़सर नियत किया गया। वह बीकानेरी सेना का लेफ्टेनेंट कर्नल है तथा श्रंप्रेज़ सरकार की तरफ़ से उसे 'सरदार बहादुर' श्रीर 'आई० डी० एस० एम०' की सैनिक उपाधियां मिली हैं। वह महाराजा साहय का ए० डी० सी० भी है।

### सारोडिया

राठोड़ों की बीदायत शाखा का यह ठिकाना हरासर से निकला हुआ है। महाराजा सरदारसिंह के समय सारोठिया का ठिकाना क्रायम होकर वहां के सरदार को ताज़ीम आदि का सम्मान मिला। इस समय इस ठिकाने का खामी लेफ्टेनेंट कर्नल राष बहादुर ठाकुर जीवराजसिंह हैं। हरासर के निकटस्थ होने के कारण वहां के स्वामी आनंदिस्ह की निःसन्तान मृत्यु होने पर महाराजा साहब ने वह ठिकाना भी उपर्युक्त जीवराजसिंह को ही दे दिया है।

इस ठिकाने (सारोठिया) का विस्तृत हाल हरासर के साथ ऊपर पृ० ६६१-२ में दिया गया है।

#### रायतसर कूजला

यह ठिकाना राठोड़ों की बीका किशनसिंहोत शाखा का है। यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है। यहां का वर्तमान ठाकुर भूरसिंह है, जिसको बि० सं० १६६० ( ६० स० १६३३ ) में ताज़ीम का सम्मान मिला है।

उपर्युक्त ठिकानों के श्रतिरिक्त महाराजा साहब ने मेजर-भारतसिंह को भी ताज़ीम का सम्मान दिया है।

ऊपर पृ० ६१६-१७ में बीकानेर राज्य के ताज़ीमी सरदारों की संख्या १३० देकर सादी ताज़ीमवाले सरदारों की संख्या ६६ बतलाई है; किन्तु सोथड़ा का ठिकाना, जो बीका ग्रंगोतों का था, वहां के सरदार माधवसिंह के नि:सन्तान गुज़र जाने पर खालसा हो गया है, जिससे अब सरदारों का एक ठिकाना कम होकर कुल ताज़ीमी सरदार १२६ ही हैं।

ताज़ीमी सरदारों के श्रांतिरिक्त ग्रैर-ताज़ीमी सरदार श्रौर भोमिये श्रादि भी इस राज्य में बहुत हैं, किंतु उनका कोई महत्त्व नहीं है श्रौर न उनकी कोई खास प्रतिष्ठा है।

### प्रसिद्ध श्रीर प्राचीन घराने

बीकानेर राज्य में कई प्रसिद्ध और प्राचीन घराने हैं, जिनका राव बीका के समय से अब तक इस राज्य की उन्नति में पूर्ण सहयोग रहा है। उनकी राजनैतिक सेवादं ही नहीं, सैनिक सेवादं भी बड़ी महत्त्वपूर्ण रही हैं। अतदव उनका यहां संत्रेप से उन्नेख किया जाता है।

जब राय बीका बीकानेर राज्य की स्थापना के लिए वि० सं० १४२२ (ई० स० १४६४) में जोधपुर से चला, तब उसके पिता राव जोधा ने मेहता बर्सिंह, वैद मेहता लाला और लाखगुसी को भी उसके साथ भेजा था। बीका ने अपने लिए बीकानेर राज्य की स्थापना की, उस समय उन लोगों को उसने अपने राज्य के दायित्वपूर्ण पदों पर नियत किया। बीका के साथ जानेवाले व्यक्तियों में उपर्युक्त कर्मचारियों में से मेहता वर्रासेह और वैद मेहता लाला के घराने ओसवालों के थे।

महाराजा स्रसिंह के समय तक बीकानेर में बच्छावत मेहताओं का उत्कर्ष बना रहा और उन्होंने इस राज्य की उन्नति में पूरा-पूरा भाग लिया। उनके द्वारा धार्मिक और सामाजिक कार्य भी बहुत हुए और यहां जैन धर्म का विकास हुआ। महाराजा रायसिंह के समय बीकानेर में एक भयद्भर पड्यंत्र की रचना हुई, जिसके कारण महाराजा की मेहताओं की तरफ़ से कुपा हुट गई। प्रधान-मन्त्री बच्छावत मेहता कर्मचंद्र पर भी पड्यंत्र का आरोप था इसलिए महाराजा उससे भी असंतुष्ट हो गया। फलतः कर्मचंद्र मेड़ता होता हुआ बादशाह अक्तर के पास चला गया। इस घटना के पीछे

<sup>(</sup>१) 'कर्मचन्द्र वंशोत्किर्तिनकं काव्यम्' से राव बीका के साथ जोधपुर से मंत्री विस्तराज का जाना पाया जाता है। दयाजदास की ख्यात तथा श्रन्य ख्यातों में वस्तराज के स्थान पर वरसिंह का नाम दिया है। जोधपुर राज्य की ख्यात में बीका के साथ जानेवालों में मेहता नरसिंह (नाहरसिंह) का नाम मिलता है। वरसिंह और नरसिंह दोनों वस्तराज के पुत्र थे। वे दोनों भी सम्भवतः अपने पिता के साथ ही गये होंगे, जिससे पीछे से लिखी हुई ख्यातों में श्रलग-श्रक्षग नाम मिलना सम्भव है।

बच्छावतों का विशेष महस्व नहीं रहा। कर्मचंद्र की मृत्यु के बाद उसके पुत्र भाग्यचंद्र और लच्मीचंद्र बीकानेर लोटे, परन्तु बे पूर्व-कथित षड्यंत्र के परिखाम-खरूप महाराजा स्रसिंह के समय में मार डाले गये। उसके अन्य वंश्वय और कुटुंबी, जो राज्य-सेवा में भाग लेते थे, वहां से अन्यत्र खले गये। उनके वंशज अब भी उदयपुर, जयपुर, किश्वनगढ़, अजमेर आदि में विद्यमान हैं। उदयपुर आदि राज्यों में समय-समय पर बच्छावत मेहताओं के वंशवाले उच्च पद पर रहे और अब भी उनको उक्त राज्यों की तरफ से जागीरें प्राप्त हैं तथा उनमें से कतिपय उच्च पदों पर भी हैं।

बन्छावतों के समान ही पेतिहासिक दिए से धीकानेर राज्य में बैद् मेहताओं का स्थान है। उनके पूर्वज लाला और लाखणुसी बीकानेर राज्य की स्थापना के समय थिद्यमान थे। तब से यह वंश इस राज्य की सेवा करता चला आ रहा है। इस वंशवालों को कई बार महत्त्वपूर्ण सेवाएं और अमात्य पद का कार्य करने का भी अवसर मिला, परन्तु उन्नीसधीं शताब्दी का उत्तराई इस वंश की उन्नति का सर्वेत्कृप्ट समय था। उन्हीं दिनों महाराजा रत्नसिंह ने इस वंश के मेहता मूलचंद के पुत्र हिन्दू मल को 'महाराव' की उपाधि दी, जिसको अंग्रेज़ सरकार तथा भारत के तत्का-लीन मुग्नल बादशाह बहादुरशाह ने स्वीकार किया। हिन्दू मल के पीछे भी इस वंश के लोगों का महाराजा डूंगरसिंह के समय तक बहुत कुछ प्रभाव रहा और अब भी उनमें से कुछ राज्य के उच्च पदों पर हैं, जिनका उन्नेख आगे किया जायगा।

उपर्युक्त दोनों वंशों के अतिरिक्त वहां मेहता वक्ष्तावरासिंह तथा सुराणा अमरवंद के वंशधर तथा राखेचा, नाहटा आदि कई वंशों के व्यक्ति राज्य के उच्च पदों पर रहकर सैनिक और राजनैतिक सेवाएं दे चुके हैं, जिनका हमने बीकानेर के नरेशों के इतिहास में यथा प्रसङ्ग वर्णन किया है। यहां पर यह बतलाना भी अनुचित न होगा कि वीकानेर राज्य में राज्य के उच्च और दायित्वपूर्ण पदों पर महाराजा सरदारसिंह तक वैश्य-वर्ग की ही मधानता रही।

महाराजा रत्निह के पूर्व बीकानेर में राज्य के उच्च पद महान् विपत्ति का कारण समभे जाते थे। राजा मन्त्री का पूर्ण सम्मान बढ़ाता तथा अञ्जी जागीर और पारितोषिक देकर उसको संतुष्ट करता, परन्तु राजा की जब तक कृपा बनी रहती तब तक ही वह स्तरिज्ञत रहता था। उसकी सेवा कितनी ही क्यों न रही हो, पर यदि थोड़ा भी किसी ने राजा के कानों में संदेह डाल दिया अथवा राजा की आहा का पालन करने में विलंब हुआ वा थोड़ी त्रुटि भी हुई तो वह पद-भ्रष्ट कर दिया जाता था । यही नहीं, उसको कारावास का दंड देकर कठोर यन्त्रणा-द्वारा उससे मनमाने रुपये वसूल किये जाते थे। कभी-कभी मंत्रियों को बिना श्रपराध मरवा दिया जाता था और उनका वंश तक नष्ट करने का प्रयन्न किया जाता था। पेसे उदाहरण राजपूताने के इतिहास में प्राय: सब राज्यों में भिलते हैं। जब किसी को कोई उच्च पद दिया जाता तो उस समय उससे ख़्य नज़राना वस्तुल किया जाता था। मंत्री पद के उम्मेदबारों को तो अपने पद के अनुरूप ही राजा और उसके समीयवालों को सन्तृष्ट करना पहता था। फिर कार्य मिलने पर वे प्रजा का रक्त चूसने श्रीर श्रन्याय तथा श्रात्याचार-द्वारा धनोपार्जन करने में किंचित कमी न करते थे। इसका परिणाम यह होता था कि सम्पन्न लोग वहां चैन-पूर्वक नहीं रह सकते थे। श्रंग्रेज-सरकार से संधि होने के बाद क्रमशः राजपूताना के राज्यों से यह प्रधा दूर होने लगी श्रोर बाहर से योग्य तथा श्रनुभवी व्यक्तियों को श्रच्छे वेतनों पर बुलाकर उच्च पद दिये जाने लगे। इससे जागीरें देने की प्रथा कम हुई श्रीर श्रव तो प्रायः सभी देशी राज्यों में वंश-परंपरा श्रीर जाति-भेद का ध्यान न रखा जाकर योग्य, अनुभवी और शिक्तित व्यक्तियों की, चाहे वे यहां के निवासी हों अथवा अन्य जगहों के, उच पदों पर नियक्ति की जाती है।

बीकानेर राज्य में बैतनिक रूप से पदाधिकारी रखने की प्रणाली सर्वप्रथम महाराजा सरदार्रासेंह ने आरंभ की। महाराजा हूंगरसिंह के समय इस प्रथा का अधिकता से पालन हुआ। वर्तमान महाराजा साहब

की तत्परता और मंत्रियों की कार्य-कुशलता से शासन-शैली में यहुत कुछ परिवर्तन होकर राज्य में श्री-वृद्धि हुई। शासन-प्रणाली को समुन्नत बनाने के लिए महाराजा साहब ने समय-समय पर सर मनुभाई मेहता, वी० एन० मेहता, सर कैलाश नारायण हक्सर तथा सर सिरेमल बापना जैसे योग्य और राजनीतिष्ठ व्यक्तियों को श्रपना प्रधान मंत्री बनाया है। बीकानेर राज्य के पिछले इतिहास को समुज्ज्वल बनाने में वहां के प्रतिष्ठित घरानों, चारणों, किवयों श्रादि का पूर्ण योग रहा है, इसलिए उनका यहां संस्रेप से परिचय दिया जाता है—

### वैद मेरताओं का घराना

धीकानेर के वैद महता जैन धर्मावलंबी और जाति के श्रोसवाल महाजन हैं। वे श्रपने पूर्वजों का मूल निवास भीनमाल मानते हैं। जब मारवाड में भ्रईन्त की ध्वनि चारों तरफ़ ज्याप्त हो रही थी उस समय उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया। जब मंडोवर पर राव चूंडा का श्राधिपत्य हुआ तो इन वैद मेहताओं ने उसकी अधीनता स्वीकार की । राव जोधा के समय वे श्रपनी श्रमूल्य सेवा के कारण उक्त राव के रूपापात्र हो गये। राव जोधा की इच्छानुसार उसका क्रंब्रर बीका वि० सं० १४२२ (ई० स० १४६४) में अपने लिए नवीन राज्य की स्थापना करने के हेतु रवाना हन्ना. उस समय राव जोधा ने अपने विश्वासपात्र सेवक वैद मेहता लाला श्रीर लाखणसी को भी उसके साथ भेजा। बीका ने अपने बाहुबल से बीकानेर का नवीन राज्य स्थापित कर लाला श्रीर लाखगुसी को उध पदों पर नियत किया। लाखणसी का पांचवां वंशधर ठाकुरसी हुआ, जिसको महाराजा रायसिंह ने अपना श्रमात्य बनाया। उस( ठाकुरसी )का छठा वंशधर मूलचंद, महाराजा स्रतिसंह के समय विद्यमान था। वि० सं० १८७० ( ई० स० १८१३ ) में उक्त महाराजा ने चूरू के गढ़ पर घेरा डाला। उस समय बीकानेरी सेना में महाराजा के साथ मूलचंद भी विद्यमान था भौर उसने पूर्ण साहस और वीरता दिखलाई। उसकी उत्तम सेवाओं के

उपलक्त्य में महाराजा सुरतिसह ने उसको नौरंगदेसर गांव जागीर में प्रदान किया। उसका छोटा भाई अवीरचंद्र था, जो महाराजा की तरफ़ से चोरी झौर डाकों को रोकने के कार्य पर नियत था। उसने कई बार डाकु झों से मुक़ावला किया, जिससे उसके कितने ही घाव लगे। किर वह दिल्ली के मुग़ल दरवार में वीकानेर राज्य की ओर से वकील बनाकर भेजा गया और बहां ही उसकी मृत्यु हुई।

मूलचन्द का दूसरा पुत्र मेहता हिन्दूमल प्रभावशाली श्रीर कुशाय-बुद्धि था। महाराजा सुरतर्सिष्ट के समय राज्य-सेवा में प्रवेश कर वि० सं० १८८४ (ई० स० १८२७) में वह दिल्ली में वकील नियुक्त किया गया। उसने महाराजा रत्नसिंह के समय अच्छी राज्य-सेवा की, जिसपर उक्त महाराजा ने उसको अपना मुख्य मंत्री बनाया और वह उसका इतना विश्वास करने लगा कि उसने राजमुद्रा लगाने का कार्य भी उसे ही सौंप दिया। कुछ समय पीछे महाराजा ने उस(हिन्दूमल)को 'महाराव' का खिताब प्रदान किया एवं उसकी हवेली पर मेहमान होकर उसको सम्मा-नित किया । हिन्दुमल की कार्य-प्रणाली से महाराजा रत्नसिंह तथा अंग्रेज सरकार दोनों सदा संतुष्ट रहे। उसके मंत्रीत्य-काल में बीकानेर-राज्य में कई नवीन गांव आवाद हुए। पथिकों के आराम के लिए रास्ते ठीक किये गये और सराय, कुएं आदि बनाये गये । उसके प्रयत्न से चोरी श्रीर डाकों में कमी हुई। जुहारसिंह (जवारजी) श्रादि प्रसिद्ध लुटेरों की गिरफ्तारी में हिन्दुमल ने बड़ा उद्योग किया, जिससे अंग्रेज़ सरकार का उसपर श्रीर भी विश्वास बढ़ गया । उसने बीकानेर राज्य के कई सीमा-सम्बन्धी भगड़ों का निपटारा करवाया, जिससे राज्य में शांति की स्थापना हुई । जयपुर, जोधपुर आदि राज्यों के गंभीर मुक्कदमों में श्रंग्रेज़-सरकार ने उसकी सम्मति लेकर श्रंतिम फ़ैसले किये। वि० सं० १६०२ (ई० स० १८४४) में सिन्छ-युद्ध के समय बीकानेरी सेना लाहौर की तरफ़ रवाना हुई। उस समय हिन्द्रमल भी उक्त सेना के साथ गया। इस अवसर पर की हुई उसकी सेवा से प्रसन्न होकर

भारत के तत्कालीन गवर्नर-जेनरल सर हेनरी डार्डिज ने उसको शिमला में बुलाकर एक क्रीमती खिलअत प्रदानकर उसकी अपूर्व कर्मनिष्ठा और राजभक्ति की सराहना की । हिन्दुमल की कार्य-शैली और स्वामि-भक्ति का उदयपुर के महाराणा सरदारसिंह पर भी अच्छा प्रभाव प्रदा । फलत: जब बि॰ सं॰ १८६६ ( ई॰ स॰ १८३६ ) में महाराजा रत्नसिंह नाथद्वारे की यात्रा के लिए गया और वहां से उदयपुर जाकर महाराणा सरदारसिंह की राजकुंवरी से उसने अपने महाराजकुमार सरदारसिंह का विवाह किया, उस समय महाराणा ने दिन्द्रमल को ताज़ीम का सम्मान दिया एवं मेवाइ राज्य के सम्बन्ध में पोलिटिकल श्रफ़सरों के पास जो मुक़दमें चल रहे थे उनको तय कराने का भार उसको ही सींपा। फिर महाराणा वि० सं० १८६७ (ई० स० १८४०) में गया यात्रा से छौटता हुआ बीकानेर गया श्रीर वहां उसका विवाह महाराजा रत्नसिंह की राजकुंवरी से हुआ। उस समय महाराणा श्रीर महाराजा रत्नसिंह ने हिन्दूमल की हवेली पर जाकर उसका आतिथ्य प्रह्म किया। वि० सं० १६०४ ( ई० स० १८४७ ) में हिन्दुमल का केवल ४२ वर्ष की आयु में देहान्त हो गया। उसके मृत्य पर महाराजा रत्नसिंह तथा श्रंप्रेज़-सरकार के बड़े-बड़े उच्च श्रफ़सरों ने उसके वंशजों से पूर्ण सहाजुभूति प्रकट की । वर्तमान महाराजा साह्य ने इस स्वामिभक्त अमात्य की स्मृति को चिरस्थाई रखने के लिए बीकानेर में 'हिन्द्मल कोट' नामक स्थान बनवा दिया है। उसके तीन पुत्र-इरिसिंह, ग्रमानसिंह और जसवन्तसिंह—हुए। महाराजा रत्नसिंह ने हिन्द्रमल की सारी मान-मर्यादा हरिसिंह को वहाल कर दी। वह भी महाराजा की तरफ़ से राजपूताना के एजंट गवर्नर-जेनरल के पास वकील रहा । वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७ ) में सिपादी-विद्रोह हुआ । उस समय उसने अच्छी सेवा की । फिर महाराजा सरदारसिंह ने उसकी वि० सं० १६२० ( ई० स० १८६३ ) में अपना मुख्य सलाहकार नियतकर राजमुद्रा लगाने का अधिकार भी उसको सींप दिया। उसने महाराजा हुंगरसिंह की गही-नशीनी के समय बड़ी अच्छी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उसने उसको

अमरसर और पलाना गांव दिये तथा उसे अपने यहां की कौंसिल का एक सदस्य भी नियत किया था। वि० सं० १६३६ (ई० स० १८८२) में उसकी मृत्यु हुई। हरिसिंह का ज्येष्ठ पुत्र किशनसिंह था। वह भी राज्य के भिन्न-भिन्न पदों पर काम करता हुन्ना उच्च पद तक पहुंच गया था। विता की विद्यमानता में ही वि० सं० १६३६ (ई० स० १८७६) में उसकी मृत्य हो गई। किशनसिंह के भी तीन पुत्र-शेरसिंह, लदमणुसिंह और पन्नेसिंह-थे। बीकानेर राज्य से शेरसिंह को 'राव' की उपाधि मिली। शेरसिंह का पुत्र रघुनाथसिंह है। हरिसिंह की संतान में से सवाईसिंह श्राय में सबसे बड़ा था, इसलिए महाराजा इंगर्रासह ने उसको 'महाराव' का खिताब दिया। प्रारंभ में वह (सवाईसिंह ) राजगढ़ की इकुमत पर भेजा गया और फिर वह दीवानी तथा फ़ीजदारी की श्रदालतों के काम पर नियत हुआ। तदनंतर वह स्टेट-कौंसिल का भी सदस्य बनाया गया। वर्तमान महाराजा साहब ने उसको 'मिनिस्टर-इन-बेटिंग' भी नियत किया था। वि० सं० १६७६ (ई० स० १६२२) में उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र खुम्माणुसिंह को 'महाराव' की उपाधि दी गई। उसके दो पुत्र सुमेर्रसिंह श्रीर उम्मेदसिंह हैं।

हिंदूमल का दूसरा पुत्र गुमानसिंह था, यह भी अपने पिता के समान कार्य-कुशल व्यक्ति था। उसने भी सिपाही-विद्रोह के समय अच्छी सेवा की थी। महाराजा सरदारसिंह ने वि० सं० १६१० (ई० स० १८४३) में उसको अपना मुसाहिब बनाया और 'राव' की पदवी दी थी। गुमानसिंह के दो पुत्र हुए, किन्तु उनमें से किसी का भी वंश न चला, जिससे उपर्युक्त सवाईसिंह का ज्येष्ठ पुत्र रामसिंह, गुमानसिंह के पुत्र जवानीसिंह के दक्तक लिया गया। रामसिंह का पुत्र धनपतिसिंह है।

हिन्दूमल का तीसरा पुत्र जसवंतसिंह था। उसको महाराजा सरदारसिंह ने आबू की वकालत पर राजपूताना के पजंद-गवर्नर जेनरल के पास रक्खा था। वह भी कार्य-कुशल व्यक्ति था, जिससे तत्कालीन अफ़सर उससे प्रसन्न थे। सिपाही-विद्रोह के समय उसने भी अपने दोगों सदे भाइयों एवं चाचा छोगमल के साथ अच्छी सेवा की थी, जिससे अंग्रेज़ सरकार के उच्च अफ़सरों की उसपर रूपा बढ़ती रही। विद्रोह का सफलता पूर्वक दमन हो जाने पर उसकी अंग्रेज़-सरकार की तरफ़ से बारियों से छीने हुए कुछ शस्त्र तथा हिसार की पट्टी में एक गांव भी मिला था। महाराजा सरदारसिंह के पिछले राज्य-समय में वह कुछ कारणों से बीकानेर छोड़कर जोधपुर चला गया। इसपर जोधपुर के महाराजा तक्तिसिंह ने उसकी सांभर, मारोठ और जालोर की हकूमतें दीं, जिनका कार्य उसने सफलतापूर्वक किया। इसपर वहां के महाराजा की तरफ़ से राजपूताना के पजेंट गवर्नर-जेनरल के पास प्रशंसा-सूचक पत्र भेजा गया।

महाराजा सरदारसिंह का निःसंतान देहांत होने पर उत्तराधिकारी के लिए भगड़ा पड़ा, उस समय उसको बुलाने पर वह जोधपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर पुनः बीकानेर चला गया। उस समय उसने महाराजा हुंगरसिंह को राजगही पर बिठलाने की मंज़ूरी के लिए अच्छी पैरवी की, जिससे प्रसन्न होकर हुंगरसिंह ने राज्यासन पर बैठने के पश्चाम् उसको पुनः श्राबू के वकील के पद पर नियत किया एवं जागीर में एक गांव तथा 'राव' का खिताब प्रदान किया। वि० सं० १६३३ (ई० स० १८५६) में महाराजा ने उसकी हवेली पर जाकर उसका श्रातिथ्य स्वीकार किया श्रीर उसे हाथी, ज़ेवर तथा सिरोपाव देकर ताज़ीम का सम्मान भी दिया। वह कार्य-कुशक व्यक्ति था, जिससे बीकानेर के महाराजा तथा उच्च श्रंप्रेज अफ्रसर सदा उससे प्रसन्न रहे। तदनंतर वह राज्य की कौंसिल का सदस्य भी बनाया गया। वि० सं० १६४० (ई० स० १८८३) में उसका देहांत हुआ।

जसवंतिसंह का पुत्र छत्रसिंह था, यह सर्वप्रथम श्रदांलत फ़ौजदारी तथा बाद में हनुमानगढ़ का हाकिम नियत हुआ। वि० सं० १६४० (ई० स० १८८३) में जसवंतिसंह की मृत्यु के पश्चात् वह स्टेट-कौंसिल का सदस्य बनाया गया। महाराजा ने उसको भी 'राव' की उपाधि प्रदान की थी। वि० सं० १६६६ (ई० स० १६१२) में उसकी सृत्यु हुई। छुत्रसिंह का छोटा भाई अभयसिंह था, जो पहले बीकानेर में घड़े कारखाने का अफ़सर रहा। वि० सं० १६३७ (ई० स० १८८०) में महाराजा हूं गरसिंह के समय जसाया के ठाकुर पर राज्य की सेना भेजी गई उस समय मेहता असवंतर्सिंह के साथ अभयसिंह भी विद्यमान था। वह नौहर, हुनुमानगढ़ और लुयाकरयासर के ज़िलों का हाकिम भी रहा था। वाद में जयपुर और जोधपुर में बीकानेर राज्य की तरफ़ से वह रेज़िडेंसियों में वकील रहा। फिर वह सेरिमोनियल अफ़सर (Ceremonial Officer) बनाया गया। उसने कुछ समय तक बीकानेर राज्य के बीफ़ जज के पद पर भी कार्य किया था। राव छन्नसिंह और अभयसिंह नि:संतान थे अतप्व गोपालसिंह (महाराव हिंदूमल के छोटे भाई छोगमल के बेटे केसरीसिंह का पौत्र) अभयसिंह का दत्तक लिया जाकर जसवंतर्सिंह की संपत्ति का स्वामी हुआ। उसको महाराजा साहब ने पूर्ववत् 'राव' का खिताब प्रदान किया है। वह पहले सेरिमोनियल अफ़सर रहा और इस समय बीकानेर राज्य की तरफ़ से आबृ में राजपूताना के रेज़िडेंट के पास बकील हैं।

हिंदूमल का छोटा भाई छोगमल था, वह भी अपने भाई की भांति कुशल-कार्यकर्ता था। महाराजा स्रतिसंह के समय वह उसका निजी कर्म-चारी और विश्वासपात्र सेवक था। महाराजा रानिसंह के समय वह राज-पूताना के प० जी० जी० के पास आबू पर वकील भी रहा था। बीकानेर राज्य के सीमा-संबंधी भगड़ों को तय कराने में उसने पूर्ण योग दिया, जिससे राज्य को काफ़ी लाभ हुआ। इससे प्रसन्न होकर महाराजा सरदारसिंह ने उसका सम्मान बढ़ाया। वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के सिपाही-विद्रोह के समय भी उसने अञ्झा कार्य किया। वि० सं० १६२६ (ई० स० १८०२) में महाराजा सरदारसिंह का परलोकवास होने पर द्वंगरसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके समय भी उसकी अञ्झी प्रतिष्ठा रही। वि० सं० १६३३ (ई० स० १८७७) में लार्ड लिटन के समय महाराणी विक्टोरिया के सम्राइत (Empress of India) पदवी धारण करने का दिल्ली में गृहत् दरकार

हुआ। उस अवसर पर महाराजा हुंगरसिंह ने उसकी अपनी तरफ़ से प्रतिनिधि बनाकर मेजा था। वह महाराजा का मुसाहब और स्टेट की सिल का सदस्य भी रहा। उसकी डूंगराना और सरूपदेसर आदि गांव जागीर में मिले थे। वि० सं०१६४८ (ई० स०१८६१) में उसका देहात हुआ। उसके दो पुत्र—केसरीसिंह और विश्वनसिंह—थे। केसरीसिंह भी आबू में राजपूताना के रेज़िडेंट का बकील रहा। उस(केसरीसिंह)का पुत्र फ़तहसिंह पिता की विद्यमानता में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया इसलिए उस(फ़तहसिंह)का पुत्र मुकुंदसिंह अपने पितामह का उत्तराधिकारी हुआ। विश्वनसिंह का पुत्र मुकुंदसिंह अपने पितामह का उत्तराधिकारी हुआ। विश्वनसिंह का पुत्र वुधसिंह पहले मारवाड़ की रेज़िडेंसी और फिर आबू में राजपूताना की रेज़िडेंसी में महाराजा बीकानेर की तरफ़ से वकील रहा और इस समय देवस्थान के महकमे का हाकिम है।

## कविराजा विभ्रुतिदान का घराना

चारण-किवयों में एक खांप बीठू नाम से संबोधित होती है। उस खांप का प्रवर्तक चारण बीठू भादरेस (जोधपुर राज्य!) गांध का निवासी था। फिर उसने अपने नाम पर बीठणोक गांव बसाया। उसके वंशधर बीठू कहलाते हैं। बीठू ने अपनी किवत्व शक्ति से जांगल देश (बीकानेर राज्य) के स्वामी को प्रसन्न कर बहुतसा द्रव्य और बारह गांव प्राप्त किये। कई पीढ़ी बाद उसके वंश में जैकिशन हुआ, जिसने बीकानेर के महाराजा गजसिंह से बहुत कुछ सम्मान प्राप्त किया। जैकिशन का पुत्र प्रभुदान और उसका भौमदान हुआ। भौमदान का पुत्र विभृतिदान समभदार और मन्त्रणा-कुशल व्यक्ति था। जब बीकानेर के महाराजा सरदारसिंह का बि० सं० १६२६ (ई० स० १८७२) में निःसंतान देहांत हो गया, तब वहां के उत्तराधिकार के लिए कई व्यक्ति खड़े हुए। उस समय विभृतिदान ने महाराज लालसिंह के ज्येष्ठ पुत्र इंगरसिंह को, जो बस्तुतः वहां का इक्तदार था, राजगही पर बिठलाने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया। महाराजा इंगरसिंह

ने राज्याधिकार मिलने पर विभूतिदान की बड़ी क्रद्र की। उसको कियाजा का खिताब और ताज़ीम का सम्मान तथा पहले के सीथल, रावणमेरी पर्व गोरखेरी गांवों के अतिरिक्त उसने तीन गांव—कृकरिया बि० सं० १६३० आषाढ सुदि ७ (ई० स० १८७३ ता० २ जुलाई), बिसया बि० सं० १६३१ आषाढ सुदि १ (ई० स० १८७४ ता० १४ जुलाई) और लालसिंहपुरा बि० सं० १६३४ ज्येष्ठ सुदि १४ (ई० स० १८७८ ता० १३ जून) को—प्रदान किये। यही नहीं उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसने उसको बीकानेर में पोलिटिकल पजेंट के पास वकील नियत किया और फिर उसको बि० सं० १६३४ (ई० स० १८७७) में बीकानेर की स्टेट कोंसिल का सदस्य बनाया। अपनी आयु पर्यन्त वह इन दोनों पदों का कार्य करता रहा। महाराजा हुंगरसिंह की उसपर असाधारण कृपा थी। वि० सं० १६३६ (ई० स० १८७६) में उसकी बीमारी के अवसर पर महाराजा ने उसकी हवेली पर जाकर उसे बहुत कुछ धेर्य दिया। वि० सं० १६३६ आवण सुदि ७ (ई० स० १८७६ ता० २४ जुलाई) को विभूतिदान की सृत्यु हुई। उसके पांच पुत्र— भेकंदान, भारतदान, सुखदान, मुकुंददान और फूलदान—हुए।

विभूतिदान की मृत्यु होने पर महाराजा छूंगरसिंह ने उस( विभूति-दान) के ज्येष्ठ पुत्र भैं कंदान को कविराजा की पद्यी देकर पूर्व-प्रतिष्ठा प्रदान की। यह अपने पिता की विद्यमानता में ही राज्य-सेवा में प्रविष्ट हो गया था। वि० सं० १६३६ (ई० स० १८७६) में महाराजा ने उसकी बीकानेर के पोक्तिटिकल एजेंट के पास वकील नियत किया और तनख़्वाह सो उपये माहवार ईस्थर की। वह दीवानी अदालत, फ़ौज और मंडी का अफ़सर तथा नाज़िम आदि के पदों पर भी समय-समय पर नियत हुआ था। उसने इन पदों पर रहते समय राजा और प्रजा के बीच पूर्ण विश्वास उत्पन्न किया। जब महाराजा छूंगरसिंह के समय विवाद-प्रस्त विषयों को निपटाकर शासन-सुधार करने के लिए ख़ास कमेटी बनाने की योजना हुई, तब भैंकंदान भी उसका एक सदस्य बनाया गया। किर ई० स०१८५७ (वि० सं०१६४४) में वह बीकानेर की स्टेट कीसिल का सदस्य निर्वाचित

हुआ। सरदारों के भगड़े मिटाने और चारणों से चुंगी की रक्तम वस्ता करने के संबंध में जो विवाद हुआ, उसके मिटाने में उसने अच्छी कार्य-तत्परता दिखलाकर विरोध न बढ़ने दिया, जिससे उसकी बड़ी ख्याति हुई। फलतः महाराजा साहब की उसपर रूपा बढ़ती गई और उसने भी पूर्ण स्वामिभिक्त का परिचय दिया। महाराजा हूंगरिसंह का परलोकवास होने के पीछे वर्तमान महाराजा साहब के प्रारंभिक शासन-काल तक वह स्टेट कोंसिल का सदस्य रहा। वि० सं० १६७१ भाद्रपद विद द (ई० स० १६१४ ता० १४ अगस्त) को उसकी मृत्यु हुई। वह संतान-हीन था, अतएव उसका तीसरा भाई सुखदान उस( भैकंदान) का कमानुयायी हुआ।

भैक्षंदान का दूसरा भाई भारथदान था, जिसका पुत्र रि**ड्मलदान** राज्य-सेवा में श्रच्छे पद पर है श्रौर स्थानीय वाल्टर-छत राजपुत्र हितक।रिसी सभा का सदस्य भी है ।

## सेठ चांदमल सी॰ आई॰ ई॰ का घराना

श्रीसवाल महाज्ञतों में ढहा-परिवार व्यापार के लिए पहले बहुत प्रसिद्ध था श्रीर दूर-दूर तक उनका व्यवसाय था। वे चित्रयों के प्रसिद्ध सोलंकी वंश से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। सारंगदेय नामक व्यक्ति से वे ढहा कहलाने लगे। सारंग के रघुनाथ और नेतसी नामक पुत्र हुए। नेतसी का पुत्र खेतसी था। खेतसी का पुत्र तिलोकसी हुआ, जिसने अपना कारोबार फलोदी (मारवाड़) से हटाकर बीकानर में आरंभ किया। तिलोकसी के चार पुत्र—पद्मसी, धर्मसी, अमरसी और टीकमसी—हुए। उनमें से अमरसी ने अपना निवास बीकानर में ही रखा। वह अपने पूर्वजों की भांति व्यवसाय-कुशल व्यक्ति था। उसने निज़ाम-हैंदराबाद में अपना व्यापार बढ़ाया। वहां उसकी 'अमरसी सुजानमल' नामक बड़ी प्रतिष्ठित फर्म थी। निज़ाम-राज्य के साथ उक्तः फर्म का लेन-देन रहता था और वहां उसका राज्य और प्रजा में पूरा सम्मान था। निज़ाम-सरकार की इस

फ़र्म के साथ पूरी रिकायत थी। वहां उसके दावे विना स्टांप के सुने जाते थे और उनकी कोई अवधि न थी एवं उनको सुनने के लिए एक खास कमेटी नियुक्त की जाती थी। सेठ अमरसी निःसंतान था, इसलिए उसके छोटे भाई टीकमसी का पुत्र नथमल गोद लिया गया । नथमल के दो पुत्र जीतमल तथा सुजानमल थे। सुजानमल के समय 'श्रमरसी सुजानमल' नामक फ़र्म की अधिक बृद्धि हुई और कई जगह उसकी शाखापं स्थापित हुई। पंजाव में लाहौर पवं अमृतसर तथा मेवाड़ में भी उसका व्यवसाय जारी हुन्ना । सुजानमल के तीन ज्येष्ट पुत्र-जोरावरमल, जुहारमल एवं सिरेमल-निःसंतान थे, इसलिए उस(सुजानमल)का चतुर्थ पुत्र समीरमल उक्त फ़र्म का मालिक हुआ; पर वह भी संतानहीन था, श्रतएव उसका छोटा भाई उदयमल इस फर्म का मालिक बना। बीका-नेर राज्य में सेठ उदयमल की पूरी प्रतिष्ठा थी । महाराजा सरदारसिंह के समय वि० सं० १६१६ पौप वदि ४ (ई० स० १८४६ ता० १३ दिसम्बर) को उसके नाम स्वयं महाराजा की तरफ़ से श्राहा पत्र भेजा गया, जिसके द्वारा उसको हाथी श्रीर पालकी में बैठने, छड़ी तथा चपरास रखने श्रीर पैर में स्वर्ण-भूषण पहिनने श्रादि का सम्मान दिया गया।

उद्यमल का पुत्र सेठ चांदमल हुआ, जिसका जन्म वि० सं० १६३६ (ई० स० १८७६) में हुआ था। उसने अपने व्यवसाय में प्रयाप्त वृद्धि कर मदास, कलकत्ता, आसाम, पंजाव आदि प्रान्तों में अपनी दुकानें खोलीं। भारत के देशी राज्यों और अंग्रेज़ सरकार में उसका पूरा सम्मान था। अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से उसको सी० आई० ई० की उपाधि मिली। सेठ चांदमल ने बीकानेर के देशणोक गांव में करणीजी के मंदिर में सफ़ेद संगममर का नक़ाशीदार सुंदर दरवाज़ा बनवाया, जो कला की दृष्टि से बड़ा उत्कृष्ट है। वर्तमान महाराजा साहब ने सेठ चांदमल के सम्मान में पूर्ण वृद्धि की थी। पिछले वर्षों में सेठ चांदमल के व्यवसाय में बड़ा घाटा हुआ, जिससे उसकी विद्यमानता में दी उसका कारोबार कम हो गया। वह उदार समाव का होने के अतिरिक्त राज्य का पूर्ण शुमार्चितक था।

वि॰ सं॰ १६६० ( ई॰ स॰ १६३३ ) में सेठ चांदमल का निःसंतान देहांत हुआ । उसका उत्तराधिकारी बहादुर्रासेंह हुआ, जो उस( चांदमल )का निकटवर्ती रिश्तेदार है ।

### हागाओं का घराना

बीकानेर के माहेश्वरी समाज में डागा-वंश व्यापारी-वर्ग में बहुत प्रतिष्ठित है और व्यवसाय के द्वारा डागाओं ने श्रसाधारण ख्याति तथा संपत्ति प्राप्त की है । उनकी मुख्य फ़र्म का नाम 'राय बहादुर बंसीलाल श्रवीरचंद' है।

डागा-वंश के सेंसमल का पुत्र चन्द्रभान और पीत्र बंसीलाल हुआ। वंसीलाल के तीन पुत्र अवीरचंद, रामचंद्र और रामरतनदास हुए। तीनों भाई बड़े उद्योगी और व्यवसायी थे। उन्होंने अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त की । उनमें से सेठ अबीरचंद ने सर्वप्रथम नागपुर जाकर वहां श्रपने व्यवसाय को अव्हा फैलाया और बड़ी कीर्ति उपार्जित की। रामचन्द्र बड़ा होनहार श्रीर योग्य व्यक्ति था, परन्त उसका थोड़ी श्राय में ही देहान्त हो गया। रामरतनदास ने, जो 'सेठ रतन' के नाम से प्रसिद्ध है, लाहीर जाकर उधर अपना व्यवसाय बढाया । वह भी वहा कार्य-कशल श्रीर वानशील व्यक्ति था। लोकोपयोगी कार्यों की श्रोर रुचि होने से उसने अपने पिता की स्मृति में लाहौर में 'बंसी सागर' तालाब बनवाया तथा प्रगत के सेसाइ। गांव में, जो सिंध के निकट है, जल का अभाव होने के कारण एक बड़ा तालाब बनवा दिया, जिससे बहां के निवासियों का जल का कष्ट मिट गया है । काबुल की चढ़ाई तथा ई० स० १८४७ (वि० सं० १६१४) के सिपादी-विद्रोह के समय उसने सरकार को अच्छी सहायता पहुंचाई और काश्मीर में पहनेवाले भीषण अकाल के अवसर पर पीढ़ितों की सहायता का समुचित प्रबन्ध कर सहदयता पवं दानशीलता का परि-चय दिया। अवीरचंद और रामरतनदास दोनों को अंग्रेज़ सरकार की

तरफ़ से 'रायबहादुर' का खिवाब मिला था। ऋषीरचंद का बि॰ सं॰ १६३४ (ई॰ स॰ १८७८) और रामरतनदास का बि॰ सं॰ १६४० (ई॰ स॰ १८६३) में देहांत हुआ।

श्रवीरचंद के कोई सन्तान नहीं होने से सैंसमल के ज्येष्ठ पुत्र मया-राम के बेटे रतनचंद का पौत्र भीर जानकीदास का दूसरा पुत्र कस्तूरचंद उसके गोद लिया गया। उसने अपने व्यवसाय में पूर्ण उन्नति की। मध्य प्रदेश में उसकी बड़ी साख थी और अपनी व्यापार-कुशलता से वह जनता का पूर्ण विश्वासभाजन बन गया था। अंग्रेज़ सरकार ने उसको प्रमण्यः 'राय बहादुर', 'दीवान बहादुर', 'सर', 'सी० आई० ई०', और 'के० सी० आई० ई०' के उच्च खिताब देकर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई । श्रंप्रेज़ सरकार की तरफ़ से उसको 'कैसरे हिन्द' का चांदी का पदक भी मिला था। उसकी व्यवहार-कुश्लता, कार्यशैली, उश्च विचार और राजभक्ति से श्रंग्रेज सरकार तथा बीकानेर के स्वामी उससे सदैव प्रसन्न रहे । वह मध्य प्रदेश की कौंसिल का सदस्य भी रहा था। वर्तमान बीकानेर नरेश ने वि० सं० १६६६ ( ई० स० १६१२ ) में श्रपनी रजत जयंती के श्रवसर पर उसकी खास रुका लिखे जाने का सम्मान प्रदान किया । उसको राज्य की तरफ से ताजीम का सम्मान भी प्राप्त था। मध्य प्रांत और बरार के व्यापारियों में वह श्रव्रगाएय था। कितने ही उद्योग-धन्धों की स्थापना में उसका हाथ था श्रीर उसके जीवनकाल में उसके वंश की फ़र्म की बड़ी प्रसिद्धि हुई। नागपुर में कैंडेंक मार्केंट श्रीर सर कस्तूरचन्द पैथिलियन उसकी स्मृति के श्रमर स्तंभ हैं। उसके चार पुत्र-विश्वेश्वरदास, नृसिंहदास, बद्रीदास और रामनाथ-हुए।

वि० सं० १६७३ (ई० स० १६१७) में सेठ कस्तूरचंद का परलोक-वास हो जाने पर उसके ज्येष्ठ पुत्र सेठ विश्वेश्वरदास ने अपने पिता का सारा कार्य-भार ब्रह्ण किया और मनोयोग-पूर्वक व्यवसाय करते हुए संपत्ति को बढ़ाया। अंग्रेज़ सरकार ने उसको उसके पिता की विद्यमानता में ही ई० स० १६०१ (वि० सं० १६४८) में 'रायबहादुर' का खिताब

प्रवान किया । ई० स० १६२१ ( वि० सं० १६७८ ) में उसको 'सर' झौर ई० स० १६३४ (वि० सं० १६६१) में 'के० सी० आई० ई०' की उपाधियां मिलीं। ई० स० १६१६ (वि० सं० १६७६) में वह मध्यप्रदेश की दीवानी खदालतों में स्वयं उपस्थित होने से मुक्त किया गया । सेठ कस्तूरचन्द की विच-मानता में ही वर्तमान महाराजा साहब ने वि० सं० १६६७ ( ई० स० १६१० ) में अपनी वर्ष गांठ के अवसर पर उसको चांदी की छुड़ी और चपरास रखने, बीकानेर के दुर्ग में जहां तक कौंसिल के सदस्य सवारी पर जाते हैं वहां तक सवारी पर जाने, लालगढ़ के राज्य महलों में प्रधान ड्योडी तक सवारी पर जाने, सरकारी काम-काज में कैफ़ियत लिखकर देने-लेने श्रीर बीकानेर राज्य में चार घोड़ों की गाड़ी में बैठने का सम्मान प्रदान किया । वि० सं० १६६१ ( ई० स० १६३४ ) में उसके सम्मान में वृद्धि कर महाराजा साहब ने उसे ताज़ीम देकर स्वर्ण की छुड़ी साथ रखने, ज्येष्ठ पुत्र को पैर में स्वर्ण का कड़ा पहनने श्रीर उस( विश्वेश्वरदास )की पत्नी को पैर में स्वर्णाभुषण पहनने की अनुमति प्रदान की । इसके साथ ही कर्णमहल के दरबार हाल में उसकी बैठक नियत की गई और उसके निजी खर्च में आनेवाली वस्तुओं पर सायर का टैक्स ( चुंगी ) माफ़ कर उसे अन्य कई प्रकार की रिक्रायतें प्रदान की गई। श्रपनी खर्ण जयंती के अवसर पर इन्होंने उसको व्यक्तिगत रूप से 'राजा' की उपाधि भी दी है। वह बीकानेर की व्यव-स्थापक सभा का सदस्य है। उसकी बीकानेर राज्य में बड़ी मान-मर्यादा है और अपने सद्गुणों के कारण वह महाराजा साहब का भी विश्वासपात्र है। बीकानेर के बाहर वह दूसरी कई बड़ी-बड़ी कंपनियों श्रीर मिलों का डायरेक्टर तथा चेयरमैन है। उसकी फ़र्मों की बड़ी प्रतिष्ठा है श्रीर लाहीर एवं मध्य प्रांत का सरकारी खजाना भी उसके यहां ही रहता है।

मध्य प्रांत श्रीर उसके श्रास-पास श्राट बड़ी-बड़ी कोयले की खानों श्रीर मेंगनीज़ श्रादि की तीस खानों का उसके पास ठेका है। उसके यहां बेंकिंग, जूट, हई, सोना, चांदी, रत्न, ग्रह्मे श्रादि का कारोबार होता है। हिंगनघाट . में उसकी सुत श्रीर कपड़े की मिलें हैं एवं नागपुर तथा कामठी ज़िलों, हैदराबाद राज्य और मद्रास श्रहाते में तीस कॉटन प्रेस और जिनिंग फ़ैक्ट-रियां हैं। लाहीर, रायपुर, सागर श्रादि में उसकी बहुतसी ज़मींदारी है भीर बीकानेर, जयपुर, कामठी, नागपुर, जबलपुर, संमलपुर, सागर, बारा-शिवनी, चांदूर, कलकत्ता, वंबई, मद्रास, रंगृन, वंगलोर, हैदराबाद, निज़ामा-बाद, परली, सेलू, लोहा, सिकन्दराबाद, मुंदखेड़, गंदूर, तेनाली, दायापली आदि में बड़ी-बड़ी फ़र्में हैं।

सर विश्वेश्वरदास ने अपने पिता की स्मृति में उसके नाम पर चार लाख रुपये न्यय कर नागपुर में क्षियों के लिए 'सर कस्तूरमल मेमोरियल डफ़रिन हॉस्पिटल' बनवा दिया है। अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को भी दान देने में वह पीछे नहीं रहता और दीन दुखियों के लिए उसका द्वार सदा खुला रहता है। ई० स० १६१४-१८ के महायुद्ध में उसने धन तथा जन से अंग्रेज़ सरकार को पूरी पूरी सहयता पहुंचाई। अपने कोई पुत्र न होने से उसने, जिस शाखा से उसका पिता गोद आया था उसी शाखा से, खुशहालचंद हागा को, जिसका जन्म ई० स० १६२२ में हुआ था, गोद लिया है।

डागा वंश के व्यक्ति वड़े उदार-हृदय श्रीर दानी हुए हैं। उनके वनवाये हुए मिन्दर, कुएं, तालाव, धर्मशालाएं श्रादि भारत भर में फैली हुई हैं। इनमें रामेश्वर, काशी श्रीर रायपुर की धर्मशालाएं उन्नेखयोग्य हैं। भारत के वेंकिंग व्यवसाय में 'रायबहादुर वन्सीलाल श्रवीरचन्द' नामक फ़र्म का महत्वपूर्ण स्थान है। डेढ़ सी वर्षों से भी श्रधिक प्राचीन होने के कारण सरकार श्रीर जनता में उसकी पूर्ण प्रतिष्ठा है।

### परिशिष्ट संख्या १

### भाटों की ख्यातों के अनुसार राव सीहा से जोधा तक मारवाड़ के राजाओं की वंशावली



<sup>(</sup>१) रावल मङ्गीनाथ से पृथक् होकर इसने जोहियावाटी पर अधिकार करने का मयस किया, परन्तु जोहिया दक्षा से सदकर मारा गया।

### परिशिष्ट संख्या २

### राव बीका से वर्तमान समय तक बीकानेर के नरेशों का वंशक्रम

#### १ राघ बीका-

जन्म संवत् १४६४ श्रावण सुदि १४ (ई० स० १४३= ता० ४ श्रगस्त.)। बीकानेर राज्य की स्थापना वि० सं० १४२६ (ई० स० १४७२)। देद्दांत संवत् १४६१ श्रापाढ सुदि ४ (ई० स० १४०४ ता० १७ जून)।

- २ राव नरा ( संख्या १ का पुत्र )—
  जन्म संवत् १४२४ कार्तिक विदे ४ (ई० स० १४६८ ता० ४ अक्टोवर)।
  गद्दीनशीनी संवत् १४६१ आवण विदे ३ (ई० स० १४०४ ता० ३० जून)।
  देहांत संवत् १४६१ माघ सुदि ८ (ई० स० १४०४ ता० १३ जनवरी)।
- ३ राव लूणकर्ण ( संख्या २ का छोटा भाई )—
  जा० वि० सं० १४२६ माघ सुदि १० ( ई० स० १४७० ता० १२ जनवरी)।
  गा० वि० सं० १४६१ फाल्गुन विद् ४ (ई० स० १४०४ ता० २३ जनवरी)।
  दे० वि० सं० १४⊏३ वैशाख विद २ ( ई० स० १४२६ ता० ३१ मार्च )।
- ४ राव जैतसिंह ( संख्या ३ का पुत्र )—
  जिं वि० सं०१४४६ कार्तिक सुदिः ( ई० स०१४८६ ता०३१ ऋक्टोबर )।
  ग० वि० सं०१४८३ वैशाख विद ३० (ई० स०१४२६ ता०११ ऋप्रेल)।
  दे० वि० सं०१४६८ फाल्गुन सुदि ११ (ई०स०१४४२ ता०२६ फ़रवरी)।
- ४ राध कल्याग्रमल (संख्या ४ का पुत्र)—
  जा विव सं १४७४ माघ सुदि ६ (ई० स० १४१६ ता०६ जनवरी)।
  गा विव सं १४६६ चैत्र विद ८ (ई० स० १४७२ ता०६ मार्च)।
  दे० धि० सं ० १६३० माघ सुदि २ (ई० स० १४७४ ता० २४ जनवरी)।

- ६ महाराजा रायसिंह (संख्या ४ का पुत्र )—
  - ज्ञा० वि० सं० १४६८ श्रावण विद १२ (ई० स० १४४१ ता० २० जुलाई)। ग० वि० सं० १६३० माघ सुदि १४ (ई० स० १४७४ ता० ४ फ़रघरी)। वे० वि० सं० १६६८ माघ विद ३० (ई० स० १६१२ ता० २२ जनवरी)।
- ७ महाराजा दलपतिसह (संख्या ६ का पुत्र )— ज॰ वि० सं० १६२१ फाल्गुन विद ८ (ई० स० १४६४ ता० २४ जनवरी)। ग० वि० सं० १६६८ माघ सुदि १२ (ई० स० १६१२ ता० ३ फ़रवरी)। दे० वि० सं० १६७० फाल्गुन विदे ११ (ई० स० १६१४ ता० २४ जनवरी)।
- प्रसाराजा स्रिसिंह (संख्यों ७ का छोटा भाई )—
  जि वि० सं० १६४१ पीप विद १२ (ई० स० १४६४ ता० २८ नवंबर )।
  गि वि० सं० १६७० मार्गशीर्ष सुदि (ई० स० १६१३ नवंबर)।
  वे० वि० सं० १६८८ श्राध्विन विद ३० (ई० स० १६३१ ता० १४ सितंबर)।
- ह महाराजा कर्णसिंह (संख्या द्र का पुत्र )— जि वि सं १६७३ श्रावण सुदि ६ (ई० स० १६१६ ता० १० जुलाई)। गि वि सं १६८८ कार्तिक वि १३ (ई० स० १६३१ ता० १३ अक्टोबर)। दे० वि सं १७२६ श्रावाट सुदि ४ (ई० स० १६६६ ता० २२ जून)।
- १० महाराजा श्रनूपसिंह (संख्या ६ का पुत्र )—
  जि वि० सं० १६६४ चैत्र सुदि ६ (ई० स० १६३८ ता० ११ मार्च )।
  गि वि० सं० १७२६ थावण विदि १ (ई० स० १६६६ ता० ४ जुलाई )।
  दे० वि० सं० १७४४ प्रथम ज्येष्ठ सुदि ६ (ई० स० १६६८ ता० ८ मई)।
- ११ महाराजा स्वरूपसिंह (संख्या १० का पुत्र )—
  जि वि० सं० १७४६ भाइपद विद १ (ई० स० १६८६ ता० २३ जुलाई)।
  गि वि० सं० १७४४ श्रावाढ विद ६ (१ ई० स० १६६८ ता० १४ जून)।
  दे वि० सं० १७४७ मार्गशीर्व सुदि १४ (ई० स० १७०० ता० १४ दिसंबर)।

- १२ महाराजा सुजानसिंह (संख्या ११ का छोटा भाई)—
  जि० वि० सं० १७४७ श्रावण सुदि ३ (ई० स० १६६० ता०२८ जुलाई)।
  ग० वि० सं० १७४७ पौष विद १२ (ई० स० १७०० ता० २६ दिसंबर)।
  दे० वि० सं० १७६२ पौष सुदि १३ (ई० स० १७३४ ता० १६ दिसंबर)।
- १३ महाराजा जोराधरसिंह (संख्या १२ का पुत्र )—
  जिल्ला सिंक १७६६ माघ बदि १४ (ई० स० १७१३ ता० १४ जनवरी)।
  गिंक सिंक १७६२ माघ बदि ६ (ई० स० १७३४ ता० २६ दिसंबर)।
  दे० विक संक १८०३ ज्येष्ठ सुदि ६ (ई० स० १७४६ ता० १४ मई)।
- १४ महाराजा गजिसह (संख्या १२ के छोटे भाई आनंदिसंह का पुत्र )— जि वि० सं० १७८० चैत्र सुदि ४ (ई० स० १७२३ ता० २६ मार्च )। ग० वि० सं० १८०३ आवाड विद १४ (ई० स० १७४६ ता० ७ जून)। दे० वि० सं० १८४४ चैत्र सुदि ६ (ई० स० १७८७ ता० २४ मार्च)।
- १४ महाराजा राजसिंह (संख्या १४ का पुत्र)—
  जा विश् सं १८०१ कार्तिक बदि २ (ई० स० १७४४ ता० १२ अक्टोबर)।
  गा विश् सं ० १८४४ वैशाख बदि २ (ई० स० १७८७ ता० ४ अप्रेल)।
  दे विश् सं ० १८४४ वैशाख सुदि ८ (ई० स० १७८७ ता० २४ अप्रेल)।
- १६ महाराजा प्रतापासिंह ( संख्या १४ का पुत्र )—
  जि वि० सं० १८३८ (ई० स० १७८१)।
  ग० वि० सं० १८४४ ज्येष्ठ विद ४ (ई० स० १७८७ ता० ६ मई)।
  दे० वि० सं० १८४४ आश्विन विद १३ (ई०स० १७८७ ता० ६ अक्टोबर)।
- १७ महाराजा स्रतसिंह (संख्या १४ का छोटा भाई)—
  जा विव सं १८२२ पौष सुदि ६ (ई० स० १७६४ ता० १८ दिसंबर)।
  गा विव सं १८४४ आध्वित सुदि १० (ई० स० १७८७ ता० २१ अक्टोबर)।
  दे विव सं १८८४ चैत्र सुदि ६ (ई० स० १८२८ ताँ २४ मार्च)।

- १८ महाराजा रत्नसिंह (संख्या १७ का पुत्र )—
  जा विश् सं १८४७ पोष विदे ६ (ई० स० १७६० ता० ३० दिसंबर )।
  गा विश् सं ० १८८४ वैशास्त्र विदे ४ (ई० स० १८२८ ता० ४ अप्रेत )।
  दे ० विश् सं ० १६०८ श्रावण सुदि ११ (ई० स० १८४१ ता० ७ अगस्त)।
- १६ महाराजा सरदारसिंह ( संख्या १८ का पुत्र )—
  जा वि सं १८ १८ भाइपद सुदि १४ (ई०स०१८१८ ता०१३ सितंबर)।
  गा वि सं ०१६०८ भाइपद विदे ७ (ई० स०१८४१ ता०१६ अगस्त)।
  दे वि सं ०१६२६ वैशास सुदि ८ (ई० स०१८७२ ता०१६ मई)।
- २० महाराजा इंगरसिंह (संख्या १४ के दूसरे भाई छत्रसिंह के प्रयोत्र नानसिंह का पुत्र)—

जिं वि॰ सं॰ १६११ भाद्रपद बदि १४ (ई॰ स॰ १८४४ ता॰ २२ अगस्त)। ग॰ वि॰ सं॰ १६२६ आवण सुदि ७ (ई॰ स॰ १८७२ ता॰ ११ अगस्त)। दे॰ वि॰ सं॰ १६४४ भाद्रपद वदि ३० (ई॰ स॰ १८८७ ता॰ १६ अगस्त)।

२१ महाराजा सर गंगासिंहजी बहादुर ( संख्या २० के छोटे भाई )—
ज० वि० सं० १६३७ झाश्चिन सुदि १० (ई० स० १८८० ता० १३ स्रक्टोबर)।
ग० वि० सं० १६४४ भाइपद सुदि १३ (ई० स० १८८७ ता० ३१ स्रगस्त)।

## परिशिष्ट संख्या ३

## बीकानेर राज्य के इतिहास का कालकम

### राव वीका

| वि॰ सं॰          | ई० स०  |                                                     |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| १४६४             | १४३८   | जन्म ।                                              |
| १४२२             | १४६४   | जोधपुर से जांगलू की तरफ़ जाना ।                     |
| १४२४             | १४६८   | कुंवर नरा का जन्म।                                  |
| १४२६             | १४७०   | कुंवर लूणकर्ण का जन्म।                              |
| १४२६             | १४७२   | को इमदेसर में राजधानी बनाना।                        |
| १४३४             | १४७=   | भाटियों से युद्ध ।                                  |
| १४४२             | १८८४   | राती घाटी पर दुर्ग ( बीकानेर ) बनवाना ।             |
| १४४४             | १४८८   | बीकानेर नगर बसाना।                                  |
| [१४४ <b>४</b> ]³ | [१४८८] | बीदा को छापर-द्रोणपुर विस्ताना।                     |
| [१४४४]           | [१४८८] | रावत कांधल के बैर में सारंगखां पर चढ़ाई।            |
| [१४४४]           | [(822] | राव जोधा का बीका को पूजनीक चीज़ें देने का बचन       |
|                  |        | देना ।                                              |
| १४४६             | १४८६   | कुंवर त्याकर्ण के पुत्र जैतासिंह का जन्म।           |
| [{xxe}]          | [१४६२] | राय सूजा के समय पूजनीक चीज़ें जोधपुर से ले<br>जाना। |
| १४६१             | १४०४   | बीका का परलोकवास।                                   |

<sup>(</sup>१) उत्पर कोष्ठकों के भीतर दिये हुए संवत् आनुमानिक हैं, निश्चित नहीं।

#### वि० सं० ई० स०

#### राव नरा

१४६१ १४०४ गद्दीनशीनी।

१४६१ १४०४ नरा का परलोकवास।

### राध लू एक र्या

१४६१ १४०४ गद्दीनशीनी।

१४६६ १४०६ दद्रेवा पर चढ़ाई।

१४६६ १४१२ फ़तहपुर पर चढ़ाई।

[१४६६] [१४१२] चायसवाडे पर चढ़ाई।

१४७० १४१३ नागोर के स्वामी मुहम्मद्खां की बीकानेर पर चढ़ाई।

१४७० १४१४ लू एक ए का चित्ती इ में विवाह ।

१४७५ १४१६ कुंबर जैतसिंह के पुत्र कल्याणमल का जन्म।

१४८३ १४२६ लूगुकर्ग का नारनील की चढ़ाई में मारा जाना।

### राव जैतसिंह

१४=३ १४२६ गद्दीनशीनी।

१४८४ १४२७ द्रोगापुर पर चढ़ाई।

१४८४ १४२८ जोधपुर के राव गांगा की सहायतार्थ जाना।

१४६१ १४३४ कामरां से युद्ध।

१४६८ १४४१ मालदेव की बीकानेर पर चढ़ाई श्रीर राव जैतली से

बीकानेर छूटना।

१४६८ १४४१ कुंवर कल्याणसिंह के पुत्र रायसिंह का जन्म।

१४६८ १४४२ जैतसिंह का युद्ध में मारा जाना।

#### वि० सं० ई० स०

#### राव कल्यागमल

१४६८ १४४२ गद्दीनशीनी (खिरसा में )। १६०१ १४४४ बीकानेर पर ऋधिकार होना।

१६०६ १४४६ ठाकुरसी का भटनेर पर श्रधिकार करना।

१६०६ १४४६ कुंबर पृथ्वीराज का जन्म।

[१६१०] [१४४३] जयमल की सहायतार्थ सेना भेजना ।

[१६१३] [१४४६] हाजीखां की सहायतार्थ सेना भेजना ।

[१६१७] [१४६०] बैरामखां का बीकानेर जाकर रहना।

१६२१ १४६४ कुंवर रायसिंह के पुत्र दलपतसिंह का जन्म।

१६२७ १४७० कुंवर रायसिंह-सहित बादशाह श्रकवर के पास नागीर जाना।

१६२६ १४७२ कुंवर रायसिंह की जोधपुर में नियुक्ति।

१६३० १४७३ रायसिंह का इब्राह्मीमहुसेन मिर्ज़ा को दंड देने के लिए गुजरात भेजा जाना।

Social Ann Mail

१६३० १४७४ रायसिंह का राव चंद्रसेन पर भेजा जाना।

१६३० १४७४ कल्याणमल की मृत्यु।

#### महाराजा रायसिंह

१६३० १४७४ गद्दीनशीनी।

१६३३ १४७६ सिरोही के राव सुरताण देवड़ा पर सेना लेकर जाना।

१६३७ १४८१ काबुल पर भेजा जाना।

[१६३=] [१४=२] बीजा देवड़ा से सिरोही छीनकर आधा माग सुरताए को दिलाना।

१६४२ १४८४ बल्चियों पर सेना लेकर जाना।

१६४३ १४८६ लाहीर में नियुक्ति।

|                            |        | ***************************************             |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| वि॰ सं०                    | ई० स०  |                                                     |
| १६४४                       | १४८७   | काश्मीर में रायसिंह के चाचा श्रंग की मृत्यु।        |
| १६४४                       | १४८६   | बीकानेर के वर्तमान किले का शिलान्यास।               |
| [१६४७]                     | [१४६०] | महाराजा के भाई अमरसिंह का शाही सैनिकों-द्वारा       |
|                            |        | मारा जाना ।                                         |
| [१६४७]                     | [१४६०] | अमर्रिसंह के पुत्र केशबदास का बाप का बैर लेकर       |
|                            |        | मारा जाना।                                          |
| १६४=                       | १४६१   | खानखाना की सद्दायतार्थ सिंध जाना।                   |
| १६४६                       | १४६२   | जयसलमेर में विवाह।                                  |
| १६४०                       | १४६३   | महाराजा के जामाता बघेला वीरभद्र की मृत्यु।          |
| १६४०                       | १४६३   | जूनागढ़ का प्रदेश मिलना।                            |
| १६४०                       | १६६३   | दित्तिण में नियुक्ति।                               |
| १६४०                       | ६३५१   | बादशाह श्रीर महाराजा के बीच मनोमालिन्य होना।        |
| [१६४०]                     | [१४६३] | महाराजा का बीकानेर जाकर बैठ रहना।                   |
| १६४०                       | १५६४   | बीकानेर के वर्तमान किले का निर्माण होकर वहां बृहत्  |
|                            |        | प्रशस्ति लगना।                                      |
| १६४१                       | १४६४   | कुंवर स्रसिंह का जन्म।                              |
| १६४३                       | १४६७   | बादशाह की नाराज़गी दूर होना और महाराजा की           |
|                            |        | दिस्या में पुनः नियुक्ति ।                          |
| १६४७                       | १६००   | कुंवर दलपतिसिंह का विद्रोहाचरण कर धीकानेर जाना।     |
| १६४७                       | १६००   | महाराजा को नागोर मिलना।                             |
| १६४७                       | १६००   | महाराजा के भाई पृथ्वीराज की मृत्यु ।                |
| १६४७                       | १६०१   | नातिक में नियुक्ति।                                 |
| १६४८                       | १६०१   | बीकानेर में बखेड़ा होने पर महाराजा का स्वदेश लौटना। |
| १६६०                       | १६०३   | शाह्यजादे सलीम के साथ मेवाड़ की चढ़ाई के लिए        |
|                            |        | नियत होना ।                                         |
| <b>१</b> ६६ <b>१</b><br>98 | १६०४   | शम्साबाद तथा नूरपुर मिलना ।                         |

| BAR     |       | बीकानेर राज्य का इतिहास                                            |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| वि॰ सं॰ | ई० स० | ······································                             |
| १६६२    | १६०४  | अकवर की बीमारी के अवसर पर प्रबंध के लिए<br>द्रवार में बुलाया जाना। |
| १६६३    | १६०६  | जहांगीर-द्वारा पांच इज़ारी मनसब मिलना।                             |
| १६६३    | १६०६  | महाराजा का शाही आहा प्राप्त किये विना वीकानेर<br>जाना।             |
| E       | F 7   |                                                                    |

| [१६६३] | [१६०६] | कुंवर दलपतसिंह का विद्रोहाचरण करना। |
|--------|--------|-------------------------------------|
| १६६४   | १६०=   | महाराजा का शाही सेवा में जाना।      |
| १६६४   | १६०८   | दलपतसिंह का शाही सेवा में जाना।     |
| 2339   | १६१२   | महाराजा का वरहानपर में हेहांत ।     |

# महाराजा दलपतसिंह

| १६६८   | १६१२   | गद्दीनशीनी।                                                                   |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| १६६६   | १६१२   | जहांगीर-द्वारा गद्दीनशीनी का टीका मिलना।                                      |
| १६६६   | १६१२   | मनसय में वृद्धि होकर ठट्टे की हकूमत पर भेजा जाना।                             |
| १६६६   | १६१२   | बादशाह की श्रप्रसन्नता।                                                       |
| १६६६   | १६१२   | चूड़ेहर में गढ़ बनवाना।                                                       |
| [१६६६] | [१६१२] | त्रपने भाई स्रासिंह की जागीर ज़ब्त करना और<br>स्रासिंह का बादशाह के पास जाना। |
| [१६६६] | [१६१२] | जहांगीर का सूरसिंह को बीकानेर का राज्य देना।                                  |
| १६७०   | १६१३   | स्रसिंह का शाही सेना के साथ जाकर महाराजा को<br>बंदी करना।                     |
| १६७०   | १६१४   | महाराजा का शाही सेना से मुक्रावका कर मारा जाना।                               |

### वि० सं० ५० स०

## महाराजा स्रसिंह

| १६१३   | गद्दीनशीनी ।                                          |  |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| [१६१४] | कर्मचंद्र के पुत्रों को मरवाना।                       |  |  |  |
| [१६१४] | अन्य विरोधियों को मरवाना।                             |  |  |  |
| १६१४   | नरवर के किसानों के कष्टों की जांच के लिए              |  |  |  |
|        | नियुक्ति ।                                            |  |  |  |
| १६१६   | कुंवर कर्णसिंह का जन्म।                               |  |  |  |
| १६२१   | किरकी की चढ़ाई के लिए नियुक्ति।                       |  |  |  |
| १६२२   | जालनापुर के थाने पर नियुक्ति।                         |  |  |  |
| १६२४   | शाहज़ादा खुरम के बाग़ी होने पर उसे सज़ा देने के       |  |  |  |
|        | लिए परवेज़ के साथ जाना।                               |  |  |  |
| १६२६   | मुलतान की तरफ़ भेजा जाना।                             |  |  |  |
| १६२६   | बुरद्दानपुर में नियुक्ति ।                            |  |  |  |
| १६२७   | तीन हुज़ारी मनस्य मिलना।                              |  |  |  |
| १६२७   | जागीर में नागीर आदि मिलना।                            |  |  |  |
| १६२७   | जागीर में मारोठ मिलना।                                |  |  |  |
| १६२⊏   | काबुल में नियुक्ति।                                   |  |  |  |
| [१६२८] | श्रोरछे पर भेजा जाना।                                 |  |  |  |
| १६३०   | खानजद्दां पर भेजा जाना।                               |  |  |  |
| १६३१   | बुरद्दानपुर में देहांत।                               |  |  |  |
|        | [१६१४] [१६१४] १६१४ १६१६ १६२२ १६२२ १६२६ १६२७ १६२७ १६२७ |  |  |  |

# महाराजा कर्यासिंइ

| १६८८         | १६३१ | गद्दीनशीनी।                                 |  |
|--------------|------|---------------------------------------------|--|
| <b>१६</b> ८⊏ | १६३१ | शाही दरबार में जाना और दो हजारी मनसब मिसना। |  |

| ~       |        | www.sopouscopouscopos                               |
|---------|--------|-----------------------------------------------------|
| वि॰ सं॰ | ई० स०  |                                                     |
| १६८८    | १६३१   | महाराजा के भाई शत्रुशाल को मनसब मिलना।              |
| १६८८    | १६३२   | श्रहमदनगर के फ़तहस्तां पर भेजा जाना।                |
| १६६०    | १६३४   | परेंडा की चढ़ाई में शाही सेना के साथ रहना।          |
| [१६६१]  | [१६३४] | बुंदेले विकमाजीत का पीछा करना।                      |
| १६६२    | १६३६   | शाहजी पर ससैन्य जाना।                               |
| १६६४    | १६३८   | कुंबर श्रमूपसिंह का जन्म।                           |
| १६६⊏    | १६४१   | कुंवर केसरीसिंह का जन्म।                            |
| १७०१    | १६४४   | नागोर पर सेना भेजना।                                |
| १७०२    | १६४४   | कुंवर पद्मसिंह का जन्म।                             |
| ३७०६    | १६४६   | ढाई हज़ारी मनसब होना।                               |
| १७०६    | १६४६   | कुंवर मोहनसिंह का जन्म।                             |
| 3008    | १६४२   | तीन इज़ारी मनसय होना श्रीर दक्तिए में श्रीरंगज़ेब   |
|         |        | के साथ नियुक्ति ।                                   |
| 3008    | १६४३   | कुंवर श्रनूपसिंह का उदयपुर में विवाह।               |
| १७१४    | १६४=   | धर्मातपुर के युद्ध के समय कुंवर केसरीसिंह तथा       |
|         |        | पद्मसिंह को श्रीरंगज़ेब के पास रस्नकर बीकानेर       |
|         |        | जाना ।                                              |
| १७१४    | १६४८   | धीलपुर के युद्ध में कुंबर केसरीसिंह का सम्मिलित     |
|         |        | होना ।                                              |
| १७१४    | १६४८   | बादशाह श्रीरंगज़ेब-द्वारा कुंबर केस्रीसिंह को मीना- |
|         |        | कारी की तलवार मिलना।                                |
| १७१७    | १६६०   | महाराजा का कुंवर अनूपसिंह तथा पद्मसिंह के साथ       |
|         |        | शाही दरबार में जाना।                                |
| १७१७    | १६६०   | बादशाइ-द्वारा कर्गसिंह की दित्तगु में नियुक्ति।     |
| १७२३    | १६६६   | चांदा के ज़मींदार की दंड देने के लिए जाना।          |
| १७२४    | १६६७   | कुंबर केसरीसिंह की बंगाल में नियुक्ति।              |
|         |        |                                                     |

| वि० सं० | ई० स० |                                           |
|---------|-------|-------------------------------------------|
| १७२४    | १६६७  | बादशाह की अप्रसन्नता और उसका बीकानेर का   |
|         |       | राज्य और मनसब कुंवर अनुपसिंह के नाम करना। |
| १७२६    | १६६६  | कर्णासिंह की भौरंगाबाद में मृत्यु ।       |

## महाराजा अनुपसिंह

| १७२६   | १६६६   | गद्दीनशीनी।                                       |
|--------|--------|---------------------------------------------------|
| १७२७   | १६७०   | दित्तग्र में नियुक्ति।                            |
| १19२=  | १६७१   | मोहनसिंह का शाहज़ादे मुद्राज्ज़म के साले मुहम्मद- |
|        |        | शाह (मीरतोज़क) के हाथ से घायल होकर मारा जाना।     |
| १७२८   | १६७१   | पद्मसिंह का मुहम्मदशाह को मारकर भाई की मृत्यु     |
|        |        | का बदला लेना।                                     |
| १७३२   | १६७६   | मद्दाराणा राजसिंह का राजसमुद्र की प्रतिष्ठा कं    |
|        |        | अवसर पर महाराजा के लिए ज़ेवर, सिरोपाव और          |
|        |        | हाथी-घोड़े भेजना।                                 |
| १७३४   | १६७७   | महाराजा का क्रीरंगाबाद का शासक बनाया जाना।        |
| १७३४   | १६७८   | श्रादृ्णी में नियुक्ति।                           |
| १७३४   | १६७=   | अनूपगढ़ का निर्माण ।                              |
| [३६७१] | [१६७१] | बनमालीदास को मरवाना।                              |
| १७३६   | १६७६   | मोरोपंत के साथ की मरहटी सेना को दमन करने के       |
|        |        | संबंध का शाही फ़रमान मिलना।                       |
| १७३६   | १६८३   | तासी (तापी) के पास मरहटी सेना से युद्ध करते हुए   |
|        |        | पद्मसिंह का मारा जाना।                            |
| १७४१   | १६८४   | केसरीसिंह की मृत्यु ।                             |

| वि० सं० | ई० स० |                                               |
|---------|-------|-----------------------------------------------|
| १७४३    | १६८६  | बीआपुर की चढ़ाई में बादशाह के साथ रहना।       |
| १७४३    | १६८६  | सक्खर का शासक बनाया जाना।                     |
| १७४४    | १६⊏७  | गोलकुंडे की चढ़ाई के समय बादशाइ-द्वारा बुलाया |
| १७४६    | १६=६  | पुनः श्रादृशी में नियुक्ति ।                  |
| १७४६    | १६८६  | कुंबर स्वरूपसिंद्द का जन्म।                   |
| १७४७    | १६६०  | कुंवर सुजानसिंह का जन्म।                      |
| १७४४    | १६६८  | महाराजा का देहावसान।                          |

#### महाराजा स्वरूपसिंह

| १७४४   | १६६८   | आदूर्णी में गद्दीनशीनी।        |
|--------|--------|--------------------------------|
| [१७४६] | [३६६६] | राजमाता का मुसाहबों को मरवाना। |
| १७४७   | १७००   | महाराजा का आदूखी में देहांत।   |

## महाराजा सुजानसिंह

| १७४७   | १७००   | गद्दीनशीनी ।                                                 |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------|
| [१७४७] | [१७००] | बादशाह के पास दिच्या में जाना।                               |
| १७६३   | १७०७   | जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह की बीकानेर पर<br>चढ़ाई।           |
| ३३७१   | १७१३   | कुंबर जोरावरसिंह का जन्म।                                    |
| १७७३   | १७१६   | महाराजा श्रजीतसिंह का महाराजा को पकड़ते का<br>विफल प्रयत्न । |
| ३७७६   | ३७१६   | डूंगरपुर में विवाद ।                                         |
| ३७७६   | १७१६   | डूंगरपुर से लौटते समय उद्यपुर में ठहरना।                     |

| वि० सं० | ई० स० |                                               |
|---------|-------|-----------------------------------------------|
| \$000°  | १७२३  | श्रानंदसिंह के पुत्र गजसिंह का जन्म।          |
| १७८७    | १७३०  | विद्रोही भाटियों को द्वाना।                   |
| १७८६    | १७३३  | महाराजा श्रोर उसके कुंवर जोरावरसिंह के बीच    |
|         |       | मनोमालिन्य होना।                              |
| १७८६    | १७३३  | जैमलसर के भाटियों पर चढ़ाई।                   |
| ०३७१    | १७३४  | जोधपुर के महाराजा अभयसिंह का बस्तसिंह के साथ  |
|         |       | बीकानेर पर सेना भेजना।                        |
| १७६१    | १७३४  | बक्रतसिंह का नापा सांखला के वंशधरों को मिलाकर |
|         |       | बीकानेर के दुर्ग पर अधिकार करने का निष्फ्रश   |
|         |       | प्रयत्न ।                                     |
| १७६२    | ४६०१  | महाराजा का देहांत।                            |
|         |       |                                               |

# महाराजा जोरावरसिंह

| १७१२   | १७३६   | गद्दीनशीनी।                               |
|--------|--------|-------------------------------------------|
| [१७६२] | [१७३६] | जोधपुर के थानों को उठाना।                 |
| [१७६३] | [१७३६] | बक्तसिंह और जोरावरसिंह के बीच मेल होना।   |
| [१७६३] | [१७३६] | चूक के ठाकुर संप्रामसिंह को पदच्युत करना। |
| १७६३   | १७३६   | महाराजा की माता का सोरों की यात्रा के लिए |
|        |        | जाना ।                                    |
| ३७६६   | ३६७१   | जोधपुर के महाराजा अभयसिंह की बीकानेर पर   |
|        |        | चढ़ाई।                                    |
| १७१६   | 3६७१   | जोहियों से भटनेर लेना।                    |
| . १७६७ | १७४०   | अभयसिंह का दूसरी बार चढ़ाई कर बीकानेर को  |
|        |        | धेरना ।                                   |

| वि० सं०     | ई० स०  |                                                                     |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ७३७९        | १७४०   | जयपुर के महाराजा जयसिंह का बीकानेर की<br>सहायतार्थ जोधपुर को घेरना। |
| [१७६७]      | [१७४०] | जोरावरसिंह का जयसिंह से मिलना।                                      |
| १७६७        | १७३०   | उदयपुर के महाराणा जगतसिंह (दूसरा) भीर कोटे के                       |
|             |        | महाराव दुर्जनलाल से बांधनवाड़े में मुलाफ्रात ।                      |
| <b>१७६७</b> | १७४०   | जोरावरसिंह का जयपुर जाना।                                           |
| ७३७१        | १७४०   | सांईवासोतों का दमन करना।                                            |
| १७६=        | १७४१   | चूरू पर अधिकार करना।                                                |
| [१७६=]      | [१७४१] | जयपुर जाना ।                                                        |
| [१७६=]      | [१७४१] | जोहियों पर सेना भेजना।                                              |
| [१८०१]      | १७४४   | जोरावरसिंह की माता-द्वारा कोलायत में मंदिर की                       |
|             |        | प्रतिष्ठा ।                                                         |
| १८०१        | १७४४   | महाराजा के चचेरे भाई गजसिंह के पुत्र राजसिंह                        |
|             |        | का जन्म।                                                            |
| १८०१        | १७४४   | चांदी की तुला करना।                                                 |
| [१८०२]      | [१७४४] | चंगोई. दिसार भ्रीर फ़तिहाबाद पर भ्रधिकार।                           |
| १८०३        | १७३६   | महाराजा का स्वर्गवास।                                               |
|             |        |                                                                     |

## महाराजा गजसिंह

| १८०३    | १७४६    | गद्दीनशीनी।                                      |
|---------|---------|--------------------------------------------------|
| १८०४    | १७४७    | जोधपुर की सेना के साथ गर्जासंह के भाई अमरसिंह    |
|         |         | की बीकानेर पर चढ़ाई।                             |
| [\$208] | [68:63] | उपद्रवी बीदावरों को मरवाना।                      |
| [१८०४]  | [६०४०]  | नागोर के स्वामी बक्रतसिंह की सहायतार्थ सेना लेकर |
|         |         | जाना ।                                           |

वि० सं० ६० स० [१८०४] [१७४७] बीकमपुर पर झिधकार। महाराजा के पिता आनंदसिंह की मृत्यु। १८०४ 3808 महाजन के स्वामी भीमसिंह का चमा प्रार्थी होना। [१८०६] [१७४६] वीकमपुर पर जैसलमेरवालों का अधिकार। १८०६ १७४६ बस्तसिंह की सहायतार्थ जाना। 3808 १८०६ 3808 तारासिंह का अमरसिंह के मुक्तावले में मारा जाना। १८०६ [१७४६] अमर्रालंह को रिग्री से निकालना । 3028 बस्तिसह की सहायतार्थ पुनः जाना। १८०७ ०४७१ बक्तसिंह को जोधपुर का राज्य दिलाना। १७४१ १८०८ जैसलमेर में विवाह। १८०८ १७४२ मुंधड़ा श्रमरसिंह को शेखावतों पर भेजना। १८०६ १७४२ [१७४२] बक्रतसिंह की सहायता करना। [3025] बादशाह की तरफ़ से हिसार का परगना मिलने पर १८०६ १७४२ मेहता बस्तावरसिंह का वहां जाकर करना । [१८०६] [१७४२] बादशाह श्रहमदशाह की आज्ञा से मंसूरश्रली के दमन के लिए सेना भेजना। [१७४३] बादशाह की तरफ़ से सात हज़ारी मनसब, माहीमरातिच [१=१0] का सम्मान एवं राजराजेश्वर, महाराजाधिराज श्रीर महाराजशिरोमणि की पद्वियां मिलना। [2520] [१७४३] बादशाह की तरफ़ से क़ंबर राजसिंह को चार इजारी मनसब श्रीर मेहता बङ्तावर्शिंह को 'राव' का खिताब मिलना । रामसिंह और जयश्रापा सिधिया के मुकाबले में रद्र १७४४ जोधपुर के स्वामी विजयसिंह की सहायताथे जाना। [१७४४] विजयसिंह का बीकामेर जाकर रहना। [१**८१**१]

99

| वि० सं०         | ई० स•                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| [१=१२]          | [१७४४] विजयसिंह को साथ लेकर जयपुर जाना।             |
| १=१२            | १७४४ अकाल के समय मेहता भीमसिंह-द्वारा प्रबंध        |
|                 | करवाना ।                                            |
| १८१२            | १७४६ विजयसिंह का गजसिंह को ४२ गांव भेंट करने की     |
|                 | सनद भेजना।                                          |
| [१८१३]          | [१७४६] सांख् के ठाकुर शिवदानसिंह को क्रैदकर वहां की |
|                 | जागीर प्रेमासिंह को देना।                           |
| [१=१३]          | [१७४६] गजिंसिंह का जयपुर में विवाह ।                |
| [१८१३]          | [१७४६] नारणोतों, बीदावतों स्रादि को अधीन करना।      |
| १८१३            | १७४६ भादा के लालसिंह का अपराध समा करना।             |
| [१८१३]          | [१७५६] रावतसर के ठाकुर से दंड लेना ।                |
| [१=१३]          | [१७४६] भट्टियों की सहायतार्थ सेना भेजना ।           |
| [१=१३]          | [१७४६] बादशाह श्रालमगीर ( दृसरा ) का सिरसे जाना।    |
| १८१४            | १७४७ नौहर के गढ़ का निर्माण।                        |
| [१८१४]          | [१७४७] महाराजा विजयसिंह को आर्थिक सहायता देना।      |
| रद्ध            | १७४६ बीदासर जाना।                                   |
| [१=१ <i>६</i> ] | [१७४६] विजयसिंह की सहायतार्थ सींवसर जाना।           |
| [१८१६]          | [१७४६] महाजन का बंटवारा कराना।                      |
| १८१७            | १७६० भट्टी हुसैन पर सेना भेजना।                     |
| [१⊏१७]          | [१७६०] श्रमूपगढ़ तथा मौजगढ़ पर चढ़ाई।               |
| १८१८            | १७६१ पूगल श्रीर रावतसर के सरदारों को दंड देना।      |
| १८२०            | १७६३ मेहता बक्तावरसिंह के स्थान पर मूलचंद वरिषया    |
|                 | की नियुक्ति ।                                       |
| १=२०            | १७६३ जोहियों स्रीर दाऊदपुत्रों से लड़ाई।            |
| १⊏२१            | १७६४ महाराजा से सरदारों की अप्रसन्नता।              |
| १८२२            | १७६४ बक्तावरसिंह का पुनः दीवान नियत होता।           |
|                 |                                                     |

| वि० सं०        | ई० स०  |                                                       |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------|
| १=२२           | १७६४   | कुंवर स्रतसिंह का जन्म।                               |
| १=२३           | १७६६   | राजगढ़ का बसाया जाना।                                 |
| १=२३           | १७६६   | अजीतपुरा के ठाकुर को दंड देना।                        |
| १८२४           | - १७६= | महाराजा माधवसिंह की सहायतार्थ सेना भेजना।             |
| <b>\$</b> ⊏8×  | १७६८   | महाराजा विजयसिंह की मुलाक़ात को मेड़ते जाना।          |
| १८२४           | १७६=   | सिरसा और फ़ंतिहाबाद पर सेना भेजना।                    |
| १८२७           | १७७०   | कुंवर राजसिंह की पुत्री का जयपुर के महाराजा पृथ्वी-   |
|                |        | सिंह से विवाह।                                        |
| <b>१</b> प्र२प | १७७२   | नाथद्वारे जाकर गोंड़वाड़ पीछा मद्दाराणा अरिसिंह को    |
|                |        | सौंपने के संबंध में जोधपुर के महाराजा विजयसिंह        |
|                |        | को समभाना।                                            |
| [१⊏२६]         | [१७७२] | विद्रोही ठाकुरों पर सेना भेजना।                       |
| 8=30           | १७७३   | भट्टियों का पुनं विद्रोही होना।                       |
| [१८३०]         | [१७७३] | महाराजकुमार राजसिंह का विद्रोहाचरण करना।              |
| १८३६           | 3009   | मेहता बज़्तावरसिंह की मृत्यु पर उसके पुत्र स्थरूपसिंह |
|                |        | का दीवान होना।                                        |
| १८३८           | १७=१   | कुंवर राजसिंह का जोधपुर जाकर रहना।                    |
| १८३८           | १७८१   | कुंवर राजसिंह के पुत्र प्रतापसिंह का जन्म।            |
| १८४२           | १७८४   | कुंवर राजींसह को जोधपुर से बुलाकर क्रेंद करवाना।      |
| <b>१८४४</b>    | १७दं७  | महाराजा का परलोकवास।                                  |

# महाराजा राजसिंह

| <b>≰</b> ⊏88. | १७८७ | गद्दीनशीनी।    |               |           |       |
|---------------|------|----------------|---------------|-----------|-------|
| १८४४          | १७८७ | महाराजा के भाई | सुलतानसिंह,   | मोहकमसिंह | श्रोर |
|               |      | अजबसिंह का बीव | तानेर छोड़ना। |           |       |

वि० सं० ई० स०

१८४४ १७८७ राजसिंह का विष-द्वारा देहांत ।

महाराजा प्रतापसिंह

१८४४ १७८७ गद्दीनशीनी।

१८४४ १७८७ प्रतापसिंह का देहांत।

महाराजा स्ररतसिंह

१८४४ १७८७ गद्दीनशीनी।

१८४७ १७६० विद्रोहियों को दंड देना।

१८४७ १७६० महाराजकुमार रत्नसिंह का जन्म।

१८४८ १७६१ महाराजा विजयसिंह का महाराजा के लिए टीका (राज्यतिसक) भेजना।

१८४८ १७६१ सुलतानसिंह का उदयपुर जाना ।

१८४४ १७६८ जयपुर के स्वामी महाराजा प्रतापसिंह से मेल होना।

१८४६ १७६६ सूरतगढ़ बनवाना।

[१८४६] [१७६६] फ़तहगढ़ का निर्माण।

[१८४७] [१८००] जयपुर की सहायतार्थ सेना भेजना।

[१८४७] [१८००] जॉर्ज टॉमस की बीकानेर पर चढ़ाई।

१८४७ १८०१ भट्टियों से फ़तहगढ़ छुड़ाना तथा आस-पास नवीन थाने स्थापित करना।

[१८४७] [१८०१] मोजगढ़ के खुदाबस्य की सहायता करना।

१८४६ १८०२ खानगढ़ पर ऋधिकार।

१८६० १८०३ चूरू के ठाकुर से दंड लेना।

१८६२ १८०४ भटनेर से भट्टियों को निकासकर उक्त हुर्ग का नाम इनुमानगढ़ रखना।

१८६३ १८०७ घोकलसिंह का पत्त सेतान

| ~~~~~   | ^^^    | *                                                     |
|---------|--------|-------------------------------------------------------|
| वि० सं० | ई० स०  |                                                       |
| श्यद्ध  | १८०७   | जोधपुर को घेरता।                                      |
| १८६४    | १८०७   | जोधपुर के महाराजा सानसिंह का वीकानेर पर सेना          |
|         |        | भेजना ।                                               |
| १⊏६४    | १८०७   | बीकानेर तथा जोधपुर राज्यों के वीच संधि होना।          |
| १८६४    | १८०८   | मानस्टुबर्ट एल्फिन्स्टन का बीकानेर जाना।              |
| १८६६    | " १८०६ | विद्रोही सरदारों पर मंत्री अमरचंद का सेना के साथ      |
|         |        | जाना ।                                                |
| १८७०    | १८१३   | जोधपुर झौर बीकानेर के महाराजाओं के बीच मेल होना।      |
| १८७०    | १८१३   | चुरू पर चढ़ाई।                                        |
| १८७१    | १८१४   | चूरू पर राज्य का श्रधिकार होना।                       |
| [१८७१]  | [१=१४] | मंत्री श्रमरचंद को मरवाना।                            |
| १८७२    | १=१४   | चूरू, भाद्रा श्रादि के सरदारों का उपद्रव।             |
| १⊏७३    | १८१६   | मीरखां की बीकानेर पर चढ़ाई।                           |
| १८७३    | १=१६   | चूरू के ठाकुर पृथ्वीसिंह का पुनः उत्पात करना।         |
| १८७३    | १८१६   | मीरखां की पुनः बीकानेर पर चढ़ाई।                      |
| १८७४    | १८१७   | पृथ्वीसिंह का चूरू पर श्रधिकार ।                      |
| १८७४    | १८१८   | श्रंग्रेज़ सरकार से संधि।                             |
| SERK    | १८१८   | महाराजा के पौत्र सरदारसिंह का जन्म।                   |
| १८७४    | १८१८   | श्रंत्रेज़ सरकार की सहायता से विद्रोही सरदारों का     |
|         |        | द्मन करना।                                            |
| १८७७    | १८२०   | महाराजकुमार रत्नसिंह ऋौर मोतीसिंह के उदयपुर           |
|         |        | ,में <sub>विद्या</sub> ह ।                            |
| १८७८    | १=२१   | बारू के विद्रोद्दी ठाकुर का राज्य की सेना-द्वारा मारा |
|         |        | ज्ञाना ।                                              |
| ३८७६    | १⊏२२   | जयपुर राज्य से नवाई और डूंडलोद वहां के इक्रदारों      |
|         | -      | को दिलाना।                                            |
|         |        |                                                       |

वि० सं० ई० स०

[१८७६] [१८२२] टीबी के गांवों के संबंध में क्रंग्रेज़ सरकार के पास दावा पेश करना।

१८८१ १८२४ दद्रेवा के विद्रोही ठाकुर का दमन करना।

१८८४ १८२७ . गवर्नर जेनरल लॉर्ड एम्हर्स्ट के पास मेहता श्रवीरचंद-द्वारा उपहार भेजा जाना ।

१८८४ १८२७ टीबी स्त्रीर बेनीबाल के ४० गांव बीकानेर राज्य से पृथक् होना।

१८८४ १८२७ महाराजा का स्वर्गवास।

#### महाराजा रत्नसिंह

१८८५ १८२८ राज्याभिषेक।

१८८४ १८२८ अंग्रेज़ सरकार के आदेशानुसार जोधपुर के दावेदार धोकलसिंह को अपने राज्य में प्रवेश करने का निषेध करना।

१८८६ १८२६ जैसलमेर पर चढ़ाई।

[१८८६] [१८२६] मारोठ तथा मौजगढ़ के संबंध में श्रंग्रेज़ सरकार के पास दावा पेश करना।

१८८६ १८२६ जॉर्ज क्लार्क का डाकुओं के प्रबंध के लिए शेखावाटी में

[१८८६] [१८२६] सुराणा हुकुमचंद को डाकुओं के प्रबंध के लिए नियक करना।

१८८६ १८२६ महाजन पर राज्य का अधिकार।

[१८८७] [१८३०] महाजन के ठाकुर वैरिशाल का जैसलमेर जाना ह

१८८७ १८३० विद्रोही सरदारों का दमन करना।

| ~~~~~   | ~~~~~        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                   |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| बि॰ सं॰ | ई० स०        |                                                                                          |
| १८८७    | १८३०         | भाद्रा के ठाकुर का पूगल पर श्राक्रमण ।                                                   |
| १८८७    | १८३१         | कर्नल लॉकेट का शेखावाटी के लुटेरों के उपद्रव को                                          |
|         |              | रोकने जाना।                                                                              |
| १८८८    | र्दर         | विद्रोहियों का उत्पात ।                                                                  |
| १८८८    | १८३१         | बादशाह अकबर (दूसरा) के पास से माधीमरातिब                                                 |
|         |              | का सम्मान प्राप्त होना।                                                                  |
| १८८८    | १=३१         | विद्रोही ठाकुराँ का चमाप्रार्थी होना।                                                    |
| [१८८६]  | [१=३२]       | हरिद्वार-यात्रा ।                                                                        |
| १८८६    | १८३३         | महाराजकुमार सरदारसिंह का देवलिया में विवाह।                                              |
| १८६०    | १⊏३३         | बीदावतों का देश में उपद्रव करना।                                                         |
| १८६०    | १८३३         | भाद्रा के ठाकुर प्रतापसिंह का लुटेरे सरदारों की                                          |
|         |              | आश्रय देना।                                                                              |
| [१८६०]  | [१⊏३३]       | कुंभागे की जागीर खालसा करना।                                                             |
| १८६१    | १८३४         | कर्नल पल्थिस से मिलकर सीमा प्रांत के प्रबंध का                                           |
|         |              | निर्याय करना ।                                                                           |
| १८१     | १⊏३४         | शेस्रावत डूंगरसिंह का पता लगाने के लिए लोड़सर                                            |
|         |              | के ठाकुर को भेजना।                                                                       |
| १८६२    | <b>१</b> ⊏३४ | जैसलमेर के महारावल गजसिंह से मुलाक्रात होना।                                             |
| १८६२    | १=३६         | अपने पूर्वजों के स्मारकों का जीगोंद्धार करवाना।                                          |
| १८६३    | १८३६         | गया-यात्रा के लिए जाना। मार्ग में भारत के गव्नीर                                         |
|         |              | जेनरस मेटकॉफ़ से मुलाक़ात तथा गया में राजपूतों से पुत्रियां न मारने की प्रतिश्वा कराना । |
| १८६४    | १=३७         | गया से लौटते समय रीवां में महाराजकुमार सरदारसिंह                                         |
|         |              | का विवाद ।                                                                               |
| १८६४    | १⊏३७         | रीवां से लौटते समय विजयपुर और मांडा राज्यों में                                          |
|         |              | जाना ।                                                                                   |
|         |              |                                                                                          |

| ~~~~~        | ~~~~          | ~~~~~~~~~~~~~~~ <del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del>      |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| वि॰ सं॰      | ई० स०         | • •                                                    |
| १८६४         | १८३७          | मंघरासर के ठाकुर इरनाथसिंह को बागियों को दंख           |
|              |               | देने के लिए भेजना।                                     |
| [१८६४]       | [१८३७]        | सीमा-संबंधी निर्ण्य के लिए श्रंग्रेज़ श्रफ़सर की       |
|              |               | नियुक्ति ।                                             |
| १८६४         | १८३८          | बाग्री सरदारों को दंड देना।                            |
| १८६६         | १ <b>८३</b> ६ | पुष्कर की यात्रा कर नाथद्वारे जाना और वहां उदयपुर      |
|              |               | के महाराणा सरदारसिंह से मुलाकात।                       |
| १८६६         | १८३६          | पंजाब के महाराजा रणजीतिसह का देहांत होने पर            |
|              |               | उसके पुत्र सङ्गसिंह के लिए टीका भेजना।                 |
| १८६६         | १८४०          | नाथद्वारे से उदयपुर जाकर महाराणा सरदारसिंह की          |
|              |               | राजकुमारी महताबकुंबरी से अपने पुत्र सरदारसिंह          |
|              |               | का विवाह करना।                                         |
| <i>७३</i> =१ | १८४०          | महाराणा का गया यात्रा से लीटते! समय बीकानेर            |
|              |               | जाकर महाराजा रत्नसिंह की राजकुमारी से विवाह            |
|              |               | करना ।                                                 |
| [१८६७]       | [ś¤ßo]        | विद्रोही वस्तावरसिंह का बंदी होना।                     |
| १८६८         | १८४१          | काबुल के युद्ध के समय श्रंग्रेज़ सरकार को ऊंटों की     |
|              | •             | सहायता देना।                                           |
| र्द्रह       | १८४२          | दिल्ली जाकर भारत के गवर्नर जेनरल (लॉर्ड पलिनबरा)       |
|              |               | से मुलाकात करना।                                       |
| १८६६         | १८४३          | बाग्नियों के प्रबंध और गिरफ्तारी के लिए श्रंग्रेज़ सर- |
|              |               | कार की तरफ़ से तक्ताज़ा।                               |
| 9 600        | १८४४          | भावलपुर तथा सिरसा के मार्ग में सरायें, कुएं भादि       |
|              |               | बनवाना ।                                               |
| १६०१         | १८४४          | राजपृतों में कन्यापं न मारने की आहा जारी करना।         |
| १६०२         | १८४४          | बीदावत हरिसिंह का पकड़ा जाना।                          |
|              |               |                                                        |

|                 | ~~~~~           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वि॰ सं॰         | ई० स०           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १६०२            | १८४४            | भावलपुर के बाग्नियों का बीकानेर में उपद्रव करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १६०२            | १८४४            | सिक्खों के साथ की लड़ाई में अंग्रेज़ सरकार की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                 | सहायता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [ <b>६०</b> 3१] | [१⊏४ <b>६</b> ] | भावलपुर के बागियों का पुनः उपद्रव।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १६०४            | १८४७            | शेखावत डूंगरसिंह की गिरफ्तारी का प्रबंध करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [१८०४]          | [१८४७]          | शेखावत जुद्दारसिंह का पकड़ा जाना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [१६०४]          | [१⊏ <b>४७</b> ] | सिरसा में मुकुंदसिंह का उपद्रव करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १६०४            | १८४८            | महाराव हिंदूमल की मृत्यु।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [X033]          | [१८४८]          | मुलतान के दीवान मूलराज के वागी होने पर उसके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                 | दमन में श्रंग्रेज़ सरकार की सहायता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ४०३१            | <b>१</b> ८४८    | दूसरे सिक्ल युद्ध में श्रंथ्रेज़ सरकार की सहायता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १६०६            | १८४६            | बीकानेर, भावलपुर तथा जैसलमेर की सीमापं निर्धा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                 | रित होना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0039            | १८४१            | रतनबिद्वारीजी आदि के मंदिरों की प्रतिष्ठा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2038            | १८४१            | मद्दाराजा का स्वर्गवास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                 | <del>And the same of t</del> |
|                 |                 | महाराजा सरदारसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १६०=            | १⊏४१            | गद्दीनशीनी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १६११            | १८४४            | सती-प्रथा श्रौर जीवित-समाधि की रोक ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9839            | १८४४            | महाराजा गक्तिह के प्रयोत्र शक्तिसिंह के पौत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                 | डूंगरसिंह का जन्म।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १९३१            | くことと            | ईखरीसिंह पर सेना भेज कर चूरू खाली कराना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १६१२            | १८४४            | हरद्वार-यात्रा श्रीर अलवर में विवाह ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १६१४            | १८४७            | भारतीय सिपादी-विद्रोह के अवसर पर अंग्रेज़ सरकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                 | की सहायता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १६१६            | १८४६            | बीकानेर के सिक्के के लेख में परिवर्तन करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| बीकानेर       | राज्य | का  | इतिहास |
|---------------|-------|-----|--------|
| <b>भाभगगर</b> | 6100  | 491 | शायदात |

| वि० सं० | ई० स०  | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| =939    | १८६१   | रादर की सेवा के उपलब्ध में टीबी परगने के ४१ गांव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |        | मिलना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १६१=    | १८६२   | अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गोद तेने की सनद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |        | मिलना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १६२४    | १८६८   | कुछ सरदारों का विरोधी होना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १६२४    | १८६६   | श्रंग्रेज़ सरकार के साथ श्रपराधियों के लेन-देन का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |        | इक्रसर ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १६२८    | १८७१   | पंडित मनफूल को दीवान बनाना !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १६२८    | १८७१   | राज्य-शासन के लिए कौंसिल की स्थापना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १६२६    | १८७२   | मद्दाराजा का देहांत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |        | General and Control and Contro |
|         |        | महाराजा हूंगरसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १६२६    | १⊏७२   | गद्दीनशीनी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १६२६    | १⊏७२   | कींसिल-द्वारा जागीरदारों के भगड़े तय होना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १६२६    | इंट७३  | अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की खिलश्रत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |        | श्राना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9830    | १८७३   | पंडित मनफूल का बीकानेर से पृथक् होना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १६३१    | १८७४   | विद्रोही सरदारों के उपद्रव को शांत करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [१६३१]  | [१८७४] | जसाणा और कानसर के ठाकुरों के बीच भगड़ा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १६३१    | १८७४   | सरदारों के मुक्रदमीं का फ़ैसला।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १६३१    | १८७४   | कर्नल लिविस पेली से सांभर में मुलाकात।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १६३१    | १८७४   | उदयपुर के महाराणा शंभुसिंह और अलवर के महा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |        | राजा शिवदानसिंह की मृत्यु पर शोक प्रदर्शन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १६३२    | १८७४   | बीदासर के महाजनों की शिकायतों की जांच कराना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ११३२    | १८७४   | महाराव हरिसिंह को कौंसिल का सदस्य बनाबा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १६३२    | १८७४   | तीर्थ-यात्रा के लिए जाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| , |         | ······ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | वि० सं० | ई० स०  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | १६३२    | १८७६   | यात्रा से लोटते समय महाराणी विक्टोरिया के ज्येष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |         |        | राजकुमार प्रिंस भाव बेल्स (स्वर्गीय सम्राट् सप्तम)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |         |        | से भागरे में मुलाक्रात करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | १६३३    | १८७६   | महाराजा पर विष-प्रयोग का प्रयत्न 🕏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | ६६३१    | १८७७   | कच्छु में विवाह ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | १६३३    | १८७७   | विल्ली-दरवार के उपलच्य में भंडा आना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | [४६३४]  | [१८७८] | शासन-सुधारों का स्त्रपात।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | X£38    | १८७८   | कावुल की दूसरी लड़ाई में अंग्रेज़ सरकार की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |         |        | सहायता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | ११३६    | 3€=5   | श्रंग्रेज़ सरकार के साथ नमक का समभौता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | १६३७    | १८८०   | शिववाड़ी में लालेश्वर का मंदिर बनवाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | १६३७    | १८८०   | महाराजा डूंगरसिंह के छोटे भाई गंगासिंहजी का जन्म।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | १६४०    | १८८३   | सरदारों की रेख में वृद्धि।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | [१६४१]  | [१८८४] | श्रमीं मुहम्मद्खां को दीधान बनाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | १६४२    | १समध   | भूमि की माप होकर लगान की रक्रम निश्चित होना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | १६४३    | १८८६   | बीकानेर के क़िले में बिजली लगाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | [१६४३]  | [१८८६] | राज्य के पिछले ऋग की बेबाकी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | [१६४३]  | [१८८६] | ठाकुरों के ज़न्त गांवीं का फ़ैसला।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | १६४४    | १८८७   | महाराजा का परलोकवास।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |         |        | Company of the Control of the Contro |
|   |         |        | महाराजा सर गंगासिंहजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | १६४४    | १८८७   | गद्दीनशीनी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | १६४४    | १८८७   | महाराजा के पिता लालसिंह का देहांत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | १६४४    | १८८७   | श्रपील कोर्ट की स्थापना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | १६४४    | १८८७   | लेफ्टेनेंट कर्नल लॉक का पोलिटिकिल एजेंट नियत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |         |        | होना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| *******  |                | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~               |
|----------|----------------|------------------------------------------------------|
| वि० सं०  | ई० स०          |                                                      |
| ६६८८     | <b>(</b> = = 0 | कर्नल वाल्टर का वीकानेर जाकर स्वर्गवासी महा-         |
|          |                | राजा के निजी धन का बंटवारा करवाना।                   |
| १६४४     | १८८८           | श्रावू जाना ।                                        |
| \$ £ 8 X | १८८८           | दीवान श्रमींमुहम्मदखां की गृत्यु ।                   |
| १६४४     | १पनम           | सोढ़ी हुकुमसिंह का दीवान नियत होना।                  |
| १६४६     | १८८६           | मेयो कॉलेज, अजमेर में दाखिल होना।                    |
| १६४६     | १८८६           | श्रंत्रेज़ सरकार-द्वारा जोधपुर श्रीर बीकानेर राज्यों |
|          |                | के सिम्मिलित व्यय से रेल निकालने का इक्ररारनामा      |
|          |                | होना ।                                               |
| १६४६     | १८८६           | जोधपुर श्रीर वीकानेर राज्यों के बीच श्रपराधियों के   |
|          |                | लंन-देन का इक्ररारनामा होना।                         |
| १६४८     | १३=१           | जैसलमेर राज्य के साथ अपराधियों के लेन-देन का         |
|          |                | इक्ररारनामा होना ।                                   |
| १६४=     | १=६१           | राजधानी बीकानेर तक रेख्वे का खुलना।                  |
| १६४=     | १डह१           | पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना।                |
| १६४८     | १८६२           | महाराजा का जोधपुर जाना।                              |
| १६४६     | १८६२           | जोधपुर के महाराजा जसवन्तासिंह का बीकानेर             |
|          |                | जाना ।                                               |
| १६४६     | १८६२           | कोटे जाना ।                                          |
| १६५०     | १८६३           | पुराने सिके का चलन बंद होकर नया कलदार सिका           |
|          |                | जारी होना।                                           |
| १६४१     | १८६४           | भूमि का बन्दोबस्त होकर लगान स्थिर होना।              |
| १६४२     | १८६४           | चितराल के युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट          |
|          |                | करना ।                                               |
| १६४२     | १८६४           | जोधपुर के महाराजा जसवंतसिंह की मृत्यु पर मातम-       |
|          |                | पुर्सी के लिए जोधपुर जाना ।                          |
|          |                |                                                      |

| <u> </u>              | 2             | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| वि॰ सं०               | ई० स०         |                                                       |
| १६५२                  | १८६६          | लाहौर, दिल्ली श्रादि नगरों की यात्रा।                 |
| १६४३                  | १८६६          | पलाना गांव के पास कुन्नाँ स्रोदते समय कोयले की        |
|                       |               | बान का पता लगना।                                      |
| १६४३                  | १८६६          | घग्घर नदी से नहरें काटकर राज्य में जल लाने की         |
|                       |               | व्यवस्था ।                                            |
| १६५३                  | १८६६          | सुदान के युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट करना।      |
| ६४३१                  | १८६६          | लॉर्ड पिल्गन का बीकानेर जाना।                         |
| <b>£ X</b> 3 <b>9</b> | १८६६          | भारत के कमांडर-इन-चीफ़ सर जॉर्ज व्हाइट का             |
|                       |               | बीकानेर जाना ।                                        |
| १६४३                  | १८६७          | कोटा के महाराय सर उम्मेदसिंहजी का बीकानेर जाना।       |
| १६४८                  | <i>१=६७</i>   | प्रतापगढ़ में विवाह ।                                 |
| १६४४                  | <i>७३</i> ज\$ | इंदौर के महाराजा सर शिवाजीराव का वीकानेर जाना।        |
| १६४४                  | १८६८          | प्रथम राजकुमार रामसिंह का जन्म।                       |
| 8 8 7 7               | १८६८          | देवली जाकर सैनिक शिचा प्राप्त करना।                   |
| १६४४                  | १८६८          | रीवां, प्रतापगढ़, जोधपुर श्रीर धौलपुर के नरेशों का    |
|                       |               | बीकानेर जाना ।                                        |
| १६४४                  | १८६८          | बूंदी, कोटा श्रौर प्रतापगढ़ जाना।                     |
| १६४४                  | १८६८          | राजपूताना के पजेंट-गवर्नर-जेनरल सर श्रार्थर मार्टिंडल |
|                       |               | का बीकानेर जाकर राज्यधिकार सौंपना।                    |
| १६४६                  | १८६६          | दूसरा विवाह।                                          |
| १६५६                  | 3328          | बोर-युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट करना।               |
| १६४६                  | १८६६          | राज्य में भीषण अकाल पड़ना।                            |
| 2880                  | 2600          | महाराणी विक्टोरिया की तरफ़ से श्रंग्रेज़ी सेना में    |
|                       |               | मेजर की माननीय उपाधि मिलना।                           |
| १६४७                  | 2 600         | चीन-युद्ध में ऋपनी सेना के साथ सम्मिलित होना।         |
| <b>e</b> x3 <b>5</b>  | १६००          | चीन-युद्ध से लौटना।                                   |

| वि० सं० | ई० स०        |                                                      |
|---------|--------------|------------------------------------------------------|
| १६५७    | 0039         | के॰ सी॰ ब्राई॰ ई॰ का खिताब मिलना।                    |
| १६५७    | 9039         | महाराणी विक्टोरिया का परलोकवास ।                     |
| १६४८    | १६०१         | भारत के कमांडर-इन-चीफ्न जेनरल सर पॉवर पामर           |
|         |              | का बीकानेर जाना।                                     |
| 3888    | १६०२         | सम्राट् एडवर्ड सप्तमके राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित |
|         |              | होने के लिए लंडन जाना।                               |
| १६५६    | १६०२         | महाराजकुमार शार्द्लसिंह का जन्म ।                    |
| १६५६    | १६०२         | शासन-प्रणाली में परिवर्तन ।                          |
| 3439    | १६०२         | लॉर्ड कर्ज़न का बीकानेर जाना।                        |
| १६४६    | £039         | दिम्री-दरबार में सम्मिलित होना ।                     |
| 3888    | 8039         | जर्मनी के शाहजादे शांड ज्यूक आंव् हेसी तथा ज्यूक     |
|         |              | श्चॉव् कनाट का बीकानेर जाना।                         |
| १६५६    | £039         | सोमालीलेंड के युद्ध में सैनिक सहायता।                |
| १६६०    | 8038         | ग्वालियर के महाराजा सर माधवराव का बीकानेर जाना।      |
| १६६१    | 8039         | मैसूर के महाराजा सर कृष्णराज का बीकानेर जाना।        |
| १३३१    | 803\$        | के० सी० एस० आई० का खिताव मिलना।                      |
| १६६२    | 2038         | दिवाण के करणपुरा, पदमपुरा श्रीर केसरीसिंहपुरा        |
|         |              | नामक गांवों के एवज़ में बीकानेर राज्य को बावल-       |
|         |              | वास तथा रत्तांबेड्ग गांव एवं पच्चीस हज़ार रुपये      |
|         |              | मिलना ।                                              |
| ११६२    | X039         | उपद्वी जागीरवारों का दमन करना।                       |
| १६६२    | 260%         | प्रिंस अव् वेल्स (परक्रोकवासी सम्राट् जॉर्ज पञ्चम)   |
|         |              | का बीकानेर जाना।                                     |
| १६५३    | 3039         | लॉर्ड मिटो का बीकानेर जाना।                          |
| १६६३    | 2039         | जी० सी० आई० ई० का खिताब मिलना।                       |
| १६६४    | <b>७०३</b> ९ | महाराजा की यूरोप-यात्रा।                             |
|         |              |                                                      |

| वि॰ सं० | ई० स० |                                                     |
|---------|-------|-----------------------------------------------------|
| १६६३    | ३०३१  | महाराखी राखावत का देहावसान।                         |
| ११६४    | 2039  | गया-यात्रा ।                                        |
| १६६४    | ₹80=  | महाराजा का तीसरा विवाह ।                            |
| १६६५    | 3039  | श्रंग्रेज़ी सेना में लेफ्टेनेंट-कर्नल नियत होना।    |
| १६६४    | 3039  | महाराजा का कलकत्ते श्रीर कपूरथला जाना।              |
| १६६६    | 3039  | महाराजकुमार विजयसिंह का जन्म।                       |
| १६६६    | 3039  | महाराजा की माता का देहांत।                          |
| १६६६    | १६१०  | कपूरथला जाना।                                       |
| ११६७    | १६१०  | मदाराजा को कर्नल का खिताय मिलना और सम्राट्          |
|         |       | पञ्चम जॉर्ज का ए० डी० सी० नियत होना।                |
| ११६७    | १६१०  | बीकानेर के पोलिटिकल एजेंट का पद टूटना।              |
| १६६७    | ०१३१  | बीकानेर में चीफ़ कोर्ट की स्थापना।                  |
| १६६=    | १९३१  | सम्राट् जॉर्ज पञ्चम के राज्याभिषेक पर लंडन जाना।    |
| १६६=    | 9839  | केम्ब्रिज युनिवर्सिटी की ओर से एल० एल० डी०          |
|         |       | ( डाक्टर श्रॉच् लॉ ) की माननीय उपाधि मिलना।         |
| १६६=    | ११३१  | रेल्वे लाइन का विस्तार होना।                        |
| १६६=    | ११३१  | सम्राट् जॉर्ज पञ्चम के राज्याभिषेकोत्सव के दिल्ली-  |
|         |       | व्रवार में जाना।                                    |
| १६६८    | १९३९  | जी० सी० एस० आई० का खिताब मिलना।                     |
| १६६६    | १६१२  | रजत जयन्ती।                                         |
| १६६६    | १६१२  | बीकानेर से रतनगढ़ तक रेखें लाइन का आरी होना।        |
| १६६६    | १६१२  | लॉर्ड द्वार्डिज का बीकानेर जाना और पब्लिक पार्क     |
|         |       | का उद्घाटन करना।                                    |
| ३३३१    | १६१३  | नमक के संबंध में अंग्रेज़ सरकार से नवीन इक्ररार-    |
|         | *     | नामा होना ।                                         |
| १६७०    | १६१३  | भारत के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिज का पुनः बीकानेर जाना। |

| वि० सं० | ई० स०    |                                                      |
|---------|----------|------------------------------------------------------|
| 0039    | १६१३     | बीकानेर में प्रजा-प्रतिनिधि सभा की स्थापना।          |
| १९७१    | १६१४     | यूरोप के महायुद्ध में श्रंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ  |
|         |          | सेना भेजना।                                          |
| १९७१    | १६१४     | स्वयं यूरोप के युद्ध में भाग लेना।                   |
| १६७२    | १६१५     | युद्ध-चेत्र से लोटकर वीकानेर पहुंचना।                |
| १६७२    | १६१४     | महाराजकुमारी चांदकुंवरी का परलोकवास।                 |
| १९७२    | 2838     | लॉर्ड हार्डिज-द्वारा महाराज लालसिंह के स्टेच्यु का   |
|         |          | उद्घाटन ।                                            |
| १६७२    | १६१६     | हिंदू युनिवर्सिटी, बनारस के शिलान्यासोत्सव पर        |
|         |          | बनारस जाना।                                          |
| १९७३    | १६१६     | रतनगढ़ से सरदारशहर तक रेत्वे लाइन खुलना।             |
| ६७३     | १६१७     | इंपीरियल वार केथिनेट श्रीर वार कान्फ्ररेंस में       |
|         |          | सम्मिलित होने के लिए यूरोप जाना।                     |
| ११७४    | र ६१७    | पडिनबरा युनिवर्सिटी की तरफ़ से पल० पल० डी०           |
|         |          | की डिग्री मिलना।                                     |
| १६७४    | १६१७     | प्रजा-प्रतिनिधि सभा का चेत्र विस्तीर्थ कर उसकी       |
|         |          | व्यवस्थापक सभा का रूप देना।                          |
| १६७४    | १ ६ ३ == | के० सी॰ बी॰ का खिताय मिलना।                          |
| १६७४    | १६१८     | ज़ाती सत्तामी की तोपों में दो तोपों की वृद्धि।       |
| १६७४    | १६१८     | मिश्र के सुलतान-द्वारा श्रांड कॉर्डन श्रॉव् दि ऑर्डर |
|         |          | श्रॉव् दि नाइल का खिताच मिलना।                       |
| x03 \$  | 288=     | बॉर कॉन्फ़रेंस में सिमलित होने के लिए दिल्ली जाना।   |
| १६७४    | १६१८     | युद्ध की समाति पर संधि-सम्मेलन में भाग लेने के       |
|         |          | लिए यूरोप जाना।                                      |
| १६७४    | 3939     | जी० सी० वी० भ्रो० की उपाधि मिलना।                    |
| xe3 \$  | 3838     | वीकानेर की सेना का मिश्र के युद्ध-तेत्र से लौटना।    |

| वि॰ सं॰      | ई० स० | **************************************              |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------|
| ३६७६         | १६१६  | वर्सेतिज़ के संधियत्र पर इस्ताचर करना।              |
| १६७६         | 3939  | भाक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी द्वारा डी॰ सी॰ एत॰ (डॉक्टर   |
|              |       | श्रॉच् सिविल लॉ) की उपाधि मिलना।                    |
| <b>८७३</b> ९ | १६२०  | महाराजकुमार शार्दूलसिंह को शासनाधिकार देना।         |
| <i>७७३ ९</i> | १६२०  | लॉर्ड चेम्सफ़र्ड का बीकानेर जाना।                   |
| లల३ १        | १६२१  | नरेन्द्रः मंडल का चांसलर होना।                      |
| एए३ ९        | १६२१  | जी० षी० ई० की उपाधि मिलना।                          |
| <i>७७३</i> ९ | १६३१  | बीकानेर राज्य में सलामी की तोपें सदा के लिए १६      |
|              |       | नियत होना।                                          |
| १६७=         | १६२१  | ज़र्मीदार परामर्शकारिणी सभा की स्थापना।             |
| ₹ € ७=       | १६२१  | र्पिस आॅव् वेल्स ( भूतपूर्व सम्राट् पडवर्ड अएम ) का |
|              |       | यीकानेर ज्ञाना ।                                    |
| 2835         | १६२१  | लॉर्ड रीर्डिंग का बीकानेर जाना।                     |
| 3039         | १६२२  | महाराजकुमार शार्दूलसिंह का रीवां में विवाह।         |
| 3039         | १६२२  | मद्वाराणी तंबर का देहांत।                           |
| 3039         | १६२२  | बीकानेर में दाई कोर्ट की स्थापना।                   |
| 0=39         | १६२३  | भंवरबाई सुशीलकुंवरी का जन्म।                        |
| १६८१         | १६२४  | भंवर करणीसिंह का जन्म।                              |
| १६८१         | १६२४  | स्रीग श्रॉव् नेशन्स की मीटिंग में जेनेवा जाना।      |
| १६५१         | १६२४  | बीकानेर राज्य की रेख्वे का प्रबंध पृथक् होता।       |
| १६८२         | १६२४  | गंग नहर का शिलान्यास ।                              |
| १६८२         | १६२४  | भंबर भ्रमरसिंह का जन्म।                             |
| १६=३         | १६२६  | नरेंद्र-मंडल की तरफ़ से सम्मान प्रदर्शन।            |
| १६८३         | १६२७  | सर मनुभाई मेहता को प्रधान मंत्री बनाना।             |
| १६८३         | १६२७  | लॉर्ड इर्षिन का बीकानेर जाता।                       |
| १६८४         | १६२७  | लॉर्ड इर्विन-द्वारा गंग तहर का उद्घाटन।             |
| 101          |       |                                                     |

| वि० सं०        | ई० स० |                                                    |
|----------------|-------|----------------------------------------------------|
| १६८४           | १६२७  | बनारस हिंदू युनिवर्सिटी-द्वारा पत्त० पत्त० डी० की  |
|                |       | दिग्री मिलना।                                      |
| १६८६           | १६२६  | एडवाइज़री बोर्ड की संख्या में वृद्धि करना।         |
| १६८७           | ०६३१  | महाराजकुमारी शिवकुंवरी का कोटे के महाराजकुमार      |
|                |       | भीमर्सिद्द के साथ विवाह।                           |
| १६८७           | १६३०  | लीग ऑब् नेशन्स की मीटिंग में भाग लेने के लिए       |
|                |       | यूरोप जाना।                                        |
| १६८७           | १६३०  | लन्डन की राउन्ड टेबल कान्फ़रेंस में सम्मिलत        |
|                |       | होना ।                                             |
| १६८८           | १६३१  | द्वितीय गोलमेज़ सभा में सिमलित होना।               |
| <b>१</b> ६८८   | १६३२  | मद्दाराजकुमार विजयसिंह का परलोकवास।                |
| 3228           | १६३३  | बड़ोदा के महाराजा सर सयाजीराव का बीकानेर           |
|                |       | जाना ।                                             |
| 0339           | १६३४  | सर मनुभाई मेहता का मंत्री पद से पृथक् होना।        |
| 0339           | १६३४  | लॉर्ड विलिंग्डन-द्वारा महाराजा के स्टेच्यु का      |
|                | •     | उद्घाटन ।                                          |
| १११२           | १६३४  | सम्राट् जॉर्ज पञ्चम की रजत जयंती के म्रवसर पर      |
|                |       | लन्डन आना ।                                        |
| \$33\$         | ११३६  | बड़ोदा के महाराजा सयाजीराव के स्टेच्यु का उद्घाटन। |
| <b>\$33</b> \$ | शहउष् | उदयपुर जाना और महाराणा भूपालासिंहजी का             |
|                |       | बीकानेर आना।                                       |
| ₹33₹           | १६३७  | विंस विजयसिंह की स्ष्रति में नवीन हॉस्पिटल का      |
|                |       | <b>उद्</b> घाटन ।                                  |
| १६६४           | १६३७  | सम्राट् ऑर्ज षष्ठ के राज्यभिषेकोत्सव पर सन्डन      |
|                |       | जाना ।                                             |
| 1888           | शह ३७ | स्वर्णे जयंती ।                                    |
|                |       |                                                    |

| वि॰ सं॰ | ई० स०     |                                                                                |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 8338    | १६३७      | महाराणी भटियाणी को बनारस हिंदू युनिवर्सिटी:<br>द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि मिलना। |
| १६६५    | १६३८      | मैस्र जाना।                                                                    |
| १६६५    | 3 \$ 3 \$ | हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर आदि में धमण करते हुए<br>रामेश्वर जाना।              |

## परिशिष्ट संख्या ४

### मनस्यदारी-प्रथा

धीकानेर राज्य के इतिहास में कई स्थलों पर वहां के राजाओं को मुराल बादशाहों की ओर से मनसब मिलने का उल्लेख आया है। भारत में मनसबदारी की प्रथा कब से जारी हुई, मनसब कितने प्रकार के होते थे तथा उनके पानेवालों को शाही दरबार से कितनी तनस्वाहें मिलती थीं, इनका उल्लेख करना इतिहास के पाठकों की जानकारी के लिए आवश्यक है।

बादशाह अकवर के पहले दिल्ली के मुसलमान सुलतानों ने हिंदुओं को सैनिक-सेवा के उच्च पदों पर बहुधा नियत न किया, परन्तु अकबर ने उनकी इस नीति को हानिकारक जानकर अपनी सेना में सुन्नी, शिया और राजपूतों (हिंदुओं) के तीन दल इसी विचार से रखे कि यदि कोई एक दल बादशाह के प्रतिकृत हो जाय, तो दूसरे दो दल उसको दबाने में समर्थ हो सकें। इस सिद्धान्त को सामने रखकर अकबर ने सैनिक-सेवा के लिए मनसब का तरीक़ा जारी किया और कई हिंदू राजाओं, सरदारों तथा योग्य राजपूतों आदि को भिन्न-भिन्न पदों के मनसबों पर नियत किया।

पहले श्रमीरों के दर्जे नियत न थे श्रीर न यह नियम था कि कौनसा श्रमीर कितना लवाज़मा रक्खे श्रीर क्या तनख्वाह पाये। श्रक बर ने क्रीजी प्रबंध के लिए ६६ मनसब नियत किये श्रीर श्रपने श्रमीरों, राजाश्रों, सरदारों तथा जागीरदारों श्रादि को अलग-श्रलग दर्जे के मनसब देकर मिन्न-भिन्न मनसबों के श्रनुसार उनकी तनख्वाहें एवं लवाज़मा भी नियत कर दिया। ये मनसब १० से लगा कर १०००० तक थे। प्रांरभ में शाहज़ादों के श्रतिरिक्त किसी को ४००० से ऊपर मनसब नहीं मिलता था, परन्तु पीछे इस नियम का पालन नहीं हुआ, क्योंकि राजा टोडरमल तथा क स्वाहा

राजा मानसिंह को भी सात हज़ारी मनसब मिले थे तथा शाहज़ादों के मनसब १०००० से ऊपर बढ़ा दिये गये थे।

ये मनसव ज़ाती थे । इनके सिवा सवार अलग होते थे, जिनकी संख्या ज़ाती मनसव से अधिक नहीं, किंतु कम ही रहती थी, जैसे हज़ारी ज़ात, ७०० सवार, तीन हज़ारी ज़ात, २००० सवार आदि । कभी-कभी ज़ाती मनसव के वरावर सवारों की संख्या भी, लड़ाई आदि में अच्छी सेवा बजाने पर बढ़ा दी जाती, परन्तु ज़ात से सवारों की संख्या प्रायः न्यून ही रहती थी। अलवत्ता सवार दो अस्पा, से (तीन) अस्पा कर दिये जाते थे। दो अस्पा सवारों की तनख़्वाह मामूल से डेढ़ी और से अस्पा की दूनी मिलती थी, जिससे मनसवदारों को फ़ायदा पहुंच जाता था। बादशाह के प्रसन्न होने पर मनसव बढ़ा दिया जाता और अप्रसन्न होने पर घटा दिया या छीन भी लिया जाता था। मनसब के अनुसार माहवारी तनख़्वाह या जागीर मिलती थी। प्रत्येक मनसव के साथ घोड़े, हाथी, ऊंट, ख़बर और गाड़ियों की संख्या नियत होती थी और मनसबदार को निश्चत संख्या में वे रक्षने पड़ते थे, जैसे—

वस हज़ारी मनसबवार को ६६० घोड़े, २०० हाथी, १६० ऊंट, ४० खन्चर तथा ३२० गाड़ियां रखनी पड़ती थीं और उसकी माहवार तमश्चाह ६००० रुपये होती थी।

पांच हज़ारी को ३३७ घोड़े, १०० हाथी, ८० ऊंट, २० खच्चर तथा १६० गाड़ियां रस्त्रनी पड़ती धीं और उसका मासिक घेतन ३०००० छपये होता था।

पक हज़ारी की १०४ घोड़े, ३० हाथी, २१ ऊंट, ४ खच्चर तथा ४२ गाड़ियां रखनी पड़ती थीं और उसे ८००० रुपये मासिक तनस्थाह मिलती थी।

एक सदी (१००) बाले को १० घोड़े, ३ हाथी, २ ऊंट, १ खच्चर तथा ४ गाड़ियां रक्षती पड़ती थीं भौर उसका मासिक बेतन ७०० दपये होता था। घोड़े अरबी, इराक्री, मुजकस, तुर्की, टर्टू, ताज़ी और जंगला रक्षे जाते थे। उनमें से प्रत्येक जाति की संख्या भी नियत रहती और जाति के अनुसार प्रत्येक घोड़े की तनक्ष्वाह अलग-अलग होती थी, जैसे अरबी की १० रुपये माहचार तो जंगले की ६ रुपये। इसी तरह हाथी भी अलग-अलग जाति के अर्थात् मस्त, शेरगीर, सादा, मंस्रोला, करहा, फंदरिकया तथा म्योकल होते थे और उनकी तनक्ष्वाहें भी जाति के अनुसार अलग-अलग नियत थीं, जैसे मस्त की ३३ रुपये माहचार तो म्योकल की ७ रुपये। ऊंट की माहचार तनक्ष्वाह ६ रुपये, खचर की ३ और गाड़ी की १४ रुपये थी।

सवारों के अनुसार मनसब के तीन दर्जे होते थे। जिसके सवार मनसब (ज़ात) के बराबर होते वह प्रथम श्रेणी का, जिसके सवार मनसब से आधे या उससे अधिक होते वह दूसरी श्रेणी का और जिसके आधे से कम होते वह तीसरी श्रेणी का माना जाता था। इन श्रेणियों के अनुसार मनसबदार की माहवारी तनख़्वाह में भी थोड़ा सा अंतर रहता था, जैसे प्रथम श्रेणी के ४ हज़ारी मनसबदार की माहवारी तनख़्वाह २०००० हपये तो दूसरी श्रेणीवाले की २६००० श्रोर तीसरी श्रेणीवाले की २८००० होती। इसी तरह घोड़ों के सवारों की तनख़्वाहें भी घोड़ों की जाति के अनुसार अलग-अलग होती थीं। जिसके पास इराक़ी घोड़ा होता उसको २० हपये माहवार, मुजन्नसवाले को २४, तुर्कीवाले को २०, ट्टूबाले को १८, ताज़ीवाले को १४ और जंगलावाले को १२ रुपये माहवार मिलते थे। घोड़ों के दारा भी लगाये जाते थे और उनकी हाज़िरी भी ली जाती थी। पदि नियत संख्या से घोड़े आदि कम निकलते तो उनकी तनझ्वाह काट ली जाती थी। मनसबदारी का यह तरीक़ा अकवर के पीछे ढीला पड़ गया और वाद में तो यह नाममात्र का प्रतिष्ठा-सूचक खिताब सा हो गया था।

मनसब का यह वृत्तांत पढ़कर पाठकों को आसर्य होगा और वे अवश्य ही यह प्रश्न करेंगे कि दस हज़ारी मनसबदार अपने मासिक वेतन के ६०००० क्पयों में ६६० घोड़े (सबार और साज-सहित ), २०० हाथी, १६० ऊंट, ४० खबर और ३२० गाड़ियां सैनिक सेवा के लिए उत्तम स्थिति में कैसे रख सकता था। परन्तु इसमें आसर्य जैसी कोई वात नहीं है, क्यों कि उस समय प्रत्येक वस्तु बहुत सस्ती मिलती थी अर्थात् जितनी चीज़ उस वक्त एक आने में मिलती थी, उतनी आज एक रुपये की भी नहीं मिल सकती। बिल्कुल साधारण स्थिति के मनुष्य को भी उस समय बहुत ही थोड़े व्यय में उत्तम खाद्य-पदार्थ तथा अन्य आवश्यक वस्तुयं मिल सकती थीं। 'आईन-इ-अकबरी' में अकबर के राज्य के प्रत्येक सूबे की उन्नीस वर्ष (सन् जुलूस या राज्यवर्ष ६ से २४ = वि० सं० १६१० से १६३४ तक) की मिन्न-मिन्न वस्तुयों की औसत दर नीचे लिखे अनुसार दी है—

| पदार्थ          |          | भाव |       | पदार्थ         |               | भाव  |      |       |       |
|-----------------|----------|-----|-------|----------------|---------------|------|------|-------|-------|
|                 |          | क्र | श्राव | पा०            |               |      | £o   | প্সা০ | पा०   |
| गेहूँ           | •••      | •   | 8     | ६ मन           | घी            | •••  | 2    | १०    | ० मन  |
| काबुली चने      | •••      | a   | Ę     | રૂ "           | तेल           | ***  | २    | 0     | 0 11  |
| देशी चने        | •••      | 0   | 3     | 3 "            | दूध           | ***  | 0    | ξo    | o "   |
| मसूर            | •••      | 0   | B     | ξ"             | दही           | ***  | 0    | 9     | o **  |
| जी              | •••      | G   | Ŋ     | ¥ "            | शकर (सफ़ी     | ₹)   | 3    | 3     | 3 "   |
| चावल ( बढ़िया ) |          | २   | R     | • "            | शकर ( लाल     | (1   | \$   | ફ     | ફ "   |
| चायल ( घरि      | ट्रेया ) | Ŗ   | •     | o "            | नमक           | ***  | 0    | Ę     | £ "   |
| साठी खावल       |          | 0   | 3     | ३ "            | मिरच          | •••  | Ś    | Ę     | £ "   |
| भूंग            |          | 0   | S     | ३ "            | पालक          | •••  | 0    | Ę     | £ "   |
| <b>उड़</b> द    | •••      | 0   | Ę     | £ "            | पोदीना        | •••  | 8    | 0     | o "   |
| मोठ             | •••      | 0   | 8     | Ę "            | कांदा (प्याज़ | r)   | 0    | 2     | £ 11  |
| तिल             | •••      | 0   | Ę     | £ "            | लहसुन         | •••  |      | 0     | 0 71  |
| जवार            | •••      | 0   | 8     | o "            | श्रंगूर       | ***  | २    | 0     | 0 11  |
| मैदा            | •••      | 0   | =     | ٤"             | श्रनार ( विस  | गयती | ) 8% | 0 7   | ₹},,  |
| भेड़ का मांस    |          | 8   | 80    | o "            | खरबूज़ा       | •••  | Ş    | 0     | ວ່າ   |
| वकरे का मांस    |          | ŧ   | ×     | <b>&amp;</b> " | किशमिश        | •••  | 0    | 3     | ६ सेर |

| पदार्थ  |     | भाव |       |                | पदार्थ       | भाव |    |    |    |     |
|---------|-----|-----|-------|----------------|--------------|-----|----|----|----|-----|
|         |     | £٥  | স্থাত | पा०            |              |     | £o | आ० | पा | •   |
| सुपारी  | *** | •   | 8     | ६ सेर          | मिसरी        | ••• | G  | 3  | Ę  | बेर |
| बादाम   | ••• | 0   | ន     | ξ"             | कंद ( सक्नेद | )   | 0  | 3  | R  | 77  |
| पिस्ता  | ••• | •   | 3     | £ 13           | केसर         |     | १० | 9  | 0  | **  |
| श्रवरोट | *** | •   | २     | • "            | हल्दी        | ••• | 0  | 0  | £  | "   |
| चिरौंजी | ••• | 0   | 9     | <del>د</del> " |              |     |    |    |    |     |

श्रकषर के समय का मन, २६ सेर १० छटांक श्रंग्रेज़ी के बराबर होता था श्रोर श्रकषरी रुपया भी कलदार से न्यून नहीं था। उपर्युक्त भाव देखकर पाठक स्वयं विचार कर सकते हैं कि उस समय मनसबदार श्रोर उनके सैनिक श्रपना निर्धाह भली भांति किस प्रकार कर सकते थे। मज़-दूरों श्रोर नीकरों के वेतन का भी श्रजुमान इसी से किया जा सकता है।

## परिशिष्ट संख्या ५

बीकानेर राज्य के इतिहास की दोनों जिल्दों के प्रण्यन में जिन-जिन पुस्तकों से सहायता ली गई अथवा प्रसंगवश जिनका उन्नेख किया गया है उनकी सुची।

## संस्कृत

```
अनुपकीतुकार्णव (रामभट्ट)।
अनुपमहोद्धि (महाराजा अनुपसिंह) ।
श्चनपमहोद्धि ( वीर्रासंह ज्योतिषी )।
अनुपमेघमाला (रामभट्ट )।
श्रनुपरत्नाकर (महाराजा श्रनुपसिंह )!
श्रमूपविलास (मिण्यम दीज्ञित)।
श्रज्ञपविषेक ( महाराजा श्रज्ञपसिंह )।
श्रनृपन्यवहारसागर ( मिग्राम दीन्तित )।
श्रमुपसंगीतरत्नाकर (भावभट्ट)।
अनुप संगीतविसास ( भावभट्ट )।
चमृतमंजरी ( होसिंगभट्ट )।
अयुतलच्हीमकोटिप्रयोग ( भद्रराम )।
कर्णभूषण ( पंडित गंगानंद मैथिल )।
कर्णसंतोष (कवि मुद्रगत )।
कर्णावतंस ( होसिंगभट्ट )।
कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम् ( कवि जयसोम )।
कविप्रिया ( टीका, महाराजा जोरावर्रासह )।
कामप्रयोध (महाराजा अनुपर्सिह)।
कामप्रबोध (जनार्दन)।
```

```
काव्य डाकिनी (पंडित गंगानंद मैथिल)।
केरलीसुर्योद्यास्य टीका (पन्तुजी भट्ट )।
कौतुकसारोद्धार (महाराजा अनुपसिंह )।
गीतगोविन्द की अनुपोद्य टीका (महाराजा अनुपसिंह)।
गंगासिंहकल्पद्रुम ( पंडित देवीप्रसाद शास्त्री ) ।
चिकित्सामालतीमाला (महाराजा अनुपीसह )।
ज्योतिषरत्नाकर अधवाज्योतिषरत्नमाला (महाराजा रायसिंह)।
ज्योत्पत्तिसार (विद्यानाथ सूरि)।
तीर्धरत्नाकर (अनन्तभट्ट)।
तंत्रलीला ( तकानन सरस्वती भट्टाचार्य )।
दशकुमारप्रवंध (शिवराम)।
नप्रोहिएपबोधकधीपदटीका (भावभट्ट )।
पाति इत्यद्र्पण ( उदयचन्द्र )।
पूजापद्धति ( महाराजा जोरावरसिंह )।
पृथ्वीराजविजयमहाकाव्य (जयानक)।
भट्टिबंशप्रशस्तिकाव्य (गोविन्द मधुवन व्यास)।
भागवत पुरास ।
भाषप्रकाश ।
महाभारत ( वेद्व्यास )।
महाशान्ति ( रामभट्ट )।
महेश्वर की शब्दभेद टीका (जैन साधु झानिवमस )।
माधबीयकारिका (शांबभट्ट)।
यंत्रकल्पद्रम (विद्यानाथ)।
यंत्रचिन्तामणि (दामोदर)।
रसिकप्रिया (टीका, महाराजा जोगवरसिंह )।
राजप्रशस्तिमहाकाव्य (रगुळुोड् भट्ट )।
रायसिंहमहोत्सव ( महाराजा रायसिंह )।
```

```
रुद्रपति (? रामभट्ट )।
त्तस्मीनारायगपूजासार (महाराजा अनुपसिंह)।
लद्मीनारायणस्तुति ( महाराजा अनूपसिंह )।
लच्मीनारायण्स्तुति (शिवनंदनभट्ट)।
जदमीनारायण्स्तुति (शिव पंडित )।
षायुस्तुतनुष्ठानप्रयोग (१ रामभट्ट )।
वृत्तसारावली (यशोधर)।
वैद्यकसार ( महाराजा जोरावरसिंह )।
शब्दकल्पद्रम (राजा राधाकान्तदेव)।
शान्तिसुधाकर (विद्यानाथसूरि)।
शिवताग्रहव की टीका ( नीसकंड )।
शुकसप्तति ।
शुभमंजरी ( अम्बकभट्ट )।
श्राद्धप्रयोगचिन्तामि (महाराजा अनु वर्सिह )।
सन्तानकल्पलता ( महाराजा अनुप्रसिद्ध )।
सहस्राजुनदीपदान (त्रिम्बक )।
साहित्यक ल्पद्रम ।
संगीतश्रमूपांकुश (भावभट्ट)।
संगीतऋनू वोद्देश्य (रघुनाथ गोस्वामी)।
संगीतवर्तमान ( महाराजा श्रनूपसिंह )।
संगीतानूपराग (महाराजा अनुपसिंह )।
संप्रहरत्नमाला (महाराजा अनुपसिंह)।
संगीतविनोद ( भावभट्ट )।
संस्कृत व भाषा कौतुक ( महाराजा अनुपसिंह )।
सांश्सदाशिवस्तुति ( महाराजा अनुपासिंह )।
```

## हिन्दी

```
श्रकबरनामा ( मुंशी देवीप्रसाद )।
श्रार्थ श्राख्यान करूपद्रम ( द्यालदास )।
इतिहास राजस्थान (रामनाथ रत्नू)।
पेतिहासिक वातों का संग्रह (कविराजा बांकीदास)।
श्रीरंगज़ेवनामा ( मुंशी देवीप्रसाद )।
गीता की टीका ( नाज़र आनंदराम )।
प्रथराज अथवा महाराजा गजासिंहजी रो रूपक
                                    (गाडस गोपीनाथ)।
जटमल प्रंथावली।
जयपुर राज्य की ख्यात।
असरत्नाकर ।
जहांगीरनामा (मुंशी देवीप्रसाद )।
जैसलमेर की तवारीख (लच्मीचन्द्र)।
जोधपुर राज्य की ख्यात।
ढोला मारू रा दुइ।।
तवारीख बीकानेर ( मुंशी सोहनलाल ) ।
द्यालदास की ख्यात ( द्यालदास )।
दृहा रत्नाकर।
वेशदर्पण ।
इंपतिविनोद ( जोशीराय )।
नैयसी की ख्यात ( मुंह्योत नैयसी )।
बीदावतों की ख्यात ( ठाकुर बहादुरसिंह )।
मञ्जासिकल्उमरा ( वजरत्नदास, बी० ए० )।
भीमविसास ( कृष्णकवि )।
महाराजा गर्जसिंह रो द्रपक (सिंहायच फ़तेराम )।
```

```
महाराजा गजसिंहजी रा गीत कवित्त दूहा (सिंढायच फ़तेराम)।
मृंदियाङ्बालों की ख्यात।
रतनजसप्रकाश ।
रतनरूपक (कवि सागरवान)।
रतनविलास ( बीद भोमा )।
राजकुमार अनोपसिंह री वेस (गाडण वीरभाण)।
राजपूताने का इतिहास (गौरीशंकर हीराचंद श्रोक्ता)।
राजरसनामृत ( मुंशी देवीप्रसाद )।
राजस्थान के लोकगीत।
राजस्थान रा दृहा (स्थामी नरोत्तमदास, एम० ए० )।
राजस्थान के बीरगीत।
राजा रायसिंहजी री बेल।
राव कल्याग्रमलजी का जीवनचरित्र ( मुंशी देवीप्रसाद )।
राव जैतसीजी का जीवनचरित्र ( मुंशी देवीप्रसाद )।
राव जैतसी रो छन्द (बीट सजा)।
राष बीकाजी का जीवनचरित्र ( मुंशी देवीप्रसाद )।
राव लू एक एँ जी का जीवनचरित्र ( मुंशी देवीपसाद )।
बरसलपुरविजय अर्थात् महाराजा सुजानसिंह रो रासो
                                    ( मधेन जोगीवास )।
बीरविनोद (किवराजा श्यामलदास)।
बेतालपश्चीसी ।
बेलि किसन रुकमणी री (महाराज पृथ्वीराज)।
ग्रुकसारिका।
सहीवाला अर्जुनसिंह का जीवनचरित्र ।
```

# फ़ारसी तथा उर्दू

```
सकबर नामा ( ऋबुल्फ़ज़ल )।
आईन-इ-अकबरी (अबुल्फ़ज़्ल )।
इक्तबालनामा जहांगीरी (मोतिमद्खां)।
उमरापहनृद ( मुंशी मुहम्मद सईद श्रहमद )।
क्रज़वीनी।
तकमील-इ-अकबरनामा (इनायतुङ्गा)।
तज़िकरतुल वाक्रयात (जौहर)।
तषकात-इ-अकबरी (निज़ामुद्दीन श्रहमद बङ्गी)।
तारीख-इ-शेरशाही ( अध्वासखां शीरवानी )।
बादशाहनामा ( अन्दुलहमीद लाहौरी )।
मश्रासिर-इ-जहांगीरी (कामगारखां)।
मश्रासिक्त् उपरा (शाहनवाज्ञखां)।
मुरु-जल-जहब ( अल्मसऊदी )।
मुंत्रखबुत्तवारीख ( श्रल्बदायूनी )।
सवाने उम्री रउसा श्रीर शरफ़ा (रायबहादुर सोढ़ी हुकमसिंह)।
सिलसिलेतुत्तवारीख ( सुलेमान सीदागर )।
```

मराठी

इतिहास संग्रह (पार्शनिस)।

चीनी

सी-यु-की।

#### श्रेयेजी ग्रन्थ

Aitchison, C. U.—Collection of Treaties, Engagements and Sanads.

Archæological Survey of India, Annual Reports.

Aufrecht, Theodor-Catalogus Catalogorum.

Banarsi Prasad Saxena, Dr.—History of Shahjahan of Delhi.

Beal, S.-Buddhist Records of the Western World.

Beale, Thomas William-An Oriental Biographical Dictionary.

Beniprasad, Dr.—History of Jahangir.

Beveridge, H.—Akbarnama (English Translation).

Blochmann, H .- Ain-i-Akbari (English Translation).

Boileau, A. H. E.—Personal Narrative of a Tour through the Western States of Rajwara.

Bombay Gazetteer.

Briggs, John—History of the Rise of the Mohammadan Power in India (Translation of Tarıkh-i-Ferishta of Mohamed Kasim Ferishta).

Burgess, Dr. James-A Chronology of Modern India.

Compton, H.—European Military Adventures of Hindustan.

Cooper, Fredrick—The Crisis in the Punjab from the Tenth of May until the Fall of Delhi.

Dalal, C. D.—A Catalogue of Manuscripts in the Jain Bhandars at Jaisalmer.

Dodwell, H. H.—The Cambridge History of India (Vol. V.).

Duff, C. Mabel-Chronology of India.

Elliot, Sir H. W.—The History of India as told by its own Historians.

Elphinstone, Mountstuart-An Account of the kingdom of Cabul.

Encyclopaedia Britanica.

Epigraphia Indica.

Erskine, K. D.-Gazetteer of the Bikaner State.

Franklin, William-Military Memoirs of Mr. George Thomas.

Fraser, James Baillie-Military Memoirs of Lt.-Colonel James Skinner.

Imperial Gazetteer of India.

Indian Antiquary.

Irvine, William-Later Mughals,

Journal of the Asiatic Society of Bengal.

Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.

Jwala Sahay-The Loyal Rajputana.

Kincaid and Parasnis - A History of the Maratha People.

List of Ruling Princes, Chiefs and Leading Personages.

Lowe, W. H. - Muntakhabuttawarikh (English Translation).

Malleson, George Bruce-A Historical Sketch of the Native States of India.

Niccolao-Storia Do Mogor (English Translation by Manucci, William Irvine).

Memoranda on the Indian States—1938.

Mitra, Dr. Rajendralal—Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of His Highness the Maharaja of Bikaner.

Official History of the Great-War-Military Operations in Egypt and Palestine.

Panikkar, K. M.-His Highness the Maharaja of Bikaner-A Biography.

Peterson, P.—Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Library of His Highness the Maharaja of Alwar,

Powlett, Col. P. W .- A Gazetteer of the Bikaner State.

Prior, Lt.-Col. P. W.-History of the Thirteenth Rajputs (The Shekhawati Brigade).

Prinsep, H. T .- A History of the Political and Military Transactions in India during the Administration of the Marquis of Hastings.

Qanungo, K. R.—Shershah.

Rogers and Beveridge-Memoirs of Jahangir (Tuzuk-i-Jahangiri).

Sarkar, Sir J. N.—Fall of the Mughal Empire. Sarkar, Sir J. N.—Short History of Aurangzeb.

Scot, Jonathan-History of Deccan.

Showers - A Missing Chapter in the Indian Mutiny.

Shriram, Mirmunshi-Tazimi Rajvis, Thakurs and Khawaswals of Bikaner.

Sleeman, Major-General Sir W. H .- Rambles and Recollections of an Indian Official.

Smith, Vincent -The Oxford History of India,

Stein, Dr. M. A .- Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in Raghunath Temple Library of His Highness the Maharaja of Jammu and Kashmir.

Tessitory, Dr. L. P. - Bardie and Historical Manuscripts.

Tod. Col. James-The Annals and Antiquities of Rajasthan (Edited by Crooke).

Waddington, C. W.—Indian India.

Webb, W. W .- The Currencies of the Hindu States of Rajputana.

# अनुक्रमणिका

## (क) वैयक्तिक

स्र

सकवर ( मुग़ल बादशाह )--४४, १४६, १४६, १४२-४४, १४७, १६०-६२, १६४-६७, १६६-७१, १७३-७४, १७७-७८, १८०-८३, १८४-८७, \$60-88, 983-88, 989-200, २०२, २०६-७, २१४-१६, २८४, २६८, ४४४, ७४२ । अकवर (श्रीरंगज़ेब का शाहजादा)-- १४४। श्रकबर ( दूसरा )—देखो मुहम्मद श्रकबर शाह । श्रखेंकुंवरी -- देखो गजकुंवरी। श्राखैराज (मंडोवर के राव रखमल का पुत्र ) -933 1 थखैराज (भादावत )- १५०। थर्सेसिंह ( असेराज, भाटी, जैससमेर का रावल )---२७३, ३२६, ३३३ । भ्रतिसंह ( नींबावत )— ३३८। ष्यवैसिंह ( प्रालसर का ठाकुर )--३६२, ६३३, ६३६। **भ**चलदास ( राव जैतसी का पुत्र )— १३७ । धगरचंद ( नाहटा )--७१५।

E 3 10 1 श्रगरसिंह (कनवारी का ठाकुर)- ६६६। धगरसिंह (बबाबर का ठाकुर)-७३३। भगरसिंह ( विरकाली का ठाकुर)-- ७१६। भजबकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा कर्ण-सिंह की राणी )--२४०। श्रजबकुंबरी (बीकानेर के महाराजा रतन-सिंह की रायाी )-- ६३६। ध्रजबराम (।सिंढायच चारण )—३१०। ध्रजबसिंह (महाजन का ठाकुर)---२६२ । ध्यजबसिंह ( लोहावट का जागीरदार )--३४८,३६२,३६८-७०,६२१,६३१, ६३३-३४, ६३६ । श्रजबसिंह (बीकानेर के महाराजा कर्णासिंह का पुत्र )---२४०। अजबसिंह ( खवास )-- ३१३। भज्ञमतःवां—१७१। श्रजयदेव (अजयराज, श्रजमेर का चौहान राजा )--३८, ७०। श्रजयदेवी (श्रजादे, चौहान राजा पृथ्वीराज की दहियाणी राखी )-- ५४।

श्रगरसिंह ( श्रालसरवाली का वंशज )---

<sup>(</sup>१) पृष्ठ संख्या १ से ३६६ तक के नाम प्रथम खंड में और ३६७ से ७६८ सक के द्वितीय खंड में देखना चाहिए।

श्रजीतसिंह (मोहिल चौहान)-७१। अजीतसिंह (जोधपुर का महाराजा)-२६३, २६४-६६, २६८-६६, ३०१, 380, 359 1 श्रजीतसिंह ( सेला का ठाकुर )-- ३७७। श्रजीतसिंह (हरसोलाव का स्वामी)-8341 अजीतासिंह ( खारड़ा के महाराज भैरूंसिंह का पुत्र )--६२७। श्रजीतसिंह ( सल्ंडिया के राजवी देवीसिंह का पुत्र ) — ६३६। अजीतसिंह ( चरला का ठाकुर )--७२० । श्रग्यवसिंह (सांखला, जांगलू का स्वामी)-४६, ७२। भत्काखां (शम्सुदीन, शाही भक्रसर)-383-85 1 श्रतिरंग दे (बीकानेर के महाराजा अनुपसिंह की भटियाणी राखी )-- २७३-७४। अनन्तमष्ट ( प्रंथकार )--- २८२। श्रवजी (जमादार)---४२२। श्रज्ञजी (भोजोलाई का सरदार)-४२६, ४२८, ४३१। बाबाजी दत्तो (मरहठा सेनाध्यत्त)-२५६ । धनाइसिंह ( माजदोत )-४०४। श्रनारा (पातर)---२३८। धनीराय सिंहदलन ( अनुपसिंह बहगूजर, राजा )- २१६-१८, २३८। अनुपसिंह ( बीकानेर का महाराजा )---४२, ४४, २४३-४४, २४६-४७, -२४६-४०, २४३-४६, २४८-६२,

२६४-६७, २६⊏-६६, २७१-७६, २८०, २८४-८४, २८७-६१। अनुप्सिंह (राजा) - देखो अनीराय सिंह-दलन। श्चनूपसिंह ( जसायों का ठाकुर )—३६५, 1508 अनुपसिंह (सिक्ख, रिसालदार)—४२१। श्रनूपसिंह (सत्तासर का ठाकुर)—७२१। श्चन्पसिंह ( जांगलू का ठाकुर )-- ७४४। अबीमीरा (शेख़, नारनील का नवाब)-99=1 भ्रबीरचंद ( मेहता )—३११, ४०२, ४०४, ७४६। श्रवीरचंद ( डागा )-- ७६४-६६। श्रवुल् क़ासिम तमकिन ( भिरह् का जागी-रदार )-- १७७। श्रवुल्फज़ल (शेख, प्रंथकार, )—१७८, १८३, १८६-८८, १६१। श्रबुल्फ़तह ( भ्रहमदनगर के शासक का सेवक )-- २३१। अञ्जल्फ्रीज ( फैज़ी, शेख अञ्जल्फज़ल का वदा भाई, प्रथकार )-- १८३। श्रवुज्हसन ( तानाशाह, गोलकुंडे का स्वामी )--- २६६-७१। अब्दुर्रजाक (गोलकुंडे का अप्रसर)--अब्दुर्रस्व (अहमदनगर के नवाब फ्रतहख़ां का पुत्र )---- २३२। अन्दुर्रहीम (शेख्न अनुलुफ्रज़ल का पुत्र)-1838 अब्दुलकरीम (पठान सैनिक)---२४७-と二 1

भ्रब्दुलरऊफ (बीजापुर का भ्रक्तसर)-२६६ । भब्दुलरहमानख़ां (मेजर, हवलदार)-५४८। श्चब्दुलहसन ( ख़्वाजा )---२१६। **ध**ब्दुल्लाख़ां (कन्नीज का सूबेदार )--- २१४, २१८, २२३-४। भब्दुल्लाख़ां (सैयद् )—२६८, ३०१। बाददुक्षापानी (तीरंदाज्ञखां, सरदारखां, शाही सफसर )-२७०। अब्दुस्समद ( शाही अफ़सर )-१६२। श्रब्बास ( ईरान का शाह )-- २१३। श्रभयकरण (राठोइ, दुर्गादासोत)—३०६। श्रमयकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सूरत-सिंह की भटियाणी रागी)-४०६। श्रभयसिंह (जोधपुर का महाराजा)— ३००-३०३, ३०७-१६, ३२२-२३, ३२४-२६, ३३३ । श्रभयसिंह (बीकानेर के महाराजा सुजान-सिंह का पुत्र )—२६६, ३०४। श्रभयसिंह ( भूकरका का ठाकुर )— ३ ८ ८ । ग्रभयसिंह ( खेतड़ी का ठाकुर )—३६४। श्रभयसिंह (मेहता, दीवान) — ३६४,४०६। श्रभयसिंह (वैद मेहता)—७६०। श्रभयसिंह ( खारड़ा के महाराज भैरूंसिंह का पुत्र )— ६२७। अभयसिंह (बनीसर का राजवी)-६३३-३४। धमरचंद ( नाहटा )---३६७ । धमरचंद ( सुरागा )--३७८-७६, ३८६-दद, ३६१-६४, ३६७, ४०८, ७४३। भमरचंद ( राज्य-कर्मचारी )-- २६२।

श्रमरसिंह (उदयपुर का महाराखा)— १६२। श्रमरसिंह (श्रमरा, हरदेसर का ठाकुर) — १४६, १८०, ४१४, ७०१। श्रमरसिंह (वीकानेर के राव जैतसिंह का सरदार )-- १३१ । श्रमरसिंह (राव बीका का पुत्र)---१०६। श्रमरसिंह (घदसीसर का ठाकुर)—१६४। श्रमरसिंह ( राठोब, नागौर का राव )---२३६-४०। श्रमरसिंह (बीकानेर के महाराजा कर्यासिंह का पुत्र )-- २४०। थ्यमरसिंह (राजा)---२४४। श्रमरसिंह ( खड़सेन का पुत्र )-- २६१। श्रमरसिंह ( जसाया का ठाकुर )—२६१-६२, २६२, ६८२। धमरसिंह ( वीकानेर के महाराजा गजसिंह का बड़ा भाई )---३२२-२४, ३२६, ३३०, ६१६। श्रमरसिंह (पीसांगण का राजा)—३३१। श्रमरसिंह ( मृंधड़ा )---३३३। श्रमरसिंह (पूराल का भाटी राव) - ३४८। श्रमरसिंह (रावतसर का ठाकुर)—३५४। धमरसिंह ( महाजन का ठाकुर )—४१४, ४२४-४६, ४७०, ४७४। श्रमरसिंह (तंवर, श्रनूपगढ़ का महाराज)---४६४, ४८७, ४६६-६००, ६१६, ६२०, ६२४, ७१४। श्रमरसिंह ( माला, वांकानेर के वर्तमान महाराणा )--- ४६७। धमरसिंह ( नाभासर का राजवी )---६३५।

अमरसिंह ( शाहपुरा का राजाधिराज )-६३६। श्रमरसिंह (भूकरका का ठाकुर)--६४६। धमरसिंह ( वाय का ठाकुर )—६=२। बमरसिंह ( जसाया का ठाकुर )---२६२, ६ = २ । ध्यमरसिंह (सांवतसर के ठाकुर सुबतानसिंह तंबर का पुत्र )--७१३। श्रमरसी (श्रमरसिंह, ढह्वा, सेठ)- ७६३-६४। श्रमरा (जाट)--१८। श्रमी मुहम्मद ( भटनेर का जोहिया )-₹४७, ३**११**। मसीमुहस्मद्खां (दीवान )—४८४, ४६३-183 बमीर उल्-उमरा--देखो शरीफ्रखां। अमीरखां ख़्वाफ्री (शाही अफ़सर)-583 1 श्रमृतदे ( बाघोड़ा इन्द्रभागा की स्त्री ) भमोववर्ष (दिच्या का राष्ट्रकृट राजा) 991 श्रमोलक (बीकानेर के महाराजा रायसिंह की भटियासी रासी )- १६७। ध्यम्बक्भट ( ग्रंथकार ) - २८७। श्चम्बराक (मोहिल सरदार )-६१। भरडक ( मोहिल राखा )- ६०। बारडकमल (कांधल का पुत्र)-१०३, १०५, ११३, १३०, ६६० । भरवातां (शाही अफ्रसर )--१८०। भरिसिंह (उदयपुर का महाराणा)-४३ ।

धर्जुन ( ईंडवे का जागीरदार )-- १४६। भ्रजुंनसिंह (महाजन का ठाकुर)-१५०, १४२, ६४३ । श्चर्जुनसिंह (बीकानेर के महाराजा सुरसिंह का पुत्र )--- २२८। अर्जुनसिंह (साहोरवाजीं का वंशज)-अर्जुनसिंह (सहीवाला)---४६१। अर्जुनसिंह (सत्तासर के ठाकुर हरिसिंह का पुत्र )---७२४। चर्जुनसिंह (लोसगा का टाकुर)--७२७। श्रसंकिन ( मेजर, ग्रंथकार )—४, ३६०। श्रत्मसक्तदी ( श्ररव यात्री )—७७ । श्रजीश्रादिजशाह (बीजापुर का नवाब)--२४६ । श्रतीख़ां ( तेंस नायक )--- १४८। श्रली मुद्दीन (हकी म )-- २३१। भलेक्ज़ेन्डा ( सम्राज्ञी, एडवर्ड सप्तम की महाराणी )--- ४१७। अल्तमश (शाह, ग्वाकियर का शासक)-भज्ञहवदीख़ां (शाही सेवक)---२३३,२३७। श्रशोक ( मौर्य सम्राट् )—७४-६। अस्तख़ां (शाही सेवक )--- २४४। भहमद ( चायल, भटनेर का स्वामी )-1801 महमद्खां ( पठान )-- ३६१। भहमदशाह ( दुरीनी )--३६१, ४२८। बहमदशाह (अहमदाबाद का शासक)-183-681 **बहमदशाह ( मुग़ल बादशाह )—३१४,** ३२६-७, ३३४-३६ |

श्रहसान-उल्-हक (बीकांनेर का चीक जस्टिस्)—४८७।

### या

माईदान (तिहाखदेसर का ठाकुर)-७३६। बाक़ा रज़ा ( दौलताबाद का अफ़सर )— २३३। श्रॉकतेएड ( लोर्ड )--४२८-२६। आज्ञम (शाहजादा)—२६६-६७, २७०। आज्ञमखां (मिर्ज़ा अजीज़ कोकल्ताश, अक-बर का सरदार )-- १६६, १८४। ब्रादित्यनारायग्सिंह (बनारस का महा-राजा )--- १६७। भादिलालां ( भादिलशाह, परेंडे के गढ़ का स्वामी )---२३३-३४, २३७-३८। भानन्दराम (नाज्र) - २८४-८४, २६७। धानन्दराम ( ख्रवास )— २ ६६-३००। भानन्दराम ( मेहता )-- ३०६। थानन्दरूप (मेहता)—३१३-१४, ३१८। श्चानन्दसिंह (महाराज,बीकानेर के महाराजा गजासिंह का पिता )- ६३, २७३, २६६, ३२२, ३२६-२८। षानन्दसिंह ( गजसुद्धदेसर का सीसोादिया ठाकुर )---७४२ ! मानन्दसिंह ( रावतसर का रावत )-- ३४४, इश्रम् । मानन्द्सिंह ( हशासर का ठाकुर )—६६३, ७५१ । ष्ठानन्दसिंह ( पातकीसर का ठाकुर )-७३५। भाषा खांडेराव (मरहठा सरदार)—३७१।

माबिद्र्यां - देखो कुलीच्यां। आर्च डयुक फ्रान्ज़ फ्रांडिनेन्ड ( श्रास्ट्या-हंगरी का राजकुमार )--- १२१। षार्थर मार्टिडेल (सर, राजपूताने का एजेन्ट गवर्नर जेनरख )-- ४००, ४१४, भाजमगीर-देखो भौरंगज़ेब। बालमगीर (दूसरा, मुग़ल बादशाह)—३८, 1 485 भारकेड गसेली (सर, जेनरल)-४०८। **ब्रा**ल्फ्रेड मिलनर (सर )—४०३। श्रासकर्यों ( मोहिल )- ६०। ग्रासकर्ण ( द्वंगरपुर का महारावल )-302 1 भासकर्य (बेलासर का पिंदहार)-३६६, 3041 भ्रासकर्ण (कोतवाल )-३ ह४। श्रासकर्ण (कोचर)---४८२। श्रासक्रक़ां ( नूरजहां बेगम का भाई )-२१८, २२६-२७, २३१ । श्रासल (सांखला)—१६। भ्रास्सिंह ( भ्रालसरवार्जी का वंशज )— ६३७ । भ्रास्सिंह (पंचार, रामपुरा का ठाकुर)-1000 श्रास्थान ( राठोद सीहा का पुत्र )--- = 0, 3781 भाइड (मोहिब सरदार)--६१।

# É

इख्लासख्रां ( मुगल सेनापति )--- २४४। इक्तियारुल्मुरुक (गुजरात का अमीर)---१६६-७०।

इजर्टन (सर, बायन, महाराजा गंगासिंहजी का शिचक )—४६, ४६४। इजर्रन ( सर, चार्स्स, कमांडिंग फ्रील्ड मार्शल )-- ४१३। इन्द्र (दक्षिण के राष्ट्रकूट कृष्या का पुत्र)-- ७ ६। इन्द्रपाल (मोहिल) - ६२। इन्द्रभारा (बाघोदा)-४६-५०। इन्द्रभाग (कनकूका बीदावत )---३३८। इन्द्रराज (सिंघी)—३८१, ३८३-८८, 384 1 इन्द्रराज (चौथा, दिख्या का राष्ट्रकुट राजा )—७८ । इन्द्रसाख (हाड़ा) -- २३ = । इन्द्रसिंह ( मेहता )-- ६०७। इन्द्रसिंह ( राणावत )—३००। इबाहीमख़ां ( शाही सैनिक )---२२३। इब्राहीम लोदी (दिल्ली का सुलतान) 1356 इब्राहीमहुसेनमिर्जा (तैमूर का वंशज)-१६७-६६, १८६, २०३ । इमामकुलीख़ां (बुख़ारे का स्वामी)-334 1 इरादतालां (दाक्षिण का सूबेदार)---२१६। इर्विन ( लॉर्ड, वाइसरॉय )—७, ४६४-133 इलाहीबख़्श (नायक) — १४८। इस्माइल (फ्रारस का बादशाह)--२०६। इस्माइलकुकीख़ां (ख़ानेजहां हुसेनकुकीख़ां का भाई )—१७७। इस्माइलवेग (सैनिक)--३७०।

# 뤃

ईश्वरीसिंह (जयपुरका महाराजा)— ३२०, ३२७, ३३०-३१। ईश्वरीसिंह (चूरू का ठाकुर)— ४४२-४३। ईश्वरीसिंह (बूंरी के वर्तमान महाराव)— ४६७।

#### उ

उप्रसिंह ( मेहता )---६०७। डदयकरण ( राव बीदा का पुत्र )-- ६१, ११३, ११७-१८, १२३, १३७। उदयचन्द्र ( ग्रंथकार )--- २८२ । उदयमल ( ढड्डा )--७६४ । उदयसिंह (अदा, उदयपुर का महाराखा)---हद-७, १४२-४३, १७६, १६२, उदयसिंह (राव मालदेव का पुत्र)-१६४-६४, १६७, २३६। उदयसिंह (जैसलमेर का रावल)--३०१, 3081 उदयसिंह (बीकानेर के महाराजा गजसिंह का पुत्र )-- ३४८। उदयसिंह (बीकानेर के महाराजा गजसिंह का प्रयोत्र )---६३४। उदयसिंह ( चरला का ठाकुर )--७२० । उदयसिंह ( मैग्सर का ठाकुर )--७३४। उदैराम ( खवास )--- २१२। उदैराम ( अहीर )--- २६४ । उम्मेदराम ( माली )---३१६। उम्मेदसिंह (कोटा के वर्तमान महाराव)-४६४, ४६६, ४६७, ४७४, ४६७।

#### ऊ

उदा (सांखला, जांगलू का स्वामी) जदा-देखो उदयसिंह, उदयपुर का महाराणा। जधा ( मंडोबर के राव रणमल का पुत्र ) --- 451 उहद ( जोधपुर के राव आस्थान का पोत्र )-- १२६। एडवर्ड ( सप्तम, सम्राट् )—४७३, ४०६-90, 290-981 एडवर्ड ( श्रष्टम, सम्राट्—डच्क श्रॉव विंडसर )--- ४४३, ४६१, ४७४। पुडवर्ड ट्वेबियन (गवर्नमेंट का अफ़सर)-8041 एडमिरछ सीमूर ( सेनापति )—१०७। एतमादराय ( शाही सैनिक )-- २१७। एम्हर्ध ( लॉर्ड, गवर्नर जेनरल )-४०४। एजनर (जेनरज )-४०२। एलिनबरा ( गवर्नर जेनरल )--४२६। एविगन (बॉर्ड, गवर्नर जेनरल)-४६६। एलमूर ( गवर्नमेंट का श्रक्रसर ) ४४२। ( मानस्टुश्चर्ट, बंबई का एल्फ्रिन्स्टन 89 1 एविस (कर्नेस, गवर्नर जेनरस का एजेंट)

४२२-२४, ४२६।

# ऋो

त्रोनाइसिंह (सांईसर का स्वामी)---६३७-३८।

# भौ

श्रीरंगज़ेब (झालमगीर, सुग़ल बादशाह)— १४, १४४, २३७, २४१-४८, २४१, २४४, २६६, २७०-७१, २७४-७४, २८४, २८८, २६०, २६४-१७।

# ৰূ

कचरा ( बीकानेर के महाराजा रायसिंह का पुत्र )-१६७। कनिंघम (ग्रीन, श्रंश्रेज़ों का एजेंट)--- ५०३। कनिंगहाम (गवर्नमेंट का अफ़सर)-8351 कनीराम ( आसीप का ठाकुर )-- ३०६। कन्हपाल (राठोक्)---=०। कपा (साह)---११। कविलेखर ( मुनि )— = । कमरुद्दीन (जोहिया)-३४१। कमलसी (सांखला) - १ = । कमलादे ( बीकानेर के महाराजा कर्यासिंह की राखी )---२४०। करगा (बीदावत )-४२४। करयरीजी (चारयी, देवी का अवतार)-82, 102, 199 l करणीबद्धशसिंह (सलूंडिया का स्वामी)-1363 करणीसिंह ( महाराजा सर गंगासिंहजी का पौत्र)-- ४६२, ४८७, ४६६, ६१३, ६२४, ७१४।

करस्मासिंह ( भारतसरवाळी का वंशज )-4341 करणीसिंह (धरणोक का स्वामी)--६४१। कर खीसिंह (जैसलमेर का स्वामी)-- ७२४। करयासिंह (राजासर का ठाकुर)-७४०। करणीसिंह (रूपेली का स्वामी)-४२४-२६ । करमबेग ( शेरबेग का पुत्र )-- ३४१। करमसी ( बीकानेर के स्वामी लुणकर्ण का पुत्र )--१२०। करीमल्रां (सिपाही )-- ५३२। कर्जन (लॉर्ड, वाइसरॉय)--४०६, ४०८, 490, 493, 48E1 कर्कराज (दूसरा, दक्षिण का राठोड़ राजा)-कर्ण (महाभारतका प्रासिद्ध वीर)-9२१। कर्ण (कर्णदेव, जैसलमेर का राजा)-१३. ७२ । कर्णसिंह (बीकानेर का महाराजा)- १४. १६६-६७, २२४-३२, २३४-३४. २३७-४४, २७४-७४, २७८-८०, रदद । कर्यासिंह ( सरदार )--३६७। कर्णसिंह (उदयपुर का महाराणा)---२१३. 2401 कर्मचन्द (नरूका)--१२४। कर्मचन्द्र ( मंत्री )—१७६, १६४, २०४-र, २११-१२, ७**१२-**१३। कर्मसी ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र ) -- = 3, 11=, 133 | कर्मसेन (बीकानेर के राव जैतसिंह का पुत्र )---१३७।

कर्मसेन (गोपालपुरे का ठाकुर )-- २१४-88 1 कलिकर्ण (भाटी, जैसल्लमेर के रावल केहर का पुत्र )-- ६४-५। कल्ला (केलवेवाले राम का पुत्र)-- १७०। कल्याणदास ( घांघल ) - ३१४। कल्याणमल (लोढा)--३८७-८८। क्ल्याण्मल (बीदावत उदयक्णं का पुत्र)-990-95, 9231 कल्याग्राय (इवालदार)-- १४८। कल्याणसिंह (कल्याणमल, बीकानेर का महाराजा )-- ४८, ६१, १३४-३६, 138-80, 187-88, 188-88, १४२-४४, १४६-४७, १६१-६४, १७८, १६७, २०३। कल्या श्रिंह (जोधासर का ठाकर)-9251 कल्यास्मिह (नींबाज का ठाकुर)-- ३२६। कल्याण्सिंह (जैसलमेर का रावल )-143 क्रवी (पठान) --- २२१। करमीरदे ( वीकानेर के राव जैतसिंह की सोदी राखी )-- १३६, १३६। करतूरचंद ( सेठ. डागा )-- ७६६-६७ । कस्वां (सीधमुख का जाट स्वामी)---१८। कानजी (पंचोली)-3001 कानसिंह ( बीदासर का ठाकुर )-४१७, 8381 कानसिंह ( चरला का ठाकुर )- ४२४। कानसिंह ( भूकरका का ठाकुर )-- ४१४, ४२४, ६४६ ।

कानसिंह ( भाटी, परेवदा का ठाकुर )-६२८। कानसिंह (परमार, राजासर का ठाकुर)-1350 कानासंह ( कदवासर का ठाकुर )-3851 काना (कान्हा, जाट)--- ६८ । कान्तिराव नरसिंहराज वडियार (मैसुर का वर्तमान युवराज )---६०६। कान्धल (जोधपुर के राव जोधा का भाई)--१०-१, १४, १६, १०१-४, ११४, १२४, ६४१। कान्हा (मंडोवर के राव चूंडा का पुत्र)-द्ध, २३६। फान्हा (बीकानेर के महाराजा जैतसिंह का पुत्र )- १३६। कामरां (मुग़ल बादशाह बाबर का पुत्र) ६६, १०८, १२६-२२, १३७, 9 4 4 - 4 0 1 कामेश्वर ( राजगुद्ध )--- ४७६। कामेश्वरप्रसादसिंह (दरभंगा के चर्तमान महाराजा )-- ५६७। क्रायमखां (करमसी, क्रायमखानियों का पूर्वज )-- २१, ११३। कार्तिकस्वामी (सेनापति)-- २२। कालिकाप्रसाद (पंडित, जज)-४६३। काल्सिंह (सिंजगरू का ठाकुर)-७३७। कॉल्विन ( ई॰ जी॰, राजपृताने का एजेन्ट गवर्नर जेनरत )-- ४२८। काशीनाथ श्रोमा (बीकानेर राज्य का भफ़सर )--३६६, ४०३, ४०७। क्रासिमख़ां ( खुरासानी )—१७८, १८७, २४३ । 104

किशनदत्त ( जयपुर राज्य का सेवक )-3401 किशनदास ( सवत )--१४४। किशनदास ( खंगार का पुत्र )- १२४। किशनसिंह ( जैतपुर का रावत )- १४४, 1401 किशनसिंह (सांख् का ठाकुर)-१६७, ६४६। किशनसिंह (रासलागा का ठाकुर)-1350 किशनसिंह ( खारबारं। का टाकुर )---9891 किशनसिंह (राजासर का रावत)-१२४। किशनसिंह (भदोरिया)---२१८। किशनसिंह (सीकर का राव )-४२३। किशनसिंह ( सुबेदार )-- ४१४। किशनसिंह (सीधमुख का स्वामी)-६६२ । किशनसिंह ( खुड़ी का स्वामी )-- ६६४। किशनसिंह ( नीमां क ठाकुर )—६६८। किशनसिंह (वैद मेहता)—७४८। किशनसी (बीकानेर के महाराजा लूखकर्या का पुत्र )-- १२०, १४४। किशनाजी दत्त् (मरहठा सरदार)---२३४। किशोरसिंह ( पिथरासर का ठाकुर )-1380 कीर्तिराज ( राठोड़ )--७६ । कीका-देखो महाराणा प्रतापसिंह । कीटिंग (श्वार० एच०, गवर्नर जेनरत का एजेन्ट )-४४८। कीरतसिंह (बीकावत )---३३८।

कीरतसिष्ट् (सीकरवालीं का वंशज)-8581 कीर्तिसिंह ( मलसीसर का ठाकुर )-कीर्तिसिंह (भासवासर का ठाकुर)-1 580 कुतुबुद्दीन प्रेवक (दिल्ली का सुलतान)---७ १। कृतुबुदीन सुहम्मद खंघा (मुखतान का स्वामी )- ६३। कुंभकर्षा (चीदावत)—६०। कुंभकर्या (भाटी )— ३२८-२६। कुंभा (कुंभकर्षा, मेवाइ का महाराणा) ४४, ८१, ६६, २६०। कुमारसिंद्द (कंवरसी, सांखता)—४३-४, कुमेरसिंह (माण्करासर का स्वामी)-E E 2 1 कुरेशी (शेख, मुखतान का स्वामी)—१३। कुरावासिंह ( भाटी )- ३०१, कुशलसिंह (भूकरका का ठाकुर)--३०४, ३०६, ३१२, ३१६, ३२२-२४। कुशकसिंह ( चूरू का ठाकुर )—२४६। कुशससिंह (राजपुरे का ठाकुर)—६८६। कुलीचलां ( आबिदर्शां )—२६६ । कुशस्त्रसी (बीकानेर के राव लूणकर्ण का 97 )- 820 I कूपर ( भार० ढी०, महाराजा गंगासिंहजी का प्राष्ट्रवेट सेकेंटरी )-- ४०७। कूंपा ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र )-二章 ( कूंपा ( जोधपुर के राव रणमन्त का प्रपीत्र ) -- १३३-३४, १३६, १४४-४६।

कृष्या ( दिचया का राष्ट्कूट राजा )---७६। कृष्याकुंवरी (उदयपुर के महाराया। भीमसिंह की पुत्री )---३८०। कृष्णराज (प्रथम, दिल्ला का राठोड़ राजा )-- ७६। कृष्णराज ( दूसरा, दक्षिण का राठोड़ राजा )---७८। कृष्णराज ( तीसरा, दक्षिण का राठोड़ राजा )---७७-७८। कृष्णराज (मैसूर के वर्तमान महाराजा)-4381 कृष्ण(संह ( चीमूं का ठाकुर )--४०४। कृष्णसिंह (बूंदी का राव राजा)—३४० । कृष्णाजी ( मरहटों का ख़बरनवीस )— ३६३, ३६४। केलगा (बीकानेर के राव बीका का पुत्र )--- १०**६**। केलए (भारी)-- ६२। केलण ( वृदावत )--३१३। केलू (बीटू चारगा)-- ६२। केवान ( भाटी )-- २४३। केशव (प्रतिहार)—४६। केशव ( उपाध्याय )---११ । केशवदास ( थीदावत )-- 1 १४। केश्र (बिकोच)---२२२। केशोदास (साबुद्धा राज्य का संस्थापक)-9001 केशोदास (बीदासर का स्वामी)--- १२४। केशोदास (मेइते के जयमख का पुत्र)---केशोदास (केलवे के राम का पुत्र)--

9091

केशोदास ( इरदेसर का ठाकुर )—१८०। केशोदास (कांधजोत )-- २२२। केशोदास (कक्खासर का ठाकुर)---७२८। केसरीचंद (सुरागा)---४२४-२६, ४३४-34, 620 1 केसरीसिंह (सल्बर का रावत)---२६७। केसरीसिंह (बीकानेर के महाराजा कर्यांसिंह का पुत्र )---२३६, २४३, 740-41, 708-041 केसरीसिंह (श्रासीप का ठाकुर)---३८३। केसरीसिंह (कुचामग्र का ठाकुर)--४७१। केसरीसिंह (कुंमाया का ठाकुर)—६८६। केसरीसिंह ( सत्तासर के अकुर हरिसिंह का पुत्र )—७२४। कंसरीसिंह (मेघाणा का ठाकुर)-७२६। कंपरीसिंह ( सिंदू का ठाकुर )- ७३८। केसरीसिंह ( केलां का ठाकुर )--७४४। केसरीसिंह ( वैद मेहता )--७६०-६१। कैनिंग (लॉर्ड, वाइसरॉय)---४४०, ४४४। कैलाशनारायम् ( हक्सर )— ७५५ । कैसर (विजियम, द्वितीय, जर्मनी का बादशाह )---१३१। कोकरुताश ( मुग़ळ सरदार )-- १६६। कोबमदे (जोधपुर के राव जोधा की माता )--- ११। कोलरिज (श्रंग्रेज़ डॉक्टर)—२६, ४४६। कंवरपाल ( जाड )-- १७-६। कंवरसी-देखो कुमारसिंह सांखला। क्गर (ट्रान्सवाल का प्रेसिडेंट)--- ४०२-३। चेत्रसिंह (खेता, उद्यपुर का महाराया)-49 I

#### ख

खङ्गसिंह ( पंजाब का महाराजा)--४२७। खड़ासिंह (रिड़ी का ठाकुर)---४६२-६३, ६२२, ६२४, ६२६। खङ्गसेन ( राज्य-कर्मचारी )-- २६१। ख़वासख़ां ( मुग़ल सेनापति )-- २३४। खान धाजम—देखो धाजमखा । ख़ानख़ाना-देखो बैरामखां। ख़ानख़ाना—देखो मिर्ज़ा श्रब्दुर्रहीम। खानखाना-देखो महाबतखां। खानज्ञमां ( महाबतज्ञां का पुत्र )-- १३२-खानजहां-देखो पीरखां खोदी। ख़ानजहां ( सेयद )- २३३, २३८। ख़ानदौरां (शाही चफ्रसर)—२३४-३८। ख़ानबहादुर ( भट्टी )—३६७ I ख़ानेकलां - देखो मीरमुहम्मद । ख़्वाजाबख़्श ( जमादार )—१४**८** । खींवसी (तीसरा, जांगलू का स्वामी)-44, 07 1 खुदाबऱ्या ( दाउदपुत्रा )---३७४-७६। खुमाया (राव गयोशदास का पौत्र)---1388 खुमार्गासिंह (महाराजा गजसिंह का पुत्र)---३४८। खुमायासिंह ( लोइसर का स्वामी )-४२४-६। खुमाण्यसिंह (विश्काली का ठाकुर)-884 | खुमायासिंह (अनुपगढ़ के दलेलसिंह का पुत्र )—४६३, ६२२, ६२४ ।

खुर्रम—देखो शाहजहां बादशाह । खुशहालचंद (विश्वेश्वरदास डागा का दत्तक पुत्र )---७६८ । खुशहालसिंह ( चूरू का क्रिला बनाने-वाला )--६२। खुशहालसिंह ( बीकानेर के महाराजा गज-सिंह का पुत्र, लालासर का ठाकुर)-३४८, ६२१, ६३८। खुशहालामिंह (विसरासर का ठाकुर)— खुशहालसिंह ( श्रालसर के दुलहसिंह का पुत्र )---६३६। सुसरो (बादशाह जहांगीर का पुत्र)-१मर, १६०-६१, २००, २२६। खुसरु परवेज़ (बादशाह नौशेरवां का पुत्र )--- रेसम । खेतसिंह ( शामपुरे का स्वामी )—४४८। खेतसिंह ( खारदा का महाराज )-४६३, E 74-E 1 खेतसी (बीदा का वंशधर)--६०। खेतसी (साहबा का स्वामी)-१२४, 920, 930 1 खेतसी ( सिंढायच चारण )—३६२। खेतसी ( ढढ्ढा )---७६३। खेता - देखो चेत्रामिंह। खेमसिंह ( फोगां का स्वामी )—७२०। खोटिंग (दिस्ता का राष्ट्रकूट राजा)---७७-८। खंगार (बीदावत )- १२४। खंगारसिंह (खेंगारजी कच्छु के वर्तमान महाराव )--- ४६७। खंगारसिंह (सांख् का ठाकुर)---४७०,६५७। खंजरख़ां (जुदाक का किलेदार)---२१४।

### ग

गजकुंबरी (गज्यादे, श्रावैकुंबरी, बीकानेर के महाराजा गजसिंह की देवड़ी राणी )--६३०। गजसिंह (बीकानेर का महाराजा)-二, 98, 3二, 80, 84, 49, 83, २८६, ३१२-१३, ३१६-२४, ३२६-४६, ३६१, ३६४, ४१६, ४६२-६३, ६१४-१६, ६११-२१, ६२४, \* ६२६-३१, ६३३,६३४-२८,६४०। गजसिंह (जोधपुर का महाराजा)-२१६, २३८-३६, २६४। गजसिंह (भाटी, जैसल मेर का रावल )-8031 गजसिंह (शिवरती का महाराज) — ५६६। गरापतसिंह (मेघाणा का टाकुर)-8441 गरापनसिंह (दद्रेवा का ठाकुर)-७०३। गर्णपतसिंह ( राणेर का ठाकुर )--७४४। गर्मप्तिसिंह (फोगां का ठाकुर) - ७२०। गर्णशदास (राव)--३४६। गफ़ (मेजर) - ४१२ ग़फूरगुहरमद ( सवार )—१४६। ग्रयासशाह (ग्रयासुद्दीन ख़ितजी, मांडू का सुलतान )-- ६७। गसेली-देखो झाल्फ्रेड गसेली ! ग्राज़ीउद्दीनख़ां (जेनरत फ्रीरोज़जंग)— २६६। ग़ाज़ीख़ां ( बलूचिस्तान का जागीरदार )-3001 गार्डन (जेनरल )--१४७ । नासल--- ४६ ।

प्रांड ड्यूक घाँच् हेसी ( जर्मनी का शाह-जादा )— २१०, २१७ । गिरधर (राजा रायसन्त दरवारी का पुत्र)-२१८ । गिरधरदास ( मोहिल ) — ६० । गिरधारीलाल ( फ़तहपुरी )-- ३४१। गिरधारीसिंह ( गारबदेसर का ठाकुर )---999 1 प्रियर्सन ( सर जॉर्ज, ग्रंथकार )-गुमानसिंह (रोजड़ी का ठाकुर)- ७४२। गुमानसिंह ( जमकृ का ठाकुर )--७४६। गुमानसिंह (जालोर का महाराज)-६३६ । गुमानसिंह (बीकानेर के महाराजा गजसिंह का पुत्र )---३४८ । गुमानसिंह ( बनीसर का स्वामी )---३६२, ६३३, ६३४। गुमानसिंह ( राव, वैद मेहता )—४४७, 040-45 l गुमानसिंह (बोगेरा का राजवी)--७३१। गुरुवद्भासिह ( मेजर )-- १४८। गुरुसहाय (कमांडेंट)--४४७। गुलाबकुंवरी (उदयपुर के महाराणा सरदार-सिंह की राणी )-8२८। गुलाबराय ( ब्यास ) — ३४० । गुलाबसिंह (बीकानेर के महाराजा हूंगरसिंह का बदा भाई)---४८८, ६२२-२३। गुलाबसिंह (राजासर का राजवी)---७३१। गुजाबसिंह ( ख़वास ) - ४१८। गुजाबसिंह (रीवां के वर्तमान महाराजा)-4441

गुलाबसिंह (बनीसर का स्वामी)—६३३-गुलावसिंह ( ग्रालसरवालीं का वंशज )---गुलावसिंह ( सुई का ठाकुर )— ७२४। गुलामशाह (मियां गुलाम, लही का भीर)— 1 508 गूजरमल ( रेवाड़ी का राव )— ३२० । गूदड़ींसह ( महरी का स्वामी )-- ३२२, ६१६, ७२१। गेनसिंह (कुरसदी का स्वामी)—६४०-४१। गोकुलदास ( नरवर का लुटेरा )-- २२१। गोगादे ( गोगा, चौहान )-- २६, ६४। गोपसिंह ( मेजर, मालासर का ठाकुर ) -- 424, 6861 गोपाल (राजा)--१७४। गोपाल ( मंडलेश्वर, चौहान )— ६४ । गोपाल (चौहान)--४०। गोपालदास ( राठोइ )- ६० । गोपालदास (सांडवा का स्वामी)-१२४, १७१, ६६८। गोपालदास ( छापर द्रोणपुर का स्वामी ) --- २१३ । गोपालदास ( गौब, राजा )-- २१६। गोपालसिंह (यादव, करौली का महाराजा) --- 380 1 गोपालसिंह (बीकानेर के राव कल्यागमल का पुत्र )—१४६। गोपालसिंह ( आलसर का स्वामी )-६३६-३७। गोपालसिंह ( श्रासपालसर का स्वामी )---1 8 60

गोपालसिंह (तिहाखदेसर का ठाकुर )-७३६ । गोपालसिंह (कल्लासर का ठाकुर)-93E 1 गोपालसिंह ( राव, बैद मेहता )- ७६०। गोपीनाथ ( चारण )- ३५६। गोयंददास (बीदासर का स्वामी)-- १६४। गोरखदान ( कातर का स्वामी )- ७३६। गोरखनाथ (सिद्ध)--१६, ६४, १४४। गोरधनदास ( पुरोहित )-३४७। गोरबेग (काबुल-निवासी) - २१४। गोरा ( चारण )-- ११६, ११६। गोवर्धनसिंह (मलाय का ठाकुर)-६२८। गोविन्द मधुवन व्यास ( प्रथकार )- ६४। गोविन्दराज (पहला, दिच्या का राष्ट्रकृट राजा )---७६। गोविन्दराज ( दूसरा, द्विया का राष्ट्कृट राजा )-- ७७। गोविन्दराज (तीसरा, दक्तिश का राष्ट्रकूट राजा) - ७७। गोविन्दसिंह ( दतिया के वर्तमान महा-राजा )----५६७ । गोविन्दसिंह (रिड़ी के जगमालसिंह का पुत्र )—६२६। गोविन्दसिंह ( वाय का ठाकुर )-६ = २ । गोविन्दसिंह (सोभासर का ठाकुर)-1800 गोविन्दसिंह ( चंगोई का ठाकुर )--७२१। गोसल ( सुराया )-- ४७। गौतिसिंह (हांसासर का स्वामी)-- १६४। गंगा ( महाराजा रायमल की भाटियाणी रायाी )-9 हह, २०६।

गंगानंद (मैथिल, ग्रंथकार ) -- २४२-४३।
गंगाराम (दीखित ) -- २८१।
गंगासिंहजी (सर, बीकानेर के महाराजा; -७, ४१, ४६८, ४८६, ४६८, ४६७६६, ४०८, ४७३, ४६८, ६०१,
६०६, ६१४, ६२३-२४, ६२६,
६४१।
गांगा (जोधपुर का राव) -- ११७, १२०,
१२६-२८, १३१-३२।

## घ

घदसी ( घदसीसर का ठाकुर )—१०६, ११३, १६४, ७२७।

# च चाचा (पूगल का स्वामी)— १३, ६६५।

वाचा (उदयपुर के महाराया। चेश्नसिंह
का दासी-पुत्र )— ६१ ।
चांदकुमारी (महाराजा सर गंगासिंहजी
की स्वर्गीया राजकुमारी )— १३१,
१६६ ।
चांदमल (ढढ्ढा )— ७६३-६१ ।
चांदमल (जोधपुर के राव जोधा का पुत्र )
— ६३, १४० ।
चांदसिंह (सारी का ठाकुर )— ७३७ ।
चांदसिंह (शेखावत )— ३३७ ।
चांदसिंह (श्रालसर के नाथूसिंह का पुत्र)—
६३६ ।
चांदसिंह (जैमलसर का स्वामी)— ७२४ ।
चांदसिंह (मैग्लसर का स्वामी)— ७२४ ।

चांदा ( माखदेव का सरदार )-१४१। चाहद ( सुराया )-- ४७ । चाहमान (चौहानों का मूल पुरुष)--७१। चिमनराम (पुरोहित )- ४४७। चिमनसिंह ( खुड़ी का स्वामी )-- ६१४। चूहरू (जाट)--६२। घुंडा ( रावत, उदयपुर के महाराणा लाखा का पुत्र )--- = १, ११०। चुंडा ( मंडोवर का राव )---२३, ८०-१, २३६, ७४४ । चेंबरलेन (सर नेविल )--४७६। घंबरलेन ( सर नेविल, इंग्लैंड का प्रधान मंत्री )-- ६०६। चेम्सक्रर्ड (लॉर्ड, बाइसरॉय)-४३७, १४०, १४२, १४६, १६०, १६१। भैनजी (पिंइहार)--३१४। चैनसिंह ( सांईसर का स्वामी )—६३७। र्चनसिंह ( वागासर का ठाकुर )—३७४। चोखा (जाट)-- ६८। चोथमल (कोठारी)-१०४। घोप ( मेजर ए॰ जे॰ एच॰ )-482-88 1 चोहथ ( चौथ, बारहठ )-- ६४, २१२। घंडू ( प्रसिद्ध अयोतिषी )-१६२, २१०, 1355 चंदनकुंवरी ( खारडा के महाराज भैरूंसिंह की पुत्री)---६२८। चंदनसिंह् ( क्रेफ्टेनेंट )—१४८। चंद्रकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा गजसिंह की राखी )-- ३३३। चंद्रदेव ( गाइड्वाल )-७१। चंद्रभान ( सुटेरा )---२२२।

चंद्रमान ( ढागा )—७६४ ।
चंद्रमान ( चन्द्रमिग, बुन्देला )—२३३,
२३७ ।
चंद्रसिंह ( कनवारी का ठाकुर )—६६६ ।
चंद्रसिंह (रिद्री के जगमालिसिंह का पुत्र)—
६२६ ।
चंद्रसिंन ( जोधपुर का राव )—१६४-६४,
९७०-७२, १७६, २०३, २३६ ।
चंद्रसेन ( जैतपुर का ठाकुर )—६८३ ।
चंप्रा ( जोधपुर के राव जोधा की सोनगरी
रागी )—८३ ।
चंपानाथ ( मोदी, नागोर का हाकिम )—
४२६ ।

# छ

खुत्रपालसिंह (मांडे का स्वामी)—४२४।
छुत्रसाल (देपालसर का ठाकुर)—७११।
छुत्रसालसिंह (बीनादेसर का ठाकुर)—
७४२।
छुत्रसिंह (बीकानेर के महाराजा गजसिंह
का पुत्र)—३४८, ४६२-६३, ४८८,
६१४, ६१६-२१, ६२४, ६२६।
छुत्रसिंह (राव, वेद मेहता)—४८३,
७४१-६०।
छुज्रसम (बोहरा)—२८४।
छुत्रमल (वेद मेहता)—४५२, ७४६-६०।
छुगमल (वेद मेहता)—४४२, ७४६-

## ज

जगजीतवहादुरसिंह (कपूरथला के वर्तमान महाराजा)—४१८। जगतबहादुरसिंह (विजयपुर का राजा)-४२४। जगतराय ( धर्मचन्द्र का पुत्र )--१७०। जगतसिंह (प्रथम, उद्यपुर का महा-राखा )---२४०। जगतसिंह (द्वितीय, उदयपुर का महा-रागा )--३१६, ३४२। जगतसिंह ( चूंडावत, दौलतगढ़ ठाकुर )--३०२। जगतसिंह ( बीकानेर के महाराजा गजसिंह का पुत्र) - ३४८। जगतसिंह ( जयपुर का महाराजा )-३८०-८४, ४०८, ६३६। जगतसिंह ( सांखू का स्वामी )- ६४६ । जगन्नाथ (कछ्वाहा राजा भारमल का पुत्र )-- १०४, १८८, १६१। जगन्नाथ (जग्गा, पुरोहित)-- ३०६, ३१३। जगरूप (जम्मू, पुरोहित)--३४३, ३४०। जगमाल ( उदयपुर के महाराया। उदयसिंह का पुत्र )- १७६-७७। जगमाल (भाटी)-- १३। जगमालसिंह ( वाय का ठाकुर )- ४६३-183 जगमालसिंह (रिड़ी का स्वामी)—६२६। जगमानसिंह (सोनपानसर का ठाकुर)-1 080 जगराज—देखो विक्रमाजित बुन्देला । जगरूपसिंह (भाटी सरदार)---२६१-६२। जग्गा (कञ्जवाहा)--- १३१। जनकू (जयश्रापा सिन्धिया का पुत्र) ३३६।

जनार्दनभट्ट (संगीताचार्य)---२८४, २८८। ज्ञप्रकुलीख़ां (शाही धप्रसर)---२६४। जमना ( जोधपुर के राव जोधा की हुलगी-राया )--- =३। जमशेदख़ां (होस्कर का सैनिक अफ़सर)-1 23-035 जमानशाह (काबुल का बादशाह)-३७३। जमानावेग-देखो महावतःखां खानखानाः जमाल (शहबाज़ख़ां का पूर्वज)--१७१। जमालख़ां (जौनपुर का हाकिम)-- १३६। जमालपाशा (टर्का का प्रेसिडेन्ट)--- १३२। जमालमुहम्मद (शाही श्रक्रसर)---२२४। जयश्रापा (सिन्धिया, ग्वालियर का महा-राजा )--३३८-३६, ६३०। जयगोपाल पुरी (सी॰ आई॰ ई॰, कोलो-निज़ेशन मिनिस्टर )-- ४८७। जयचामराजेन्द्र (मैसूर का महाराजकुमार)-६०६। जयचन्द्र (कन्नोज का गाहदवाल राजा) जयतसिंह (चौहान )-६४। जयमल (जग्गा का वंशज)-१३१। जयमल ( मेइतिया, राठोइ )--४४, १४६-421 जयदेवसिंह । ब्रिगेडियर, सैनिक अफ्रसर)— १८७ । जयसिंह ( सोलंकी, राजा )--७६। जयसिंह (मिर्ज़ो राजा, श्रांबेर का महाराजा) --- २१४, २१६, २३३-३४, २४४-जयसम (राजा अनुपसिंह का पुत्र)--- २३८।

जयराम (बद्गूजर, अनीराय सिंहदूलन का पुत्र )---२१८। जयसिंह (सर्वाई, जयपुर का महाराजा)-३०१, ३१४-१८। जयसिंह ( बीकानेर के महाराजा राजसिंह का पुत्र )---इह ४। जयसिंह ( मेहता )- ६०७। जयसिंह ( नामासर का स्वामी )—६३३-341 जयसिंह ( जसाया का ठाकुर )— ६८३। जयसिंहदास ( मेहता )- ३७६। जयाजीराव ( सिंधिया, ग्वालियर का महाराजा )--- ४६७-६८ । नयसोम (कवि, प्रंथकार)— ८४, १३३, १३४, १४४, १४३। जलालख़ां (चांदा का ज़मींदार )-२४४. २४६ । जलालुहीन (बुख़ारी)—६५। जल्लू (राय)---२२३। जवानओं ( पुरोहित )—३८१, ३८६, 8031 नवानासिंहें ( रीयां का ठाकुर )-- ३४१। जवानसिंह (बारू का ठाकुर)--४०३-४। जवानसिंह ( उदयपुर का महाराणा )-308 जवानीसिंह (जोधासर का ठाकुर)-७२= । जवानीसिंह (वैद मेहता )--७४८। जवानीसिंह ( जयपुर राज्य का जागीर-दार )--- ६३३-३४। जवानीसिंह (कक्कू का ठाकुर )--७३४। 105

जवाहरमल (जाट, भरतपुर का राजा)-340-491 जवाहरसिंह (जवाहरजी, शेखावत)— ४२३। जवाहरसिंह ( वयारोत )—४४२ । जवाहरसिंह (थिराणा का ठाकुर)— ७२४। जसमादे (जसमादेवी, राव जोधा की हाड़ी 9991 जसमादे ( बीकानेर के महाराजा रायसिंह की सीसोदणी राणी )- १६६। जसरूप चतुर्भुज ( मूंधड़ा )—२६२, जसवंत ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र ) -- = 3 | जसवंत (साहोरवार्जों का वंशज)—१६४। जसवंत ( मुहता, दीवान )- २३६। जसवंतराय ( भिष्ठी )---३८८ । जसवंतिसह (राजा रिगीपाल का वंश-धर )-- ६३। जसवंतसिंह ( बीदा का वंशज )-- १२४। जसवंतिसह (जोधपुर का महाराजा)---२३८-३६, २४३, २६३, २६४-जसवंतिसंह (गोगुंदे का स्वामी)-- ३५२। जसवंतिसह (रिड़ी के महाराज मुकनसिंह का पुत्र )-- ४६३-६४। जसवंत्रसिंह (वैद मेहता, कींसिल का मेंबर) --- ४६८, ४७०, ७१७-१८, ७६ : । जसवंतसिंह (दूसरा, जोधपुर का सहा-राजा )---४६४-६६।

जसवंतसिंह (सैलाना का राजा)---६२८। जसवंतसिंह (परेवदा का ठाकुर)---७३ = । जसवंतसिंह (महाराजा सर गंगासिंहजी का प्राहृवेट सेक्रेटरी )-- ७४८ । जसवंतसिंह (बगसेक का ठाकुर)--७३१। जस्सू ( नायक )--- ४४६। जहांगीर ( मुग़ल बादशाह )-9६२, 148, 108, 100, 150, 150-22. 184, 180-200, 202, २०६, २१०, २१३-१८, २२०-२१ २२४-२६, २८४, २८६ । जहांगीरकुलीख़ां (ब्याज़मख़ां का पुत्र)-223 1 जहांदारशाह ( मुगल बादशाह )---२६८। जाद्राय ( सरहठा )--२७६। जानकीदास ( डागा )-- ७६६। जानीबेग़ ( ठहा का स्वामी )-- १८१। जाबदीख़ां ( जाबदीनख़ां, ज़ियाउदीनख़ां, खवाख )-- १६४, २० ६ । ज़ाब्ताख़ां ( भट्टी )—६६, ३६६, ३७८। जाम्बुदती (उदयपुर के महाराणा कर्णसिंह की राणी )--२४०। जाम्मा (जामाजी, सिद्ध)-- ११-२०, २६, 48 1 जॉॅंजे (पी॰, पंचम, सम्राट्)---२८, ५०६, 414-16, 418-<del>2</del>0, 4<del>2</del>0, 4<del>28</del>, 489. 48E. 403-08. 488, ६०६, ६२४, ६२७ ।

जॉर्ज (डी॰ लायह जॉर्ज, इंग्सैंड का प्रधान-मंत्री )--- १४१। जॉर्ज ( एक बर्ट जॉर्ज, छठा, सम्राट् )-408, 408 1 जॉर्ज ( क्लार्क, सरकारी श्रप्तसर )-1868 जॉर्जे टॉमस ( जाज फरंगी )-- ३७०-७४, 8001 ज्ञालिमचंद ( मेहता )-- ४१६, ४२४। ज्ञानिमसिंह ( रीयां का ठाकुर )-- ३ ४४। ज्ञालिमसिंह ( बीकानेर के महाराजा गज-सिंह का पुत्र )--३४८। ज़ालिमसिंह (पिक्हार )-३७८। ज्ञालिमसिंह (भाटी, घरियाला का रावल)-1 8 0 C जाबिमसिंह ( मेहता )-- ६०७। जालिमासिंह ( मेदितया )-- ३३२। ज्ञालिमसिंह ( बीदासर का सरदार )-३३६, ६४०। जारहरणसी ( राठोद )--- = । जाहिद्ज़ां (शाही मनसबदार)---१६५:1 ज़ियाउद्दीन (बीकानेर राज्य का सेनाच्यक) -8281 जिवबादादा (मरहठा सेनापति)--३७० । जीतमस ( उद्घा )---७६४। जीवनदास (कोठारी)--२४०, २४४, 1835 जीवनसिंह ( गजसुखदेसर का ठाकुर )-

जीवराजसिंह (राजा, सांडवे का स्वामी) €08-021 जीवराजसिंह (इरासर व सारोठिया का स्वामी )--- ४८७, ६१३, ७४१। जीवराजिंसह ( तंवर, रिड्री का राजा )--४७४, ४८२, ४२४, ६१२। जीवराजसिंह ( पूगल का राव )—६६७। जीवा (संघराव )--- ११। जुमारसिंह (बुन्देला)—२१६, २१८-18, २३६-३७। जुमारसिंह ( चूरू का ठाकुर )-जुविक्रकारख़ां (दीवान इस्तख़ां का पुत्र) २७१, २६२। जुहारकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा हुंगर-सिंह की माता )-४८८। जुद्दारमल ( उद्घा )--७६४। जुहारसिंह (श्वेगोत )—४२१। जुद्दारसिंह ( जुद्दारजी , शेखावत)--- ४२४ २६, ४३४-३४, ७४६। जे॰ ऐडम (गवर्नर जेनरख का सेकेटरी) जे॰ डी॰ कमिन्स (मेजर जेनरस्त ) 405 I नेठमख ( पुरोहित )-- ३६७। जेमीसन ( डॉक्टर )---४०३। जैकिशन ( चारण )--- ७६१। जैक्सन (कप्तान )--- ४३२, ४३६ । जैसल ( नरूका )-- १२४।

जैमल (तिहांखदेसर का स्वामी)-जैतमाल (जयमल मेक्तिया का प्रधाम) 1401 जैतरूप ( मेहता )--३४२। जैतसिंह (जैवृसिंह, जैससी, बीकानेर का राव )-- ५४, १६, ६५, ११६, १२२-२४, १२७-२८, १३०-३६; १३८-३६, १४२-४३, १६२,१६४, **298, ६४३।** जैत्तसिंह ( पिष्टार )—३१३। जैतसिंह ( दूसरा, सलूंबर का रावत )-जैतसिंह ( सांख्वे का ठाकुर )—३८६, जैतसिंह (सुजानगढ़ का ठाकुर)--४०३। जैतसिंह ( सांईसर का ठाकुर )—४४४ । जैतसिंह ( चाइवास का ठाकुर )—६८६। जैतासिंह ( सुंई का ठाकुर )—७२४। जैतसिंह ( राखेर का ठाकुर )—७४४। जैतसी ( जैतसीसर का ठाकुर )—६८७ । जैतसी (जैतसिंह, भाटी, जैसलमेर का रावल )-- ११४-१७। जैतसी ( पिंद्हार )--३०४। जैता ( राठोब )---१४४-४६ । जैदेवसिंह (कैप्टेन )- ४४८। जैसा ( वीर राजपूत )- १३०। जोगा ( राव जोधा का पुत्र )— द३, द६, 1 83 जोगीदास ( मुकन्ददासीत )---३१२। जोगीदास ( मधेन, जैन यति )-- २६६। जोधराज (सिंघी)—३=३।

जोधा (जोधपुर का राव )--- ४१, ४४, ७०-२, ७४, ८२, ८४-६२, ६६, १०१-६, १९८, १३१, १३३, €82 | जोरा (बावरी )---४१७। जोरावर ( राजा, शाही श्रक्तसर)-- २२४। जोरावरमल (बापना)--४१०, ४१२। जोरावरमञ्ज ( डागा )--४०३। जीरावरमल ( उहा )--७६४। जोरावरसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-300-90, 337-38, 334-73, ३२६, ३४६, ४६३ । जोरावरसिंह (खींवसर का ठाकुर)--- ३३७, ६४६, ७०० । जोरावरसिंह (कुंभाएा का स्वामी)-3341 जोरावरसिंह (जोरजी, वर्णारोत)-४१६-901 जोरावरसिंह (रावतसर का ठाकुर) 820 1 जोरावरसिंह ( जैतसीसर का ठाकुर )-5 EE 1 जोरावरसिंह (लूगासर का ठाकुर) 1 380 जोरावरसिंह (सिमला का ठाकुर)-७१७। जीशीराय ( ग्रंथकार )--- २८३। जौहरीसिंह ( स्बेदार )--- ४४८। ज्वाँसाप्रसाद (राजा, शाही सेवक)-४१६। ज्ञानचन्द्र (यति)--३। ज्ञानजी (ख़बास)--४२१। ज्ञानविमल (जैन साधु)--२०१।

ज्ञानसिंह (मेंहता)—३७४, ३८१, ३८६, ३६४। ज्ञानसिंह (-सिमला का ठाकुर )—७१७।

#### Č

टॉड ( जेम्स, कर्नल, प्रन्थकार )-- ३, १६, ६८, ८६, १०६, १२४, १३६, १४७, १६६-६७, २२६, २४६, २४३, २७३ ७४, २७६, 283. ३६३-६६, ३६६, ३८%, ३ द ३. ३८४-८६, ३८८, ६३३। टॉमस-देखो जॉर्ज टॉमस । टॉलबट (क्सान)-४८२-८४। ट्राविलियन (लेफ्रिटर्नेट)---३६१, ४१०-13 1 रीकमसी ( दहा )---७६३-६४। टीकासिंह (सिक्ख )—३६६, ३७४। टीडा ( मारवाइ का राव )-- = । टेसिटोरी ( डॉक्टर, ग्रंथकार )-४४, ८६, 1221

# 3

ठाकुरसी (बीकानेर के राव जैतसिंह का पुत्र)—१३६, १४७-८, १४४। ठाकुरसी (जीवसादासोत )—२०१। ठाकुरसी (बैद मेहता, मंत्री)—७४४।

# 6

दलहौज़ी (ठॉर्ड, गवर्नर जेनरल)— ४४४, ४४४। डाल्सिंह (द्वंगरसिंह, घडसीसर का स्वामी)—१•३।

द्वंगरसिंह (बीकानेर का महाराजा)---२७-□, ३७, ३१-४१, ४४-६, ४□, ४६२-६४, ४६८, ४८८-८१, ४६२, २१६, २२६, २२०, ६१२, ६२३-२४, ६२६। दूंगरसिंह ( दूंगजी, शेखावत )-४२३, ४२६, ४३४। डुंगरसिंह (बीकानेर के राव जैतसिंह का सरदार )- १३१। उथूक भ्राव् कनाट् (सम्राट् एडवर्ड सप्तम का छोटा भाई )-- ४१०, ४११, 491 खयुक झाँव विंडसर—वेखो एडवर्ड अध्म।

तकौनन सरस्वती भट्टाचार्थ ( प्रंथकार )-रमम । तप्रतिसह (जोधपुर का महाराजा)-1340 तस्त्रसिंह ( बीकानेर के महाराजा सरदार-सिंह का पुत्र )-- ६२३। सप्रतसिंह (रिडी के ठाकुर मुक्नसिंह का माई )-- ६२६। तक्तसिंह ( सांईसर का स्वामी )—६३६, तरयबद्धां ( बादशाही धप्रसर )—१७१ । तरसूखां (तुरसमखां, शाही सेवक)-903, 2041 ताजख़ां (शाही सेयक)---१७२-७३। तांतिया टोपी (ब्राह्मण, मरहटा सरदार) 840 1

तानाशाह - देखो अबुबहसन, गोलकुंडे का स्वामी। तारासिंह ( चंगोई का राजवी )---३२०, ३२२, ३२४, ३३०, ६१६, ७२१। तालेमुहस्मद्खां (पालनपुर के वर्तमान नवाब )--- ११७ । तिजोकसी (बीकानेर के राव जैतसिंह का पुत्र )-- १३७ । तिलोकसी ( मारी )-१३-४। तिजोकसी ( उद्घा )-- ७६३। तिहुरापाल ( जोहिया )-११७-१८, तीरदाज्ञालां—देखो अब्दुक्षापानी। तुंग ( राठोड़ )—७६। तंजसिंह ( चाइवास का ठाकुर )-- १२४, १६४, ६७६, ६८८। तेजसिंह (गोपाछपुरा का स्वामी)—६७६। तेजसिंह (रिड्री का महाराज)-६२६। तेजसिंह ( भाजसर के राजवी नाथ्सिंह का पुत्र )- ६३६। तेजसिंह (रावतसर का र वत) - ६५२। तेजसिंह ( भाटी, हाडलां-बदीपांती का स्वासी )--७४१। तेंजसी (बीकानेर के राव लू शक्यों का पुत्र )--१२०, १३१। तेजसी (धामेर के स्वामी रत्नसिंह का संत्री )-- १२४। तेजा ( बीकानेर के महाराजा रायसिंह का सेवक )-- १८४-८१।

तैमूर (प्रसिद्ध तैमूर बंग)—६४, ६३, २१६, २८६। तैलप (सोबंकी राजा)—७८। तोगमख़ां (नागोर का नवाय)—१६३। तोतासिंह (मेजर, हवालदार)—१४८।

#### य

थानसिंह ( हरासर का ठाकुर )—३४४, ६६० । थार्नेटन ( कर्नज, रीजेंसी कौन्सिज का प्रेसिडेन्ट )—४६३ । थार्स्वी ( अंग्रेज़ अधिकारी )—४२४ ।

# द्

द्याबदास (सिंढायच चारण्, ख्यातकार) १६४, १६८, २३८, २७१, २७३, २७६, २६६, ३२२-२३, ३६%, ३६३, ३६६, ३७६, ३८२, ४२७। दयालदास ( मुहता )---२४४, २६४। दरियाख़ां (पठान )--२२३। द्वयंभनसिंह (बासपावसर का स्वामी)-1850 द्वपत ( राव, बुन्देखा )---२४७, २७२। द्वपत (बारहठ)--३०१। व्लप्तासेंह (दलप्त, बीकानेर का महा-राजा )-१८१, १८४-८६, १८८, १६१-६२, १६४-६६, २०४-११, 220, 228 1 द्वपतसिंह (कञ्चाहा, पूनलसर का

ठाकुर )—७४३ ।

द्सपतसिंह ( विरकासी का ठाकुर )-384, 807 1 दलेकसिंह (राजावत)-३३०। व्छेखसिंह ( अन्पगढ़ का महाराज )---४६२-६३, ४८८, ६२०-२२, ६२४, 1853 दलेलसिंह (जारिया का ठाकुर )- ७०१। दशरथ शमी ( एम० ए०, विद्वान् )---1941 दानियाछ ( मुनाख सम्राट श्रकवर का तीसरा पुत्र )- १८३-८४। दानियाल (शेख़)-१६६। दामोदर ( ग्रंथकार )--- २८६ । दारायातां ( शाही सैनिक )-- २२२। दाराशिकोइ ( सुराज बादशाह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र )--- २४२-४३, २७४। दावरबद्धरा ( खुसरो का पुत्र )-- २२६-दिलाचरख़ां (बहादुरख़ां रहेला का पुत्र)-298 1 दिलेरखां दाउद्प्रई ( जलालखां, शाही मक्रसर )—२४४, २४८, २५६, 248-601 दीनदयाल (बीकानेर राज्य का सेनाध्यक)---828 | दीपकुंबरी ( बीकानेर के महाराजा सुरत-सिंह के पुत्र मोतीसिंह की पत्नी )-85, 80E | दीपसिंह (पंचार, जैतसीसर का ठाकुर)-834-33 1 दीपसिंह (कनवारी का स्वामी )- ३३६, बेश्व, ब्रस्

दीपसिंह (देवलिये का एक कुंदर ) 8201 दीपसिंह ( भाटी, घाइयाला का रावल )-६२८, ७०६। दीपासिंह (बिसरासर का ठाकुर) - ७१६। हुर्गा ( राय, सीसोदिया, रामपुरा का स्वामी )-- १८७-८८। दुर्जनसाल ( हाबा, कोटे का महाराव )-898 1 दुर्जनसाल ( जदावत )—१३१ । दुर्जनसालासिंह (थिराणा का ठाकुर)-9241 दुर्जनसिंह ( खुदी का ठाकुर )-६६४। हुर्जनसिंह ( द्वंसर )--३८६। दुलचंद ( भाटी, राजा )-६४। दुलहसिंह ( दूलहसिंह, बीनादेसर का ठाकुर )-७४२। दुत्तहसिंह ( उदयसिंह, लोहावट के धजब-सिंह का पीत्र )-- ३६२, ६३४। दुजहसिंह (भावसर का राजवी) ६३६-३७। तृदा ( हादा, बूंदी का राव )-- १८७ । दूदा (जोधपुर के राव जोधा का पुत्र, मेर्से का स्वामी )—==३, १०४, 900, 939 1 द्बहदेवी ( जैसलमेर के भाटी राजा कर्ण की राग्धी )--- ४३, ७२। देदा ( नींबावत, सूत्रधार )---४६। देपा ( चारण, देवी करणीजी का पति )-1 55 देवकरण ( पंवार )-- १२६ । देवकरण ( अंबजायत )--- ११२। देवनाथ ( ब्यायस, गुरु )—३६२, ३६४ ।

देवराज ( खीची )-- १००। देवसरा (? मोहिल )- ६१। देक्सी ( बीकानेर के राव बीका का पुत्र ) -- 9081 देवसी ( राव बीका का पुत्र )-- १०६। देवीदास ( पुरोहित )--- ११८ । देवीदास ( भाटी, जैसलमेर का रावज )---88, 904, 998 I देवीदास (घड़सीसर का स्वामी)-- १२५। देवीदास ( राठोइ )-- १७१। देवीप्रसाद शास्त्री ( प्रंथकार )—१७६ । देवीप्रसाद ( सुंशी, प्रंथकार)—दद, १७६, १८६, २०९-२, २१४, २३१, २३३, २३४, २४३, २४६, २६८, २८७, ३२२, ३६१, ६४१। देवीसहाय ( मुंशी, कींसिल का मेंबर )---४६८। देवीसिंह (मखसीसर का ठाकुर)—६६०। वेवीसिंह ( पूगता का राव )---६६७। वेवीसिंह (गारबदेसर का स्वामी)-- १०६, 030 1 देवीसिंह ( बीकानेर के महाराजा क्यांसिंह का पुत्र )-- २४०। देवीसिंह (हिंतृसिंहोत बीदावत)--३२६। देवीसिंह (चांपावत, पोहकरण का ठाकुर)-३२६, ३३२। देवीसिंह (हरासर का स्वामी)--३३७, 3481 देवीसिंह ( सल्ंडिया का राजवी )---३४८, ६१६, ६३१, ६३८-४०। देवीसिंह ( सूबेदार )--३६८। देवीसिंह ( डकरायों का ठाकुर )-४१४ ।

देवीसिंह ( आससरवार्ती का वंशज )---६३७। देवीसिंह (बिसरासर का ठाकुर)—७१६। देवीसिंह (कातर-बद्दी का स्वामी )--देवीसिंह ( तंवर, ऊंचाएडा का ठाकुर ) दोस्तमुहम्मद (चक्रग़ानिस्तान का वादशाह) --- 832-381 दोस्तमुहम्मद ख़्वाजाजहां (शाही श्रक्रसर) -- 389 1 दौलतख़ां (क्रायमख़ानी)-- ११३। दौलतख़ां (नागोर के सरखेलख़ां का पुत्र) --- 9 3 0- 3 = 1 दोलतराम (महाजन का प्रधान)---३०६। दौजतराम ( पिंदहार )-- ३५०। दौलतराम ( बीदावत )---४७५। दौबतराव (सिंधिया)--३७०। दोलतसिंह ( सांखला )—३०४। दौत्तससिंह (वाय का ठाकुर)-- २० =, ३२०, ३२४, ३२८, ३४३, ३४४, ६८० । दौततसिंह (दबसिंह, कुंभाणा का ठाकुर)--६ म ६ । दंतिदुर्ग (श्रीवल्लभ, दक्षिण का राष्ट्रकूट राजा )--७६। दंतिवर्मा (दक्षिया का राष्ट्रकृट राजा)-७६ । द्रौपदी ( बीकानेर के महाराजा रायसिंह की तंवर राग्री )-9 १७ । द्वारकार्या ( महाजन )---३३७। द्वारकादास ( खंडेसा का रामा )---२४०।

द्वारकादास ( हरायत )---७०४। धनपतिसिंह ( वैद मेहता )---७४८। धनसुखदास कोठारी (कोंसिल का मैंबर ) -848, 8971 थक्षेसिंह ( रोजबी का ठाकुर )--७४२। धर्मसी ( उद्घा ) ७६३। धीरसिंह ( सवार ) २४८। धीरजसिंह ( पिंद्रार )--७२८। धीरजसिंह (धीरतसिंह, चूरू का ठाकुर)-३१८, ३२४, ३३७। धीरजसिंह (धीरतसिंह,सांडवाका ठाकुर)----३३७, ३४८-४६। धीरतसिंह (जारिया का ठाकुर)-७०१। धीरतसिंह ( सालूं का ठाकुर )--७१०। ध्वराज (दक्षिण का राष्ट्रकृट राजा)-भूगीनाथ ( भूनीनाथ, साधु )—२६, ४३, भूहद ( मंडोवर का राव )— ८०। ध्तराष्ट्र (कौरववंशी राजा )--- २८५। धींकलसिंह (जोधपुर के महाराजा मीम-सिंह का पुत्र )--३७१-८४, ४०८-६। घोंकलसिंह ( माण्करासर-भार्रावाला का स्वामी )---६६२।

Ŧ

नकोत्र (जाट)— ६८। नगराज (बीकानेर के राव जैतसिंह का मंत्री)— १३३-३४, १३८-३६, १४२, १४६-४७।

नगा ( भारमछोत )---१५०। नज़रबहादुर ( शाही सेवक )---२३७। नज़रमुहम्मद्खां (बुख़ारे के हमामकुलीख़ां का भाई)---२१४। नथमक ( जैसलमेर का दीवान )---१४। नथमन (मेहता)---४१८। नथमज ( दह्वा )-- ७६४। नत्थृसिंह (नाथृसिंह, भूकरका का ठाकुर)-४७०, ४८१। नाथुसिंह (अन्पगद के महाराज दलेलसिंह का पौत्र )-- ४६३। नन्दिवर्धनसृरि ( जैन विद्वान् )-- ४७ । नम्न ( राठोङ् )--७१। नरबद ( मोहिल )--१०१-३। नरसिंह (जाट, सिवाणी का ठाकुर)-1 33 ,80 नरसिंह (मंत्री वस्सराज का तीसरा पुत्र)-3381 नरा ( बीकानेर का राव )--४४, १०४, 908, 999-921 नरोत्तमदास स्वामी (एम० ए०, विद्वान्)-1860 नवलसिंह ( शेखावत, नवलगढ़ का स्वामी )----३४२-४४, ३४६। नवलसिंह ( मगरासर का ठाकुर )-1 300 नसरतख़ां ( बलूची )-- १७७ । नसीरख़ां (बादशाह अकवर का श्रमुर) -- 328 1 नागभट ( प्रतिहार राजा )--७७। नाथू (बीकानेर के राव बीका का सरदार)-1/5/1

नाथूसिंह (कड़वाहा,दुलरासर का ठाकुर)-नाथूसिंह (श्रालसर का स्वामी)—६३६। नानक (गुरु, सिक्खधर्म का प्रवर्तक)---₹0 | नाना फड़नवीस ( माधवराव पेशवा का कर्मचारी )--- ४१०। नापा ( सांखला )—-५४, ७२-३, ८४, ६०-१, ६६, १०२, १२४, ३०४, 3491 नार्यमुक ( लॉर्ड, गवर्नर जेनरज )---४६४। नारण (बीकानेर के राव लूग्रकर्ण का पुत्र )--१२०। नारण ( राजपुर का स्वामी )- १६४। नारण ( एवारे का स्वामी )-- १४२, नारण (तिहां यादेसर का स्वामी)-- १६४। नारायण ( बीकानेर का सरदार )-9311 नारायणसिंह ( शक्रावत, बोहेड़ा के रावत नाहरसिंह का पुत्र )-- ६२८। नारायणसिंह (रिदी के ठाकुर नाहरसिंह का पुत्र )-- ६२६। नारायसासिंह (राजपुरा का ठाकुर)-इद्ध । नारायण्सिह (कञ्चवाहा, गजरूपदेसर का ठाकुर )-- ७४३। नासिर (सैयद, हिसार का फ्रीजदार)-3351 नार्सेस (सेनापति)-- २८८ ।

नासिरुल्मुल्क-देखो पीरमुइम्मद सर-वानी । माहरख़ां ( सांखला )---३०४। नाहरसिंह ( सातूं का ठाकुर )—४८४। नाहरसिंह (शेखावत)-३१६। नाहरसिंह (सीधमुख का ठाकुर)—३६२। नाहरसिंह (शक्नावत, बोहेड़ा का रावत)-६२८। नाहरसिंह ( रिड़ी का ठाकुर )--६२६। नाहरसिंह (राणासर का ठाकुर)—६६८। नाइरसिंह ( बालेरी का ठाकुर )-७४०। निज्ञामशाह (परेंडा का स्वामी) - २३३-38 1 निज्ञासुद्दीन ( ग्रंथकार )—१४१। निज्ञामुल्मुङ्क (हिसार का स्वेदार )-१४४, २१६, २३७ । निज्ञामुल्मुल्क (घासफ्रजाह, हैदराबादवालों का पूर्वज )--- २६६। निरवाण (बीकानेर के महाराजा राय-सिंह की राखी )-१६७। नींबा (जोधपुर के राव जोधा का पुत्र)-52, 58-X 1 मींबा (कांधल का पुत्र) १०३। नींबा ( वांग्रूना का स्वामी )- १६४। मीलकंठ ( ग्रंथकार )---२८७ । नूरजहां ( बादशाह जहांगीर की बेग़म ) --- २१३, २१८, २२१, २२६। मृह समानी (फ्रारस का बादशाह)-२८६ । नृसिंहदास ( डागा )—७६६ । भेतसी (बीकानेर के राव लूयाकर्या का पुत्र )—११८, १२०, १३१ ।

नेतसी ( उद्घा )-- ७६३। नेमशाह ( जवारी का स्वामी )---२४२। नेर (जाट)--- १६। नेस्मिथ (हिसार का कमिश्नर )-४४४। नैयासी ( मुंइणोत, ख्यात छेखक )--२१, ७०, ६४, ६७, १०२-३, १२२, १४४, ३२३। नैयासी (कोठारी)-- २६२। नैनसी (सोड़ा)--३७८। नैपोलियन बोनापार्ट (फ्रांस का बादशाह)-इम्ह । नौनिहालसिंह (भौजपुर का महाराणा) --- 4001 नौरंगदे (राव जोधा की सांखळी राखी) --- द्र , ६० । नौशेरवां (फ्रारस का बादशाह)-- २८८। नंदकुंवरी (रामपुरा के चन्द्रावत हठीसिंह की पत्नी )--- २४०। नंदकुंवरी ( धन्पगढ़ के महाराज लाखसिंह की बहिन )---४६४, ६२२,। नंदिसंह ( आलसरवालों का वंशज )-६३६ । न्युमेन्स ( डॉक्टर )—४६४।

### प

पत्ता ( चूंडावत )—४४ ।
पत्ता ( राठोड़ )—१७१ ।
पत्ता ( मुंदता )—१७१ ।
पत्ता ( मुंदता )—१०१ ।
पत्तकुंवरी ( उदयपुर के महाराणा भीमसिंह
की राणी )—३६१, ६२०, ६३२ ।
पत्रसिंह ( शेलावत )—४२३ ।

पद्मसिंह (जैतपुरा का ठाकुर )-- ३६६, 3041 पग्रसिंह ( बीकानेर के महाराजा कर्णसिंह का पुत्र)---२४३, २४७, २४०-४१, २६०, २७४-७१, ७१४ । पद्मसी ( दह्ना )—७६३। पद्मानन्दसूरि (जैन विद्वान् )--- १७ । पन्तुजी भट्ट ( प्रथकार )--- २८७ । पद्मालाल (मेहता)-४६१। पन्नेसिंह ( नौसरिया का ठाकुर ) - ७३७। पन्नेसिंह ( वैद मेहता )-- ७१८। पंजसिंह ( बनीसर का राजवी )-३६२, ६३३-३४। परवेज ('मुग़ल बादशाह जहांगीर का शाह्यादा )---२१४, २२६-२४। प्रशुराम ( हाड़ा )-- १६४। पहाइसिंह ( भाद्रा का ठाकुर )-- ३६२। पहाइसिंह (बंदेला राजा) -- २१ ८,२३७ । पाउलेट !( कर्नल पी० डब्ल्यु०, ग्रंथकार, जोधपुर का रेज़िडेन्ट)-४, मम, १६८, २२६, २४६, २५४, २७३, २७७, '२७६, ३६३, ३६४-६६, ३७८, ४४४-४६, ४४८, ४७६। पांडू ( जाट )-- ७४,६७-६। पाणिन (। प्रसिद्ध वैयाकरण )--- २२ । पाता (|कञ्जवाहा )-- १२४। पाता (सोभासर का ठाकुर)---७०३। पावर पामर (सर, भारतीय सेना का कमांडर-इन-चीक्र )--- ४०६। पिंगले-देखी मोरोपन्त । पियर्स (बोक्रटेनेन्ट )--- ४४= ।

पीरख़ां लोदी (ख़ानेजहां, मालवे का स्वेदार )-- १६२, १६४, २१६, 38-28 पीरजानी - देखो बहावलखां । पीरदानसिंह (तंवर, जनकासर का ठाकुर) --- 9251 पीरमुहम्मद सरवानी ( नासिरुल्मुल्क, शाही अफ्रसर )--१४२। पुन्यपाल ( सांखला, जांगलू का स्वामी ) -- 071 पुलकेशी (सोलंकी राजा)- ७६। पूंजा ( सुराणा )-- ४७। पूना ( चायल )-9981 पुनिमादे (बीकानेर के राव जैतसिंह के पुत्र मानसिंह की पत्नी )--- १४। प्मा ( सांखला श्रासल की स्त्री)-- १६। पूरणमल (कांधलोत)-9३०। पूरणमल (बीकानेर के राव जैतसिंह का पुत्र )-- ४६, १३७। पूरणसिंह (करेकड़ा का स्वामी)---४२४। पूरां ( जोधपुर के राव जोधा की भटियाणी रायाी )-=३। पूला ( फूला, जाट )--७४, १७-१। पृथ्वीराज ( सीसरा, चौद्दान सम्राट् )---इस, ४४, ७१४। पृथ्वीराज ( भ्रामेर का कछवाहा राजा )-3581 पृथ्वीराज (बीकानेर के राव कल्याग्रामल का पुत्र )- ४४, १४६-६१। पृथ्वीराज (जोधपुर के राव मासदेव का प्रधान )-- १४०। पृथ्वीराज (जैसावस )-१५२।

प्रथ्वीराज ( राठोब् )—२१६, २३१ । पृथ्वीराज ( दहेवा का ठाकुर )-७०१। पृथ्वीसिंह ( भूकरका का ठाकुर )---२१२, पृथ्वीसिंह ( मेहता, दीवान )---२ ६६, 1 883 पृथ्वीराजसिंह (पृथ्वीसिंह, तंवर, दाउदसर का ठाकुर )--- ४०७, ७४८। पृथ्वीसिंह (जयपुर का महाराजा)---388, 3421 पृथ्वीसिंह ( शेखावत )—३१४। पृथ्वीसिंह ( चूरू का ठाकुर )—३६४, ३१७-१८, ४०२, ४१७, ४२१। पृथ्वीसिंह (सीधमुख का ठाकुर)— 2थ्वीसिंह (किशनगढ़ का महाराजा)-1808 पृथ्वीसिंह ( मेहता )---६०७। पृथ्वीसिंह (रिड़ी के स्वामी नाहरसिंह का पुत्र )—६२६। पृथ्वीसिंह (सर्ल्डिया का राजवी)-६३६-४०। पृथ्वीसिंह ( नाहरसरा का ठाकुर )— 9801 पृथ्वीसिंह ( भाटी, हाडलां छोटी पांती का ठाकुर )--७४४ । पृथ्वीसिंह (चौहान, धीरासर का ठाकुर) -- 08E I वेमसिंह ( नीमा का ठाकुर )-- ३३६। पेमसिंह ( मैग्सर का ठाकुर )--७३६ । पेमा ( लुटेरा )--- ४१७ । पैरन (सिंधिया का सेनापति )--३७१।

पोलक (जेनरल )-- ४२६। पंचायरा ( खींवसर के कर्मसी का पुत्र ) -- 138-34, 138 1 पंचायमा ( राठोड ) -- ४ म । प्रतापकुंबरी ( बीकानेर के महाराजा सर-दारसिंह की राषी)-४२०, ४८८। प्रतापराव ( गूजर )--- २४४, २४७-४८। प्रतापसिंह ( प्रताप, कीका, प्रथम, उदयपुर का महाराणा )-१४८-६०, १६४-६६, १७२, १७६। प्रतापसिंह ( श्रांबेर के कछ्वाहे राजा मानसिंह का पुत्र )---२१४। प्रतापसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-३०७, ३६४-६६, ६२१, ६३१, ६३७। व्रतापसिंह ( अजवर राज्य का संस्थापक ) --- ३४२ । प्रतापसिंह (जयपुर का महाराजा)-३६८, ३७१ प्रतापसिंह ( मूकरका का ठाकुर )-- ३८८, 1 53-835 प्रतापसिंह ( भाद्रा का ठाकुर )-- ३६ ४-हर्, ४१८, ४२०-२१ प्रतापसिंह (बुंडलोद के ठाकुर रणजीतसिंह का पुत्र )--- ४०४। प्रतापसिंह (सर प्रताप, ईंडर का महाराजा) प्रतापसिंह ( थीदासर का ठाकुर )-प्रतापसिंइ (शिवरती का महाराज)-1334 प्रतापसिंह (राठोक )-६३४।

प्रतापसिंह ( सांइंसर के स्वामी चैनसिंह का पुत्र ) -- ६३७-३८। प्रतापसिंह (सलूंडिया का राजवी)-६३६। प्रतापसिंह ( बीदासर का राजा )-- ६४१। प्रतापसिंह ( कूचोर का ठाकुर )—६५६। प्रतापसिंह ( सातूं का ठाकुर )-- ७१०। प्रतापसिंह (कृदस् का ठाकुर )-- ७१६। प्रतापसिंह ( खारी का ठाकुर )-- ७३७। प्रतापसी (सांखला)—७२। प्रतापसी ( बीकानेर के राव लू खकर्ण का पुत्र )-- ११ म-१६। प्रतिपालसिंह ( राजा )-४२४। प्रभुदान ( चारण )-- ७६१ । प्रभुसिंह ( जमकू का ठाकुर ) - ७४६। प्रमोदमाणिक्यगणि ( जैन विद्वान् )— 1881 भागमल ( कच्छ भुज का महाराव )— 8051 भागाकुंवरी ( खंडेला के स्वामी रिक्मल की बहिन )-६४१। प्रेमजी ( पुरोहित )—४४३ । श्रेमनारायया ( भीमनारायया, गढे का ज़र्सीदार )--- २३६। प्रेमसिंह (बावसिंहोत )—३२४, ३४२। प्रेमसिंह (किशनसिंहोत )--३४०। प्रेमसिंह ( वाय का ठाकुर )—३८८। प्रेमसिंह ( भूकरका के ठाकुर अभयसिंह का पुत्र )---३८८। फ फतहरूवां (मलिक अम्बर का पुत्र )-२२४, २३०-३२, २४१।

फ्रतहचंद ( सुराणा )-- ४४०। फ़तहसिंह ( उदयपुर का महाराखा )---7081 फ्रतहसिंह ( मेहता )---३००। फ्रतहसिंह (वेद मेहता :- ७६१। क्रतहसिंह (घड़ियाला का स्वामी)--७०४। फ़तहसिंह (गारबदेसर का स्वामी)-1999 फ़तहसिंह ( जबरासर का 1350 फ्रतहसिंह ( भांधूसर का ठाकुर )--७४२। फ़तेराम ( सिंढायच )--३४६। फ्तेसिंह (लोहावट के सामी श्रजबसिंह का पुत्र )--३६२, ६३३। फ़रीद-देखो शेरशाह सुर। फ़र्रुख़़ज़ां (मीरमुहम्मद ख़ानेकलां का पुत्र, नागोर का शासक )-- १६८। फ़र्रुख़िसयर ( मुग़ल बादशाह )-- २१८, 3091 फ्रॉस्टर ( मेजर )— ४२६, ४३४। फ्रीरोज (भटनेर के गढ़ का रक्षक) - १४८। फ्रीरोज़जंग ( ग़ाज़ी उद्दीनख़ां, जेनरता )--क्रीशेज्ञशाह ( मुग़ल बादशाह श्रकबर दूसरे का चचेरा भाई )-- ४४०। फूलसिंह ( देपालसर का ठाकुर )---999 1 फ़ैज़ी (नागोर के शेख़ मुबारक का पुत्र)-1=3, 1= 4 | कैयाज्ञश्रत्नीख़ां (सैनिक)--- ४३२। फ़ैज़झलीख़ां ( सवार )—५४६। कुँच ( लॉर्ड )--- १४६।

फ्रेंच (सर जॉन, कमांडर-इन-चीर्ज, फ्रील्ड मार्शल)—१३१। फ्रेंड्किक् कूपर (प्रंथकार)—४१३। फ्रेंड्कि (घाठवां, डेन्मार्क का बादशाह)— ४१७।

#### q

बद्ध्तासिंह ( नागोर का स्वामी )---३०१-४, ३०७, ३०६-३०, ३१३-१६, द्रात, ३२०, ३२६-२७, ३२६-३४, ३४२, ३४७। बङ्तावरमज (मेहता)—३१३। बख़्तावरासिंह ( अलवर का शवराजा )---E 3 & 1 बख़्तावरसिंह ( मेहता, मंत्री )-६३, ३००, ३०६-१०, ३१७, ३१६-२०, ३२२-२४, ३२६, ३३०, ३३४-३६, ३३६, ३४१-४४, ३४६-४१, ३४४-४६, ७४३। बग्नतावरसिंह ( लाइख़ानी )—४२८ । बढ़तावरसिंह ( लुटेरा )-- ४३०। बख़्तावरसिंह (चादवास का ठाकुर )--४३३। बख़्तावरसिंह ( महाजन के ठाकुर रामसिंह का भाई )---४८३। बख़्तावरसिंह (कैप्टेन, समन्दसर का ठाकुर) --- 454, 0801 बद्रतावरसिंह (भारी, बीकमकोर का ठाकुर) - og 4 ) i बद्रतावरसिंह ( जोधासर का ठाकुर ) ७२८।

बढ़तावरसिंह ( घंटियाल का ठाकुर )---बख्शीराम ( दारोग़ा )-४७५। वजरंगसिंह ( आलसरवालीं का वंशज ) ---६३६। वदनसिंह (वदनासिंह, भानेरी का राजावत) --- 382-881 बदायूनी ( प्रंथकार )- १४६। बद्रीदास ( डागा )--७६६। बनारसी (शाही सेवक) - २२६। बनेसिंह (भाटी, खियेरां का ठाकुर )-98E 1 वर्जेस ( डॉक्टर जेम्स, ग्रंथकार )- ३६३। वर्टन (कसान) - ४६४-६६; ४७४। बलदेवसिंह ( लोहा का ठाकुर )-६६४। बलदेवसिंह (सत्तासर के ठाकुर हीरसिंह का पुत्र )- ७२४। वलरामसिंह (बीकावत) - ३२२। बलवंतसिंह ( सवार )--- ५४८। बलवंतसिंह ( भाटी, खीनासर का ठाकुर ) 1380-बलवंतसिंह (बनीसर के राजवी पन्नेसिंह का पुत्र)---६३३। बिलदानसिंह (भाटी, खीनासर का ठाकुर) -- 0881 बल्बन (गयासुद्दीन, दिल्ली का गुजामवंशी सुलतान )-६४। बहराम ( फ्रारस का सेनापति )-- २८८ । बहरोज़ ( रोज़ झफ़ज़ूं का पुत्र )--- २३ = । बहलोलाख़ां (शाही सेवक)---२४७,२४६। बहजोज ( कोदी, दिल्ली का सुजतान )---२१, १०१, १०८, ११६ ।

बहाउदीन क्रकरिया ( मुखतान का शेख़ ) -9091 बहादुरक्रां (मलिकहुसेन, बादशाह श्रीरंगज़ेब का धायभाई )--- २४६-६०, २६७। बहादुरख़ां रुहेसा (पठान, शाही ध्रमीर)-२१६, २१८, २४४, २४६। बहादुरख़ां (बलूचिस्तान का जागीरदार) -9001 बहादुरशाह ( प्रथम, शाह प्रालम, मुराल वादशाह )—३८-६, २६४, २६७, २६६, २६४, २६८। बहादुरशाह (द्वितीय, मुग़ल बादशाह)-0431 बहादुर्शिसह (किशनगढ़ का राजा )— ३३८, ३४४। वहादुरसिंह (बीदासर का ठाकुर, ख्यात-लेखक )---२१३, ४८४। वहादुरसिंह (रावतसर का रावत)—३६६ 304, 384 1 बहादुरसिंह ( भाटी, बीकमकोर का ठाकुर) बहादुरसिंह (पालीताना का ठाकुर)-1034 वहादुरसिंह ( नामासर का राजवी )-634 1 बहादुरसिंह (काण्ताका ठाकुर )-- ७१६। वहादुरसिंह ( महेरी का राजवी )---1850 बहादुरसिंह ( दूधवामीठा का ठाकुर )— 1.0 50 वहादुरसिंह ( परेवहा का ठाकुर )--७३८। बहादुरसिंह ( उद्घा )---७६४ ।

बहावलख़ां (पीरजानी,सिंधी)— ३७४-७६। वाकर (हिरात का निवासी )--- १६१ । बाघसिंह ( उदयपुर के महाराखा श्रारिसिंह का चाचा )-३४३। बावसिंह (सैनिक श्रफ़्सर)--४३७। बाघसिंह ( धरग्रोक के राजवी रग्रजीतसिंह का पुत्र )—६४१। बाघसिंह ( सोभासर का ठाकुर )-७०६। बाबसिंह ( हरदेसर का ठाकुर )-- ७०६। बाघसिंह (सिमला का ठाकुर)--७१७। बाघसिंह ( पृथ्वीसर का ठाकुर ) - ७३३। बाघसिंह ( दृधवामीठा का ठाकुर)—७३७। बाघसिंह ( भाटी, हाडलां बड़ी पांती का ठाकुर )---७४४। बाघा ( ऊहद् )-- ४२४। बाघा (कांधल का ज्येष्ठ पुत्र )-- १०१-३, 994, 490 1 बाघा ( जोधपुर के राव सूजा का पुत्र )---बाघा ( मटनेर का स्वामी )- १४४-४४ । बाबा (पुगल के स्वामी भाटी हरा का पुत्र )--२४१ । बाबर ( मुग़ल बादशाह )—६६, १०८, १२६, १३१, १३७ | बालाबाई ( श्रामेर के राजा पृथ्वीराज की राणी )--- १२४। बालूसिंह (कसान, ठाकुर) - ४४८। बालोबा तांत्या पागनीस ( सिन्धिया का मुत्सद्दी )-- ३७०। बांकीदास (बीकमपुर का राव )-- ३४४। बांकीदास ( चारण, प्रंथकार )—८७ । बिरदसिंह नौडिया का सरदार) - ४२४।

बिहारीदास (बीदावत )---२६४-६६। बिहारीदास (भाटी सरदार )---२६१-६२। बीका ( विक्रमसिंह, राठोब, बीकानेर राज्य का संस्थापक)----२३,४३-४, ४०,४३ **₹**₹-६, ₹=-8, ६०-8, ६३, ६७, ७०-१, ७३-४, ८३-१५१, १३१, १३३, १६४, १७६, २४१, ६४१, ६४८, ६४१। बीका ( भीमराजोत, राजपुरा का सरदार ) -- 3 68 1 बीजराज ( पृथ्वीसर का ठाकुर )---४८४। बीजा (देवदा)--१७६। बीठू ( चारण )-- ७६३। बीठ्ट सूजा ( ग्रंथकार )—१३, १००, 1321 धीवा (बीदासर का स्वामी )-६०-१, ७१, हाइ, ६१,६४,३०१-२,११४, ११३, ११४, १२३-२४, ६४८। बीदा ( भारमलोत )- १४१। बीनां (राच जोधा की बघेली रायाी)--बींभराजसिंह ( पृथ्वीसर का ठाकुर )-७३३ । बुधसिंह ( महाजन के ठाकुर वैरिशाल का पुत्र )—४१५। बुधिसंह ( वैद मेहता )-- ७६१। बुरहानुल्मुल्क ( भहमदनगर का स्वामी ) -- 1=31 बुजलास्त्रसिंह (चंगोई का राजवी)-929 1 वेकन्सफ़ीहड ( प्रसिद्ध अंप्रेज़ लेखक ) --44= 1

बेणीप्रसाद् ( ढॉक्टर, प्रंथकार )---२२१। बेदारबख़्त ( आज़मशाह का पुत्र )----२६७ । बेन ( वेजबुड, भारत-मंत्री )--- १६६। बेल (लेफ्रटेनेन्ट कर्नल जे॰ डी॰)-2001 बेंटिक ( लॉर्ड विलियम् गवर्नर जेनरल )---8831 बैरामखां ( ख्रानख़ाना, अबबर का प्रधान मंत्री )—१४३, १६१, १६४, १७३, 1501 बोइलो (लेफ्रटेनेन्ट)—१०, ३६१, ४१०। बंसीलाल ( सेठ, क्षागा )-- ७६४। हुक (कर्नेख जे॰ सी॰, राजपूताने का एजेंट गवर्नर जेनरल )— ४६४-६६। बेडक्रर्ड ( मेजर )--४७६, ४८४ । ब्रैक्फ़र्ड (क्सान)--४४६।

#### भ

भगवान (भूकरका का स्वामी)—१६४।
भगवतिस् (उदयपुर के महाराणा सर
भोपालसिंहजी का दत्तक पुत्र)—
१६६।
भगवानदास (बामेर का राजा)—१७०,
१७४-७४, १७६, २३१।
भगवानदास (बुन्देला)—२१६।
भगवानदास (गोवर्द्धनीत)—३०४।
भगवानसिंह (महाजन का ठाकुर)—
३४६।
भगवंतदास (बामेर के राजा भगवानदास
का छोटा भाई)—१६६।

भगवंतसिंह ( सलूंडिया के राजवी प्रताप-सिंह का पिता )- ६३६। भद्रराम ( प्रथकार )---२=१। भरथा (जार)--२१२-१३ । भवानीसिंह (परमार, दांता के वर्तमान महाराखा )-- ५६७। भवानीसिंह (जोगलिया का ठाकुर)-७३६। भाखरसी ( बीकानेर के राव कल्यायमस का पुत्र )- १४६। भागचन्द ( भारी )-- २६१-६२। भागचन्द्र ( मंत्री कर्मचन्द्र का पुत्र )---२११-१२, ७५३। भागा ( बीकानेर के राव कल्याणमल का पुत्र )--१४६। माया ( घइसीसर का स्वामी )-9 ६४। भाग्रमती ( बीकानेर के महाराजा रायमत की सोढी राखी )-१६७। भानजी ( चूरू के ठाकुर पृथ्वीसिंह का पुत्र )—३ ६= । भानीसिंह ( मालदोत )-४०४। भारत (राजा मधुकर बंदेखे का वंशज)-२१5-98 1 भारतदान ( चारगा )--७६२-६३। भारतसिंह (गोपालपुरा का ठाकुर)-8291 भारतसिंह ( मेजर, ए० डी॰ सी॰ )---रद्र७, ७४१। भारतसिंह (बिलनियासर के राजवी समर्थ-सिंह का पुत्र )-- ६४०। भारमञ्ज (जोधपुर के राव जोघा का · 37 )---= 1 107

भारमल ( आमेर का कल्लवाहा राजा )----100, 108-04 1 माबदेव सूरि ( जैन विद्वान् )-- १३०। मावभट्ट ( संगीतराय, संगीतज्ञ )--- १८४, २८७ । भावसिंह (हादा, बूंदी का शव)---भांदा ( घोसवाल महाजन )-- ४३। भीम ( जैसलमेर का रावल )-1=1। भीम ( मंत्री बरसराज का पौत्र )- १३४। भीम ( बीकानेर के राव जैतर्सिह का सरदार )---१३१। भीम (सीसोदिया)-२२६। भीम ( राठोब )—२३३ । भीमजी (मेहता)--३६४। भीमनारायण-देखो प्रेमनारायण । भीमराज ( भींवराज, राजपुरा का ठाकुर ) --- १३६, १४२-३, १६४, ६८४। भीमसिंह ( चूरू का ठाकुर )- २०६। भीमसिंह ( उद्यपुर के महाराणा राजसिंह प्रथम का छोटा पुत्र )-- २१४। भीमसिंह (जैसलमेर का माटी रावल ) --- 3301 भीमसिंह ( महाजन का ठाकुर )--- २१२, ३१०-१२, ३२३-२४, ३२८, ३४६। भीमसिंह ( मेहता )---३२७-२८, ३३७, ३४०-४१, ३४३, ३४७। भीमसिंह ( उदयपुर का महाराखा )---३६१, ४०३, ६२०, ६३२, ६३६ । भीमसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-३६८, ३७६-८०, ४०८, ९३६ ।

मीमसिंह ( भीमजी, लुदेरा )-४२४। भीमसिंह ( कोटा के महाराव सर बरमेदसिंह का पुत्र )- ४६७, 8091 भीमसिंह ( प्राव्यसर के राजवी पर्वेसिंह का पुत्र )-- ६३६। भीमसिंह ( जाजासर का स्वामी )-६३८। मीमसिंह (परावा का ठाकुर)---७३८। भीमा ( मानुपावासी का पूर्वज )-भूपति (भूपसिंह, बीकानेर के महाराजा रायसिंह का पुत्र )-१६६। भूपाचसिंह (सर, उदयपुर के वर्तमान महाराया )--- ४७४, ४६७, ४६६, 8001 भूपावसिंह (महाजन का ठाकुर )— ४८३, ६४८। भूपाचसिंह (किशनसिंहोत )-- ३४२। भूपालसिंह ( मेहता )—३१८। भूपालसिंह (सारवारा का ठाकुर)-833 1 मृपेन्द्रसिंह ( परियाता का महाराजा )---1034 भूरसिंह ( रायसर का ठाकुर )-- ४२४ । भूरसिंह (रावतसर कूजला का ठाकुर)---0491 भूरसिंह ( सुरनाशा का ठाकुर )--७४३। भूरसिंह (शेखावत, जमादार)---४४८। भूरासिंद् ( बीदावत, जमादार )—१४८ ।

भैरवर्षिह (सर भैरुंसिंह, खारडा का महा-राज )—- ४१४, ४२४, ४२८, ४७१, ६१६, ६२४-२८ । भैस्दान (कविराजा विभूतिदान का पुत्र)— ध्रम् भ्रम् ६, ४६३, ७६२-६३ । भैरूसिंह ( सारूंडा का ठाकुर )---६६७ । भैरूसिंह ( पिष्टाराका स्वामी )---७१०। भैरुंसिंह ( बड़ाबर का ठाकुर )-७३३ । भैरोसिंह ( श्रावसर के राजवी दुलहसिंह का पुत्र )—६३६, ६३८। मैरॉसिंह ( अजीतपुरा का ठाकुर )— भोज (हाइा, बूंदी का राव ) — १८७-८८ । भोजदेव ( श्रादिवराह, प्रतिहार )- ३८। भोजराज (भेलू व चालू का ठाकुर)-१२४, १३१, १३४-३४। मोजराज (भादला का ठाकुर)--७३४-४। भोजराज ( बीकानेर के राव जैतसिंह का पुत्र )-- १३७। भोजराज ( दूधवा मीठा का ठाकुर )— 030 I भोजराजिंद ( पिथरासर का ठाकुर )— भोपत ( एवारे का स्वामी )-- १६४। भोपतसिंह ( भूपालसिंह, चुरू के संग्राम-सिंह का माई )-३१७-१८। भोपतसिंह ( वाय का ठाकुर )-- ३३६ । भोपतसिंइ ( मगरासर का ठाकुर )-भोपालसिंह ( बीकानेर के महाराजा गज-सिंह का पौत्र )- ३१८।

भोपालसिंह (श्रावसरवाली का वंशज)---६३६। भोपालिसह (कल्लासर का ठाकुर)---1 7 E & भोपालसिंह (खारबारां का ठाकुर)-1 680 भोपालसिंह (कञ्जवाहा, दुलरासर का ठाकुर )--७४६। भोमसिंह (जोधपुर के महाराजा विजय-सिंह का पुत्र )-३६८। भोमसिंह (कोटासर का पिक्टार)-803 1 भोमसिंह (जसाया का ठाकुर)-४३३। भोमसिंह ( राखासर का ठाकुर )—६६८। भोमसिंइ ( सत्तासर के ठाकुर हरिसिंह का पुत्र )—७२४ । भोमसिंह ( टोकलां का ठाकुर )—७४५ । भोमा ( चारण )- ४३६। भौमदान ( चारया )--७६९। भौमसिंह (कुरमाड़ी का स्वामी)--६४०। भंवरतात (नाहटा)-७१४।

#### म

मज़सूसज़ां (शाही सफ़सर)—१६७।
मटिरुडा (विजियम की पौत्री)—२७७।
मणिराम (दीक्षित, ग्रंथकार)—२८१।
मदन (महाजन का प्रधान)—४१४।
मदनकुंवरी (बीकानेर के महाराजा सुरत-सिंह की पुत्री)—४०४, ४०६। मदनमोहन मालवीय (हिन्दू विशव-. विद्यालय, काशी का संस्थापक )---488, 4801 मदनसिंह ( अनुपगद के महाराज वलेख-सिंह का पुत्र )---६२२। मदनसिंह. (कछवाहा)---१२४। मदनसिंह ( बीकानेर के महाराजा क्योंसिंह का पुत्र )-- २१०। मदनसिंह ( भूकरका का ठाकुर )-- ३६६, ६४४। मदनसिंह ( खारडा के महाराज दलेखसिंह का पुत्र )—४६३, ६२४। मदनसिंह (बाजेरी का ठाकुर )-७४०। मधुकर ( बुंदेला राजा )---२१८। मनफूत (बीकानेर राज्य का दीवान)-४४६, ४४६-६० ४६३, ४६७, 308 मनरूपः ( मेहताः )— ३०६, ३३०। मनरूप ( जोगीदासोकः)—३१२। मनरूप ( भंडारी )--३२४-२६, ३३०। मनरो (जेनरल सर चार्स्स, भारतीय सेना का कमांदर-इन-चीफ़ )-- ४४४। मनरंगदे ( बीकानेर के महाराजा सुरासिंह की मटियाणी राणी )---२२=। मनसुख ( नाहटा )—३६२, ३६७ । मनुभाई मेइता ( सर, बीकानेर राज्य का प्रधानमंत्री)--- ४६६, ४७१, ७४४। मनोहर ( राय, कज़वाहा )-- ६४ ।

मनोहरदास (बीदाबत )-- १२४।

मनोहरदास ( अजीतपुरा का ठाकुर )-9991 मनोहरसिंह (क छवाहा) -- १६४। मन्स्रभनीखां (सप्तदरजंग, वज़ीर)-३३४, ३३७। मयाराम ( डागा )-- ७६६। मरे ( सर प्रार्चिबाल्ड, सेनाध्यच )-4861 मला (गोदारा, तलवाके का जोहिया स्वामी )— ३११। मलिक अम्बर ( इब्शी गुलाम )-२२४, २३०। मिकक्टुसेन-देखो बहादुरख़ां, बादशाह श्रीरंगज़ेब का घायभाई। मलीनाथ (माला, मालानी का रावल) -- ६६, ८०, १३१, २३६। मल्की ( पूला जार की स्त्री ) — ६ म । मल्लूख़ां ( अजमेर का स्वेदार)-- १०७। मसऊद ( इबाहीमहुसेन मिर्ज़ा का भाई ) -9851 महताबकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सरदारसिंह की रागी )-४२७, 1003 मल्हारराव (होल्कर प्रथम, इन्दौर का महाराजा )--३२६-२७। महताबसिंह ( भाटी, जैसलमेर का रावज) 1850-महतावसिंह (बीठणोक का ठाकुर )-1 380 महमूद्खां ( हकीम )-४८८ । महमूद ग्राजनवी (ग्रजनी का सुलताम) -- 44 1

महराज ( आसोपवाखों का पूर्वज )-१३३ । महावतः खानखाना (ज्ञमानाबेग, ग़ोर-बेग का पुत्र )--- २१४-१६, २१८, २२३-२४, २३१-३६, २४४-४६। महासिंह ( कछवाहा, राजा )--२१४, 1389 महिपाल ( महीपाल, सांखला )-- ४४, 183,50 महीदानसिंह ( भाटी, भीमसरिया का टाकुर )—७४३ । महेन्द्रमानसिंह ( भदावर का स्वामी )-६२८। महेशदास ( राठोड़ )—२३४। महेशदास ( सांखला, भेलू का ठाकुर)-1856 महेशदास ( सारूंडा का स्वामी )-११३, ११४, १२४, १२७। माइल्डमे ( लेफ्टेनेन्ट )-४४८, ४४२। माण्कपाल ( माण्कराव, सांखला, जांगलू का स्वामी )--७२, ६१। माणिकचन्द ( सुराणा )---४१७, ४२४। माधव ( जोशी )---२४६। माधवराव ( महादृजी सिन्धिया, प्रथम, ग्वालियर का महाराजा )--३४२-**५३** । माधवराव (सिंधिया, हितीय, ग्वास्तियर का महाराजा )---- ११४, १४२। माधवसिंह ( जैतपुर का ठाकुर )---६ = ४। माधवसिंह ( पिइहार, समन्दसर का हाक्र )---७४७ ।

माधवसिंह ( सोथड़ा का ठाकुर )-1840 माधोराय ( मेहता )—३४३ । माधोसिंह ( मंडावा का ठाकुर )-- ४२ )। माधोसिंह ( भाउवा का टाकुर )—३८३। माश्रीसिंह ( माधवसिंह प्रथम, जयपुर का महाराजा )- ३३१, ३३६-४०, ३४९-४२, ३४१-४९, ३६०। माधोसिंह ( हाड़ा, कोटा का महाराव)-२१६, २३७ । माधोसिंह ( पारवा का स्वामी )- १६४। माधोसिंह (श्रामेर के कञ्जवाहे राजा भग-वानदास का पुत्र )-- १८६, १८८, 239 1 माधोसिंह ( बिलनियासर का स्वामी ) -- 680 1 माधोसिंह ( घंटियाल का ठाकुर)—७२६। मानमल ( मंत्री )- १६। मानमञ्ज ( राखेचा, कींसिज का मंबर)--४४१, ४६८, ४७०। मानमहेश ( पुरोहित, मुसाइब )-२०८, २१२। मान (रामपुरिया)--२६२। मानसिंह (पारवा का स्वामी)-- १६४। मानसिंह ( जैतासर का स्वामी)-- १६४। मानसिंह सेवड़ा (जैन साधु )-1891 मानसिंह ( बीकानेर के राव जैतसी का का पुत्र )--- ४४, १३७ । मानसिंह (चौहान, दद्रेवा का स्वामी )-मानसिंह ( ब्रामेर का कब्रुवाहा शंका )

-- 968-64. 9EE, 9EE, 20E, २१४, २२८। मानसिंह ( जोधपुर का महाराजा )---३७६-८३, ३८४, ३८७-८८, ३६२, ४०८, ६३७, ६३६। मानसिंह ( मानसिंहोत शाखावालों का पूर्वज )-- १२४। मानसिंह ( मेहता )— ३४८। मानसिंह ( महाजन का ठाकुर )--४२१। मानसिंह ( सर, जयपुर के वर्तमान महा-राजा )--- ५६७। मानसिंह (चौहान, सिरोही का राव ) ६३०। मानसिंह ( रावतसर का रावत )—४४६-६०, ६४२ । मानसिंह ( जारिया का ठाकुर )—७०१। मानसिंह (तंवर, ग्वालियर का राजा ) मानसिंह ( क।रारता का ठाकुर )--७१८। मानसिंह (कानसर का ठाकुर )-४४४, मानसिंह (गोपालपुरा का ठाकुर )-मानसिंइ ( चाइवास का ठाकुर )--**६** 🎞 है । मानसिंह ( बगसेज का ठाकुर )--७२६। मानिकचन्द ( शाह )-४०६। मान्धातासिंह (राठोर, वीकानेर राज्य का रेवेन्यु मिनिस्टर )- ६२ म । मार्टिन्डेल-वेस्रो बार्थर मार्टिन्डेस ।

मान्स्टुधर्ट--देखो एविकन्स्टन । मारसिंह ( गंगवशी सरदार )---७८ ! मॉरिस ( यूनान का बादशाह )-- रमम । मार्टली (कप्तान)-४७४। मार्जे ( लॉर्ड, भारत-मंत्री )---११७। मालकम (सर जॉन, बंबई का गवर्नर) 1325---मालदे ( बीकानेर के महाराजा जैतसिंह का पुत्र )- १३६। मालदे ( वर्णारोत ठाकुर )—१६४ । मालदेव ( जोधपुर का राव )-१२८, १३२-३४, १३८-४६, १४६-४४, 188, 900, 2381 माला--देखो मल्लीनाथ। माला ( चारण )—१६७ ' मालुमसिंह (सांवतसर का ठाकुर)-1 580 मासूमख़ां (शाही ब्राफ्रसर)--१७३। माटेगु ( एडविन, भारत-मंत्री )--- ४६७, ४४२, ४६८। मंडिया ( जोधपुर के राव रयामज का पुत्र )---१३, ११। मिट्टूसिंह (कूजला का स्वामी)---४४८। भिन्टो ( बॉर्ड, प्रथम, गवर्नर जेनरज )-मिन्टो ( लोई, द्वितीय, गवर्नर जेनररू)-११७, १६८ । मिर्ज़ो अज़ीज़ कोका-देखो आज़मख़ां। मिर्ज़ी ब्रब्दुर्रहीम ख़ानख़ाना (बैरामख़ां का पुत्र, शाही सेनापति )- १८०-दा, १८३-८४, १८६, २३२।

मिर्ज़ा इबाहीमहुसेन—देखो इबाहीयहुसेन विज्ञी। मिर्ज़ी इंसा तरख़ान ( शाही स्रक्रसर, ठहा का हाकिम )--२२७। मिन्ना गयासवेग तेहरानी (शाही धक्रसर) -- 9891 मिझाँ ग़ाज़ी ( ठहा का जागीरदार )-359 1 मिज़ी जानी बेग तरखान ( सिंघ का स्वामी )- १८१ । मिर्ज़ा दोस्त ( शाही अक्रसर )--१७८। मिर्जा नजीम (बादशाह शाह आजम द्वितीय का प्रपौत्र )-- ४५१। मिज़ी मुज़प्रफर हुसेन ( तैमूर का वंशज ) -- 9= 6 1 मिज़ों मुहम्मद बाकी (सिंध का स्वामी) -- 959 1 मिर्ज़ी मुहम्मद सुखतान (तैमूर का वंशज) -9691 मिज़ी मुहस्मद हकीम-देखी हकीम मिर्जा। मिजी मुहम्मद हुसेन (तैमूर का वंशज ) -- 9 & w- wo 1 मिर्ज़ो रुस्तम (फ़ारस के बादशाह शाह इस्माइज का प्रयोश )---२०६-७, २२३ । मिज़ा सुलतान हुसेन (फ़ारस के बादशाह शाह इस्माइल का पौत्र )---२०६। मिर्ज़ा हिन्दाल (बाबर का पुत्र)---१०८। मिछनर-देखो बाएफ़ेंड मिकनर। मीर प्रदुख मधाली स्वाफी ( मिलक-इसेन का पिता )-- २४६।

भीर शहमद-इ रजवी (यूसुफ्रख़ां का विता) -- 10E l मीरक को बाबी ( शाही अफ़सर )-9451 मीरख़ां ( नवाब )-- ३८४-८४, ३६४-. 8 9 मीर फ्रेजुझा ( शाही श्रफ्सर )---२३७ । मीर बहर चम्मनाराय (बादशाह अकदर का मनसबदार )-- १७८ । भीर मुरादभली (गोलंदाज़ )---४३७। मीर मुहम्मद (ख्रानेकलां,पष्टन का हाकिम) - १६६, १६८। भीरमुइम्मद श्रमीन (शाही श्रक्रसर)-१८३ । मुअउज्ञम (कुतुबुद्दीन शाह म्राजम बहादुर शाह बादशाह, प्रथम )-२४६, २७४, २७६-७१, २१४ । मुहजुल्मुल्क ( बारवर्ज का सैयद )— 1838 मुइनुइनि विश्ती ( प्रसिद्ध मुसलमान सिद्ध )—१४४। मुकनसिंह ( रिड़ी का महाराज )-४६२-६३, ६२६। मुकुन्ददान ( चारमा )---७६२। सुकुन्दराय (मेहता) -- २६१-६२, २६२। सुकुन्दिसंह ( सांईंसर का राजवी )— ६३८। मुकुन्द्रसिंह (वैद मेहता)—७६१। मुक्रन्दसिंह ( सीकर का प्रधान )— 1 4 58 मुख्रविसक्षां (पटना का शासक)—२१४। सुजक्रमस्त्रां (सैयद् )---२१६।

मुज़क्करशाह ( तीसरा, गुजरात का सुकतान )-१६७। मुद्गल (किन, प्रंथकार) — २४३। मुबालाल (बढ़शी)—४१४। मुबारक (तुर्क, शेख बबुलक्षेत्र, बबुलक्षत्रक का पिता, बादशाह धकवर का वजीर) -- 953, 9581 मुराद ( मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र) -- 585 1 मुराद ( बादशाह अकवर प्रथम का पुत्र )—१६६, १७४, १८३। मुरारी (पांडित ,--२३२, २३४। मुर्तजा निजामशाह ( प्रथम, बहमदनगर का स्वामी )---२३०। मुतंजा निजामशाह (द्वितीय, ब्रहमदनगर कास्वासी)—२३०। मुलतानमक ( ख़ज़ानची )—३७८। मुहब्बतसिंह (बिहारीदासीत बीदावत)— 3781 मुहब्बतसिंह ( नवलगढ़ का शेखावत ठाकुर )—३१३ । मुहब्बतसिंह (बीकानेर का दीवान )-3841 मुहम्मद ( भटनेर का भट्टी )--- ३२०। मुहम्मद अकवरशाह ( दूसरा, मुग़ल बाद-शाह )---४१६, ४४०, ४४१। मुहम्मद प्रजीमबेग (शाही घराने का ब्यक्ति )---४४४। मुहम्मद मादिलशाह (बीजापुर का स्वामी) मुहन्मद बिन अन्दुक्षा (पागल मुक्का) -- 499-931

मुहम्मद्रत्नां ( नागोर का स्वामी )—११४, 995 1 मुहम्मद ताहिरख़ां (भीर फ़रासत) - १७१। मुहम्मद मुईजुदीन-देखो जहांदार शाह। मुहम्मद यूपुफ्रख़ां (शाही ब्रफ़्सर )--308.1 मुहस्मद जोहानी (विहार का स्वामी)-1381 मुहम्मद सुंबतान मिर्ज़ा — देखो मिर्ज़ा मुहम्मद सुलतान । मुहब्बतहुसेनख़ां (भट्टी)—३४४। मुहब्बतहुसेन शेख़ (शाही प्रक्रसर)-9551 मुहभ्मदशाह (रोशन भद्धतर,मुराज बादशाह) --- २६८, ६०१, ६१४, ३२६ । मुहम्मदशाइ मीरतोज्ञक (कोतवाल)— २७४, २७६-७६। मुंजे ( डॉक्टर ची० एस०, नेता)-4841 मूर ( डॉक्टर )- १०। मूलचंद (वैद)—४१७, ७४३, ७४४। मूलचंद (शाह, बीकानेर राज्य का दीवान) ---३४=-४६, ३६३। मूलदान ( चारया )---७६२। मूजराज ( जैसलमेर का रावल )—३४८। मूलराज ( मुलतान का गवर्नर )- ४३६-301 मूजसिंह (केला का ठाकुर)--- ४३३। मूलासिंह (जैतपुर का रावत )---४७०। मूलसिंह ( बीकानेर के महाराजा गजसिंह कापीत्र )—६३८ ।

मुलसिंह ( छनेरी का ठाकुर )--७४५। मूंजा ( सांखला, जांगलू का स्वामी )-971 मेकडोनव्ड (रामज़े मेकडोनव्ड, इंग्लैंड का प्रधान मंत्री )--- ४६६। मेघराज ( बीकानेर के राव बीका का पुत्र ) -- 9081 मेघराज ( मेहता )-- ३१६, ३६८। मेघराज-देखो सुखराज । मेघसिंह (रणसीसर का ठाकुर) — ७३६। मेघसिंह ( लोसखा का ठाकुर )—७२७। मेघसिंह ( दद्रेवा का ठाकुर )-- ७०३। मेघसिंह ( लोहा का ठाकुर )—६६४। मेघसिंह (बिजनियासर का राजवी )-६४०। मेघसिंह ( आजसरवालीं का वंशज )--६३६। मेघसिंह ( जसाया का ठाकुर )- ४४४, ४६६, ४८४ | मेधसिंह ( कुंभागा का ठाकुर )—६८७ । मेघसिंह ( गौरीसर का ठाक्कर )--७३६। मेटकाफ ( चार्क्स थियोफिलस )-३६६, 809, 8001 मेयो ( लॉ।ई, गवर्नर जेनरल )---४४६ । मेरा ( उदयपुर के महाराखा चेत्रसिंह का दासीपुत्र )--- ६१। मेहकरण ( पंचोली )---३१४। मेहा ( चारख )--१२। मैकनाटन ( अंग्रेज़ अधिकारी )---४२१। मैकेन्सेन ( जर्मन-सेनाध्यच )--- ४३८।

मैरमेहॉन (ए॰ एच॰, भारत सरकार के वैदेशिक विभाग का मंत्री )-4351 मैक्सवेल ( सर जॉन, अंग्रेज़ी सेना का कमांडर-इन-चीफ्र )--- १३४, ४४६। मैनिंग ( ढब्स्यू० एच०, ब्रिगेडियर जेन-रख )-- ४११। मोकल ( मेवाब का महाराया।)--- = १। मोतमिद्ञां (शाही सफसर) - २१४। मोतीसिंह ( सांडवा का ठाकुर )-६७४। मोतीसिंह ( देसवसर का ठाकुर )-485, 940 l मोतीसिंह ( वर्णारोत )--४४२। मोतीसिंह ( माटी, बिरसलपुर का राव ) -- E 3 = 1 मोतीसिंह (बीकानेर के महाराजा सूरत-सिंह का पुत्र )-- ४८, ३७४, ४०३, 80E 1 मोरोपन्त पिंगले (मराठा सरदार) - २४४, २६४ । मोहकमसिंह ( नीमां का ठाकुर )-8821 मोहकमसिंह (कृष्यागढ़ का महाराजा)---8031 मोहकमसिंह ( सुहकमसिंह, सांईंसर का राजवी )—३४⊏, ३६२, ३६⊏, ६१६, ६२१, ६३१, ६३६-३७ | मोहनछाचा (मेहता)---४१६। मोहनसिंह ( बीकानेर के महाराजा कर्ण-सिंह का पुत्र )--- २४०, २७४-७४, 1 80-205 108

मोहनसिंह (बीदावत, आभटसर का सर-दार )--३७८। मोहनसिंह (सांईसर का राजधी )-६३८ । मोइब्बर्तासंह ( घंटियास का ठाकुर )-1350 मोइब्बतसिंह ( संबर, <u>अंचापुरा</u> ठाकुर )—७४४ । मोहिल (चौहान)--७१, १०१। मंगनीराम ( मेहता )-- ३७६। मंगलचंद ( मेहता )--४६३। मंगलासिंह ( अलवर का महाराजा )-8801 मंगलसिंह (सवार)--१४८। मंदला ( मंडोवर के राव रखमल का पुत्र, सारुंडा का ठाकुर)— ४६, ६१, ५०२, १०६, ११४, १२४, ६६६ ।

#### ч

यदुनाथ सरकार ( सर, प्रंथकार )— ३३१। यूसुक्रज़ां ( मीर शहमद-इ-रजवी का पुत्र )—१७८।

### ₹

रघुनाय ( दहा )—७१६ ।
रघुनाथ ( मृंघड़ा )—२६४ ।
रघुनाथ ( भंडारी )—२६४, ३१६ ।
रघुनाथ ( मेहता, राठी )—३१०, ३२०,
३२४, ३३७, ३१६ ।
रघुनाथ ( कूंपावत )—३१२ ।
रघुनाथ ( मारी )—२१४ ।

रघुनाथ ( गोस्वामी, प्रथकार )---२८७। रञ्जनाथसिंह ( कछवाहा )-- ३४२ । रघुनाथसिंह (देवलिया प्रतापगद का महारावत )—४ ६६, ५००। रघुनाथसिंह (सांईसर का राजवी)-६३८ । रघुनाथसिंह (धरयोक का स्थामी)--£83 | रघुनाथसिंह (नोखा का स्वामी)---७००। रघुनाथसिंह (इरदेसर का स्वाभी )-1 300 रधुनाथसिंह (पिक्हारा का स्वामी )-1300 रधुनाथसिंह ( सांवतसरवाकों का वंशज ) -0931 रघुनाथसिंह (मेघाया का स्वामी )— ७२६ । रघुनाथसिंह ( लोसया का ठाकुर )-0201 रघुनाथसिंह ( जक्खासर का ठाकुर )-9 2 E | रघुनाथसिंह (मेहता)—७४८। रणझोददास ( पुरोहित )-- ३३७। रयाजीतसिंह (सरसत्ता का ठाकुर )-384, 8021 रयाजीतसिंह ( इंडलोड का ठाकुर )--808 | रयाजीतसिंह (पंजाब-केसरी, लाहीर का महाराजा )---४२७-२८, ४४४ । श्याजीतसिंह (धरयोक का स्वामी )---

1. 28-15

रणजीतांसंह ( मदसीसर का ठाकुर )---1033 रयाजीतासिंह (रावतसर का रावत )-828-24 1 रणमल (रिडमल, मंडोवर का राव)-**49, 42, 59, 57, 939, 932,** २३६, ६४९। र सम्बला )-- ४१। रतन ( हादा, बूंदी का राव )-- २१४, २१६, २३= 1 रतनचंद ( डागा )-- ७६६। रत्तनचंद ( भंडारी )- ३२४, ३५६। रतनसिंह ( साहोर का स्वामी )-- १६४। रखकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सुजान-सिंह की राणी )-- ३००। रत्नसिंह ( बीकानेर का महाराजा )- १ ६, २६, ३६-४०, ४६, ६२, २८६, ३६२, ४०२-३, ४०६, ४०८, ४१४-१८, ४२०, ४२७, ४२६, ४३ - ३१, ४४१, ४११, ६२२-२३ इर्स, ६३३, ६३६, ६३६, ६४७ । रक्षसिंह (रतनसी, महाजन का ठाकुर) ----१२०, १२२, १२४-२७, १३१, ६४१। रक्षसिंह ( मेवाड़ के महाराया राजसिंह द्वितीय का पुत्र )- ३४२-३४४। रक्षसिंह ( मैनासर का ठाकुर )-- ३१२ । रत्रसिंह ( विश्कांकी का ठाकुर )---७१६। रस्रसिंह ( पातलीसर का ठाकुर )-0341 रक्षसिंह (भावर का कक्षवाहा राजा) -- 3 48-44 1

रकादे ( राजबदेसर के स्वामी राजसी की - परंनी )- १०६। रक्षावती ( बीकानेर के महाराजा सुरसिंह की रायी )---२२८। रन्दोलाख़ां ( रन्दोला, सेनापित )-२३२, २३४, २३८ । रफ्रीउइरजात ( युग्नल बादशाह)---२६८। रफ़ी उद्दीला ( सुराक बादशाह )-2851 रशीद्खां अन्सारी (शाही अक्रसर)-२३३ । राघवदास ( बीकानेर के राव कस्यायामल का पुत्र )- १४६। राधवदेव ( उदयपुर के महारामा जाला का पुत्र )-=२ । राघो बझाल भन्ने ( इंडा राजपुरी का अध्यत )-- २४६। रातसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-४८, ६३, १६४, ३३४-३६, ३४०, ३४६-४८, ३६०-६६, ६१६, ६२१, €30-39, €30·1 राजसिंह (प्रथम, मेवाद का महारागा)---२४६, २७२। राजिसह (द्वितीय, मेवाइ का महाराखा) -3431 राजसिंह (रायसर का ठाकुर)--७३६ । राजसी (सांखबा, जांगलू का स्वामी ) -- 02.1. राजसी ( रावतसर का रावत )--१०३, १०४, ११४, ६४१। राजसी ( राव बीका का पुत्र )-- १०६ । राजसी (वेद )---२४४।

राजसी पिहहार )- ३०४। राजसी ( जैसल्समेर के राजगढ़ का भाटी ) -8081 राजामल ( खन्नी )-- ३१४-१४। राजेन्द्रकाल मित्र ( कॉक्टर, ग्रंथकार )-84, 289 1 राणिगदेव (बीकानेर के राव जैससी का सरदार )--१३०। राबर्द्स ( मेजर, एजेंट गवर्नर जेनरल का श्रसिस्टेंट )—४७६-८१ । राम ( गोवर्ड्नोत भगवानदास का पुत्र ) 1.80E-राम (रामसिंह, केलवा का स्वामी-)-१६४.६४, १६८, १७०, २३६। राम (बीदा का पौत्र )---६०। रामकर्ण ( ख्रवास )--३६४ । रामिकशन ( देपाबसर का ठाकुर )-रामकिशन (पंचोली)---३०३। रामकुंवरी (बीकानेर के महाराजा जैतसिंह की सोनगरी राखी )- १३६। रामचन्द्र ( बवेला )-- १८२ । रामचन्द्र (राजा मधुकर का पुत्र )-२१८। रामचन्द्र ( ढागा )--७६४ । रामचन्द्र दुवे ( महाराजा सर गंगासिंह-जी का शिक्षक )-- ४६४-६५। रामजी ( लुहार )-- २६४ । रामदत्त ( स्रोक्ता )-- ३३४। रामदास ( नरवरी, राजा )--- २१६-१७, २३३ । रामनाथ रान् (चारण, मंथकार)---=७।

रामनाथ ( डागा )-- ७६६। रामप्रसाद ( सेजर, बीकानेर राज्य का प्रधान मंत्री )--- ४७१, ६२७। रामबद्धश (बीदासर का कर्मचारी )--1 668 रामभट्ट ( प्रंथकार )---रदण-ददा शमरतनदास ( डागा ) -- ७६४-६६। रामजाल द्वारकानी (बीकानेर राज्य का दीवान )--- ४६०। रामजाछसिंह ( श्राक्सरवाली का वंशज ) 1 3 5 3 ---रामसिंह (जोधपुर का महाराजा )-३२६-३२, ३३४-३४, ३३८-४०, 1053 रामसिंह ( बीकानेर के महाराजा गजसिंह का पुत्र )--३४८। रामसिंह ( बीकानेर राज्य का दीवान ) -3 63 1 रामसिंह ( पूगल का राव )- ४१६-१७ । रामसिंह (बीदासर का ठाकुर )-४१६-रामसिंह (रतलाम का महाराजा)---२६३। रामसिंह (प्रथम, श्रांबेर का राजा )-२७४। रामसिंह ( हुंगरपुर का महारावज )-1 03 5 रामसिंह ( बीकानेर के राव कल्यायासिंह का पुत्र ) - ६३, १४६, १७२। रामसिंह ( हाबा, खूंदी का महाराव )-808, 884 1 रामसिंह ( महाजन का ठाकुर ) - ४७४, 850, 855-48, E80 |

रामसिंह ( महाराजा सर गंगासिंहजी का स्वर्गीय राजकुमार )-- २००, '४१६। रामसिंह ( गोपालपुरा का ठाकुर )-४१४। रामसिंह (प्रतापगढ़ के वर्तमान महारावत) --- 4801 रामसिंह (सीतामक के वर्तमान महाराजा) 1034-रामसिंह ( ठाकुर, एम॰ ए०, सांवतसर के ठाकुर सुलतानसिंह का पुत्र)- १४८, ERE, 693-941 रामसिंह (मेहता, उदयपुर का प्रधान मंत्री) - E 00 1 रामसिंह (श्रजीतपुरा का ठाकुर)-७१८। रामसिंह (भाटी, केलां का ठाकुर)-७४४। रामसिंह ( वैद मेहता )--७१८। रामसिंह (रामसी, बीकानेर के राव लुग-कर्णका पुत्र)- १२०, १३१, ११६। राम(सिंह (जोधपुर के राव मालदेव का पुत्र) 1385-रायपाल (जोधपुर के राव जोधा का पुत्र) - To, E3 1 रायमल ( मेवाद का महाराखा )--=४, 80, 9981 रायमल (शेखावत, धमरसर का स्वामी) -- 990-95, 9741 रायमल (मेहता)-9२६। रायमल (बीकानेर के राव जैससी का सर-बार )-- ३३१ । रायमल (जोधपुर के राव मालदेव का पुत्र) -- 1 581 रायसक ( जैतासर का स्वामी )-- १ १ ४ ।

रायसन्त (दरवारी, राजा)---२१८। रायसाल ( हादा )-११५। रायसाज ( जाट )-- १८-१। रायसिंह ( जोधपुर के राव चन्द्रसेन का पुत्र )-- १६४, १७६। रायसिंह (बीकानेर का महाराजा)-- ४४, ४०, ४४, ७६, १४४, १४६, १६२-२०४, २०६, २११-१२, २२०, २२६, २४२, २८०, ३६१, ६४३। राषसिंह (सीसोदिया, टोड़ा का स्वामी) 1305-रायसिंह (रावल )-३१२। रायसिंह ( बीदावत, मैनासर का ठाकुर ) -3001 रायसी ( रायसिंह, सांखला राणा)-43-8, 48, 69-7, 89 1 रॉजिन्स ( कर्नेज पु॰ के॰, सीनियर स्पेशल सर्विस श्राफ़िसर )-- १४७। रावसाहब ( ग़दर के विद्रोहियों का एक मुखिया )-- ४४०। रावतसिंह (श्रालसर के दुलहसिंह का पुत्र) --६३६। रावतसिंह (जोगलिया का ठाकुर)--७३६। रिचर्ड ( प्रथम, दि लायन हार्टेड, इंग्लेंड का बादशाह )--२७७। रिक्मल ( खंडेले का स्वामी )-100-E, 589 | रिक्मबदान ( वीठू चारया )-- ७६३। रिक्मकसिंह ( श्रालसरवालों का वंशज ) 1 e \$ 3 ---रियोपाल (राजा)---६३। रीडिंश ( झॉर्ड, बाइसर्राय )--- ४६२-६६, 1484

रुक्मांगद ( चन्द्रावत )--- २५०। रुद्रदामा ( महाज्ञप ) - २२। रुद्रसिष्ठ ( बीकानेर के महाराजा अनुपर्सिष्ठ का पुत्र )---२७३। रुद्रसिंह ( देपालसर का ठाकुर )--- ३ ६ ४। रुपाई ( संघराव जीवा की की )--- १९। रुस्तमख्री रूमी (शाही धकसर)-- १६८। रुस्तमज़ां ( शाही खक्तसर ) -- २२३। रुस्तम मिर्ज़ा (शाही श्रक्तसर)--२२३। रुहुब्राख़ां ( भीरबह्न्सी )—२६६, २७०। रूदा (साह)--४१। रूपकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सुजान-सिंह की राणी )- २६७। रूपराम ( चौहान )-३४३ । रूपसिंह (बीकानेर के महाराजा अनूप-सिंह का पुत्र ) - २७३। रूपसिंह ( भानीपुर का स्वामी )-४१६। रूपसिंह ( लोइसर का स्वामी )-४२०-291 रूपसिंह ( जैतपुर का ठाकुर )—६ = ४ । रूपसिंह ( नोखा का ठाकुर )--७००। रूपसिंह (नौसरिया का ठाकुर) - ७३७। रूपसी ( बीकानेर के महाराजा लुगकर्य का पुत्र )- १२०। रूपा ( जोधपुर के राव जोधा का भाई )---हे ( मेजर जे॰ जी॰ )---१४८। रोज़बक्रजूं (राजा )---२३३, २३८। रोड्स (डॉक्टर )-४०३। रोशनबद्धतर-देखो मुहस्मवशाह बाद-साइ ।

रोहिंग्यी (सांखला भासल की पत्नी)— ११। रंगकुंबरी (रंगादेवी, बीकानेर के राव बीका की राग्यी)—१३, ११२।

त्त

जकवादादा ( मराठा, सारस्वत बाह्यण, स्बेदार )--३७०। सप्रसिंह-देखो लाखा। जनमया (भाटी, जैसलमेर का रावल )-लचमग्राय (दाहिमा ब्राह्मग्रा)-४०३। लक्मग्रसिंह (अनूपगढ़ के महाराज दलेल-सिंह का पुत्र )-- ६२२। जचमण्यसिंह (कानसर का ठाकुर)--७३३। जपमण्यसिंह (सिंजगरू का ठाकुर)— 1050 जचमणसिंह (हामूसर का ठाकुर)-खचमण सिंह (वेद मेहता)--७१×। ज्ञचमयासिंह ( भाद्रा के ठाकुर पहाइसिंह का पुत्र )---३६२, ४१८। जचमयासिंह (सीकर का राषराजा)-2 8 3 1 ब्रयमण्तिह (बिरकाली का ठाकुर)---8441 जचमीचंद ( भंडारी )---४१४। खन्मीचंद ( सुराया, बीकानेर राज्य का दीवान )—४०४, ४१६, ४१८, ४३०, ४४७, ४४१। खस्मीचंद्र ( मंत्री कमैचन्द्र का पुत्र )-२११, २१२, ७४३ ।

जयमीचन्द्र (प्रथकार)---३३३। कच्मीदास (पुरोहित)-२०८। खन्मीदास ( सोनगरा )-- १६४-६४, 2031 जपमीदास (सीकर का स्वामी)--३८२ । खदमीसिंह ( बीकानेर के महाराजा स्रत-सिंह का पुत्र )-- ४०६। लखधीर ( वासळपुर का राव)---२६७। खखैसिंह ( भाटी, नांदश का ठाकुर )-9821 लच्छीराम ( शखेचा )- १६, ४२। लक्षमनसिंह (श्रंगसर का स्वामी)-8331 क्रित (नाजर)---२६२-६३। जश्करखां (काबुल का सूबेदार )---2141 लांक ( लेप्नटेनेन्ट कर्नेख )--४६३। कॉब्रेट (कर्नल )—४१८। लालया ( लालयासी, वैद मेहता )-६१, ७४२, ७४३, ७४४। जाख्य (चौहान )--- ४३,७१-२ I जालगांसह ( स्रोहा का ठाकुर)-- ६ ६४। लाला (जोधपुर के राव जोधा का पुत्र ) -- 601 बाखा ( ब्रचसिंह, मेवाद का महाराणा ) -=1-31 छाभकुंबरी ( बीकानेर के महाराजा सुरत-सिंह की कुंवरी )--४०६। बॉरेंस (जेनरका)-४४६, ४४६। बोरेन्स ( डॉक्टर )-४१४। सासगिरि (साधु)--१६।

सासमंद ( सुराया )--४१७, ४१३, ४२१, ४४७। कालचंद (साह, प्रधान मोतमिद)---४४८। खालशाह (सैयद, रत्नगढ़ का क्रिलेदार) 1835--बाबसिंह ( सांईदासोत )-१०६। बाबसिंह ( प्रन्पगढ़ का महाराज )— ४७, ४६२-६४ ४६७-६८, ४७०, ४८८, ४६२, ४४६, ६२०, ६२२-२४, ७६१। कावासिंह (कृषोर का स्वामी)--६५६। बाबर्सिह (कांधबोत )--३०३, ३०१। जालसिंह ( माद्रा का अकुर )-३०४, ३००, ३१२-१३, ३१७, ३२३, ३३०, ३४३-४४ । कालसिंह (कुंभागा का ठाकुर)-४२२। बालसिंह ( खारवारा का ठाकुर )-लालसिंह ( सवार )--- १४६। लाला (वैद महता)—६१, ७४२-४६, 1 440 जाला ( चारण )-- ११४, १२१। वाला (सांबला)--१२४। काला (पंचोत्नी)—३०६, ३१२-१३। लालां देवी (बीकानेर के राव लूगकर्या की राणी )- १११। लिटन ( लॉर्ड, गवर्नर जेनरक )-804-08, 9501 वैजनिविधगो ( मानिवेस भाव, लॉर्ड, गवर्नर जेनरक )--- १७६, १७३, 大田田 |

बिविस पेसी (कर्नल सर, प्जेंट गवर्नर जेनरख)—४७१। लूयक्यें (बीकानेर का महाराजा )— ४३-४, ६४, १०६, ११२-२०, १२२, १३१, १४४, १६४, ६४१। लूया (पिक्हार)—२४०।

#### Э

वज्रद (राजा)--७६। वज़ीरमजी ( भवध का मवाव )-303 | वज्ञीरख़ां-देखो अलीमुद्दीन। वयावीर (जोधपुर के राव जोधा का पुत्र) -E3 | वर्णीर (कान्धल का पौत्र )-१०४, 112, 114, 124, 120, 140-४१, ६५७। बस्सराज (ओधपुर के राव जोधा का मंत्री )- १३३, ७४२। वनमाजीदास (बनमाजीदास, बीकानेर के राव कर्णंसिंह का भनौरस पुत्र ) -- २४७, २४०, २४४, २६३-६४, रमह । वरजांग (भीमावत )---==, १०६। बरसल (बेरसल, मोहिल)--१०१। वरसिंह ( राव जोधा का पुत्र, माबुमा-वालीं का पूर्वज)—==३, १०४, १०७, वरसिंह ( मेहता, बच्छावत )-- ११, वरसिंह ( मंत्री वस्तराज का पुत्र )---132-38 1

बह्मम (सोलंकी राजा)-- ७६। षॉकर ( मेजर जेनरल )-- ११४। षाट्सम (सर घॉर्थर, मेजर जेमरख) -- 4341 बाम कोर्टलैंड ( जेनरख )--४४७। वामनराव ( मराठा सरदार )-३७०-971 वाल्टर (कर्नेळ सी॰ के॰ एम॰ )-२=, ४७६, ४१३-६४। वासुदेव ( बपास )--४२७। बासुदेव (सामंत का पूर्वज )-४। विक्टोरिया (सम्राज्ञी )-४१, ४४२-४४, ४७३, ४७४, ४६७, ४०३, x08-9, x08, 980 1 विक्रम-विक्रमसिंह, देखो बीका। विक्रमसिंह (चौहान)--- १३, ७१-२। विक्रमसी (सांखला)--७२। धिकमाजित ( धुन्देला ) - २३४-३७ । विक्रमसिंह ( नरसिंहगढ़ का राजा )-1034 विग्रहराज-देखो वीसलदेव। विजयसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-इ३३-३४, ३३७-४२, ३४१-४६ ३१०-११, ३१३-१४, ३१७-१८, इह०, इहइ, इह१, इहन, ६३०-३१, ६३३। विजयसिंह ( अनुपगढ़ का महाराज )-30, 855, 495, 400, 404, ६००, ६०६, ६२०, ६२४। विजयसिंह ( मगरासर का टाकुर 1902 1

विजयसिंह ( बीकानेर के राव बीका पुत्र )-- १०६। विजयसिंह ( चाइदास का ठाकुर )-\$\$0, \$EE! विजयसिंह ( सांखू का ठाकुर )---1 843 विजयसिंह (कक्कृ का ठाकुर )---७३४। विजयसिंह (भारी, टोकलां का ठाकुर)-1 480 विद्वलदास ( गीइ, राजा )-- २१६, २१६, २३१, २३३-३४। विद्यानाथसूरि ( वैद्यनाथसूरि, ग्रंथकार ) - 251, 250 1 विनयसिंह ( अलवर का महाराजा )-888 | विनायक नंदशंकर मेहता ( बीकानेर का प्रधान मंत्री )--१८७, १६०, ७३१, 1 440 विभृतिदान ( चारख, कविराजा )-889, 989-821 विभूतसिंह ( भाटी, खनेरी का ठाकुर )-1 480 विलकां उस (सर जेम्स, जेनरत )-1384 विजियम (प्रथम, इंग्लैंड का बादशाह) --- 3001 विश्वियम कैसर ( द्वितीय, जर्मनी का बादशाह )--- ५२३। विकायतहुसेन ( बीकानेर राजय दीवान )-- ४६० !

विक्रिंग्डन ( लॉर्ड, गवर्नर जेनररू )-२८, १७१। विल्सन (धमेरिका का प्रेसिडेन्ट)-- ४४०। विशनसिंह (वेद मेहता) - ७६१। विधनाथसिंह (रीवां का महाराजा)-858 1 विश्वनाथसिंह (कुचामण का ठाकुर)— 353 1 विधेश्वरदास डागा ( सर, राजा )--१८७, ७६६, ७६८। विशालसिंह (जैतसीसर का ठाकुर )— विशालिसिं ( सासंडे का ठाकुर )-1 033 विष्णुर्त्त (मोहिल) - ६१। विद्युसिंह (कांधलोत )-४२१। विष्णुसिंह ( हाड़ा, बूंदी का महाराव )-६३ द-३१ । विंदम (कर्नल, रेज़िडेन्ट)-४२४। वीरनारायण (बङ्गूजर)---२१६, २१८-130 वीरभद्र (बघेका ) - १ = २ । धीरभाख ( चारण )-- रद३। धीरम ( मारवाइ का राव )---२३, ६६, द्धाः १२६, २३६ I वीरम ( वीरमदेव, मेब्ता का स्वामी )-१०७, १२८, १४२-४३, १४४-88, 988 1 षीरसिंह ( उद्योतिषराज, प्रथकार ) --रहा । वीराचिंह ( मेहता )--- ६०७ ।

109

बीरासिंहदेव ( बुन्देला, घोरखा का स्वामी) --- १८६-८७,२१८, २३७ । बीरेन्द्र बहादुरसिंह ( खेरागढ़ का वर्तमान वीरेन्द्रसिंह ( जसाया का ठाकुर )-६८३। वीसलदेव ( विप्रहराज, चतुर्थ, चौहान राजा )--७०। वीसा (बीकानेर के राव बीका का पुत्र) -- 9081 वीरसिंह ( महाराजा सर गंगासिंहनी का स्वर्गीय राजकुमार )-- ४६६-६००। बुड ( सर चार्ल्स, भारत-मंत्री )-8481 वेंकटरमण्यसादसिंह (रीवां का महाराजा) -400, 4421 वेणीवाल (जाट)-- ६८ । वेब (कप्तान डबल्यु॰ डबल्यु॰, ग्रंथकार ) 135-वेष ( ए० डबल्यू० टी०, डब्ल्यू० डब्ल्यू० वेब का पुत्र )-- ३६। वेलेज़ली ( लॉर्ड, गवर्नर )—३८६। वैरसल (वैरसी, भाटी, पूगल का राख )---E3, 924, 920,940 1 वैरीसात ( ब्रालसरवालों का वंशज )--£301 वैरीसरत्त ( हाइग )— २५० । वैरीसाल ( महाजन का ठाकुर )—४०६, ४१४-१७, ४२०, ४२२। वैशिसालसिंह ( सातूं का स्वामी )--0901

वैरसी ( बीकानेर के राव लूखकर्ण का पुत्र )---११८-१२०।

#### श

शक्रिसिंह (श्रन्यगढ़ का महाराज )— ४६२-६३, ४८८, ६२०, ६२२, ६२४। शक्रिसिंह (कनवारी का ठाऊर)—४४४।

शक्रिसिंह (कनवारी का ठाकुर)—४४४। शञ्जुसाल (बूंदी का महाराव)—२३२, २३४-३४।

शत्रुसाल ( बीकानेर के महाराजा सूरसिंह का पुत्र )—२२८, २३०।

शम्युद्दीन श्रत्काद्भां (शम्युद्दीन सुदृग्मद श्रत्काद्भां, शाही श्रप्तसर)—१४१, १६६, १६६ ।

शरजाख़ां ( शाही भक्तसर )—२६६ । शरीक़ख़ां ( भमीर-उज्-ठमरा, शाही मन-सबदार )—१६२ ।

शहबाज्ञातां ( बादशाह अफबर का अमीर ) --- १७१-७२।

शहरयार ( सुराज बादशाह जहांगीर का शाहजादा )—२१३, २२७।

शहाबुद्दीन गोरी ( शहाबुदीन मुहन्मद गोरी, गज़नी का सुलतान )—७६। शॉ (कसान )—४३१।

शादमान (इकीम मिर्ज़ा का सेनापति )

—१७४। शार्वृत्तसिंह (बीकानेर का युवराज )— २१०, २१७, २२१, २६२, ४६२, २८७, २६६-६००। शार्द्क्लिसिंह (बागोर के महाराज शेरिसिंह का पुत्र )—४६४, ६२२।

शार्व्वसिंह ( भारी )—४१६। शार्व्वसिंह ( बङ्ज् का ठाकुर )—३६१। शार्व्वसिंह ( शेखावत )—३१०। शार्व्वसिंह ( बहा )—३६६।

शार्व् लिसिंह (बगसेऊ का ठाकुर, बीकानेर राज्य का प्रधान मंत्री )— ४२४, ४७१, ४८७, ७३०-३१।

शार्वूलसिंह ( माहेला का ठाकुर )---

शाह आलम—देखो बहादुरशाह प्रथम । शाह आलम (दूसरा, मुग़ल बादशाह ) —४१६, ४४१, ४४३।

शाह कुलीख़ां महरम (शाही मफ़सर )— १७०।

शाहजी (शाहूजी, सतारे का मरहटा राजा) —-२३१-३२, २३४, २३७-३८, २४१,२४४।

शाहजहां ( प्रथम, खुर्रम, मुगल बादशाह)
---१८६, १६१, २१३-२१, २२३-२४, २२७, २२६-३३, २४१-४३, २४१, २८४।

शाहमत (कोचर, बीकानेर राज्य की कौन्सिल का मेम्बर )—४४६, ४६८, ४७०।

शाह मिर्ज़ा (तैमूर का वंशज )-१६८। शाह मुहम्मद सैफुल्मुरक (खुरासान के धर्जिस्तान का शासक)-१७३।

शाह शुजा (अफ्रग़ानिस्तान का बादशाह) --- ३११, ४२८-२१। शाह हुसेन अर्थुन ( उट्टा का शासक )-1881 शांब सह ( ग्रंथकार )--- रदद । शिमाळखां ( शाही मनसबदार ) 9001 शिव ( पुरोहित )---३०४। शिवकुमारी (शिवकुंवरी, महाराजा सर गंगासिंहजी की पुत्री )--- १६७, €00-9 1 शिवनंदन ( भट्ट, ग्रंथकार )--- २८८ । शिव पंडित ( ग्रंथकार )---२८७। शिवजीसिंह ( भ्रजीतपुरा का ठाकुर )-9951 शिवदान ( पिबृहार )—३२६ । शिवदानसिंह ( सांख् का ठाकुर )--३४२। शिवदानसिंह (महाजन के ठाकुर भगवान-सिंह का भाई )-3881 शिवदानसिंह ( मेहता )- ३४७। शिवदानसिंह (बागोर का स्वामी 8031 शिवदानसिंह ( अलवर का महाराव ) शिवदानसिंह ( बालसर के ब्रखैसिंह का पुत्र )--- ६३६-३७। शिवदानसिंह ( सलूंडिया का स्वामी )-६३८। निवदानसिंह ( घड़सीसर का ठाकुर ) 1.050

शिवदानसिंह ( माहेला का ठाकुर )-1850 शिवदानसिंह ( जबरासर का ठाकुर )---शिवदानसिंह (सोनपालसर का ठाकुर ) -- 080 1 शिवदास ( शाही स्रक्तसर )-- १७३। शिवनाथसिंह ( मत्रिया का स्वामी )-1358 शिवनाथसिंह ( जोगिविया का ठाकुर )-४८३, ७३६ । शिवनाथसिंह ( मेहता )—६०७ । शिवनाथसिंह ( तंवर, भवाद का ठाकुर ) ---६२= । शिवनाथसिंह (सत्तासर का ठाकुर )-1550 शिवनाथसिंह ( हामूसर का ठाकुर )-शिवराज ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र) शिवराम ( ग्रंथकार )—२८८। शिवलाल (बस्राी)---३८४। शिवसिंह ( चूरू का ठाकुर )—३६७, 183-535 शिवसिंह शेखावत (इंडलोद का ठाकुर) -8301 शिवसिंह ( वाय का ठाकुर )-४४४। शिवसिंह (पंवार, ल्यासर का ठाकुर) --- 08E 1 शिवसिंह ( जुनिया का ठाकुर )---३१२। शिवसिंह ( सीकर का रावराजा )-3141

शिवा (चारण)-1३२। शिवाजी (शिवा, खुत्रपति, सतारा का मरहटा महाराजा )---२३१, २४४-४=, २६०, २६४। शीरीं ( यूनान के बादशाइ मारिस की पुत्री )--- २८८। शुजा ( भुग़ल बादशाह शाहजहां का शाहजादा )--२३३, २४२, २७४। शुभकुंवरी ( खारडा के महाराज सर भैरवासिंह की पुत्री )- ६२ = । शोख प्रजाउद्दीन ( शाही सेवक )-9891 शेख़ सकीम ( शाही भ्राप्तसर )- १६१। शेखा (भारी, पूगल का स्वामी )-63-8, E2-4, 900, 902, 904 999, 289 1 शेखा (जोधपुर के राव सूजा का पुरा)-9 ₹ ६ - ₹ 1 होर आफ्रशन (नूरजहां का प्रथम पति)-२१३। शेर खली ( अफ्रग़ानिस्तान का भमीर ) -- 808 1 शेरख़ां-देखो शेरशाह सूर। शेरख़ां ( बल्यन का सम्बन्धी व भटनेर का हाकिम )--६४। शेर द्रवाजा ( शाही अप्रसर )-- २२७। शेर देग ( यसाउल्वाशी )-- १८० । शेरशाह सूर (फ़रीद, शेरख़ां, दिल्ली का स्रवंशी बादशाह )--- १३३, १३४-३६, १३६-४६, १४६, १४२-४३ 1 05 1

शेरसिंह ( मेदतिया, रीयां का ठाकुर )-३२६। शेरसिंह ( नींबा का ठाकुर )-- ४०३ । शेरसिंह ( बीकानेर के महाराजा रानसिंह का पुत्र )- ४३८ । शेरसिंह ( बागोर का महाराज )-- ४६४, ६२२। शेरसिंह ( बनीसर का राजवी )-६३३. ३४, ६३६ । शेरसिंह ( रणसीसर का स्वामी )-1 450 शेरसिंह ( राव, वैद मेहता )--७४८। शंकर ( सगर, उदयपुर के महाराखा उदयसिंह का पुत्र )- १६२। शंकर (बारहट)--२०१। शंकरदान (गाडया) - ३६६। शंभा ( सरहटा राजा )-- २६६। शंभूसिंह (गोगावत)-3६८। शंभूसिंह ( उदयपुर का महाराणा )---४६४-६४, ४७१ | शुंग ( श्रीरंग, भूकरका का स्वामी )-13E, 140, 10E, 188, EXE 1 शृंगारकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सुरत-सिंह की राग्री )---४०६। शुंगारदे ( मेवाक के महाराया। रायमल की राग्री )---= । रयामकुंबरी ( बीकानेर के महाराजा सूरत-सिंह की राखी )- ४०६। श्यामदत्त ( मेहता )- ४१६। श्यामलदास ( महामहोपाध्याय, कविराजा, प्रथकार )--- ८७; २१६, ३६३ ।

रयामसिंह ( लुटेस )- ४३० । श्यामसिंह ( बिसाऊ का स्वामी )-1808 , \$3\$ श्यामसिंह बीकानेर के महाराजा राजसिंह का पुत्र )---३१८, ६२०। रयामसिंह ( घड्सीसर का ठाकुर )-9991 श्रवणनाथ (गुरु)---६३२। श्रीकृष्य (यादववंशी महाराजा)-- १६०। श्रीधर ( प्रथकार )- २८४। श्रीनाथसूरि ( विद्वान् )—२≈१। श्रीपति ( नेमशाह, जवारी का स्वामी )-२४२। श्रीवस्म-देखो इंतिदुर्ग। श्रीहर्ष (कस्रोज का प्रसिद्ध राजा )---भीइपं ( सीयक, मानचे का परमार राजा) - 95 1

#### स

सवादतावां (क्रिजेदार)—२४१।
सकतिसंह (ब्रिजिसंह, जोधपुर के मोटे
राजा उदयसिंह का पुत्र)—१८८।
सजन (चौहान, श्रीमोर प्रगने का स्वामी)
—७१, १०१।
सजनिसंह (भादखा का ठाकुर)—
७३४।
सतसञ्ज—देखो सांतज।
सत्ता (मंडोवर का राव)—८१।
सत्यन्द्र प्रसम्न सिमहा (खाँई, बिहार का गवर्मर)—४४०-४१।

सदरक्षेण्ड (क्षेप्रटेमेन्ट कर्नज )—४३०, 848 ( सन्की ( लॉर्ड )—१६६। सफ़दरजंग - देखो मन्स्रम्भलीखां। सबलसिंह (बीकानेर के महाराजा गज-सिंह का पुत्र )—३३७, ३४८। समरू (बेग्नम )--३७१। समर्थसिंह (बिलनियासर का राजवी ) -- 638-801 समीरमल ( दक्का )-- ७६४। समुद्रगुप्त ( गुप्तवंशी राजा )-- २२ । सयाजी राव ( गायकवाद, बदोदा के महा-राजा )— २७१, २७३। सरखेलावां ( नागोर का ख़ान )-1 35-05 1 सरदारकुंघरी ( बीकानेर के महाराजा सुरत-सिंह की पंचार राखी )- ४०६। सरदारसिंह ( उदयपुर का महाराखा )-४२४, ४२७, ६०७, ६२२, ७४७। सरदारसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-888-86, 600 1 सरदारसिंह ( बीकानेर का महाराजा )---१६, २६, ३६-४१, ४४, ६२, ४०२, ४२०, ४२४, ४२७, ४३८-इंह, ४४१, ४४३, ४४६, ४४४, ४६१-६३, ४६६-६७, ४७२-७३, 808, 851, 855, 881, 482, ६०७, दश्दे, ६२४-२६, ६३३, ६३६, ६४७। सरदारसिंह ( सांड्सर का स्वामी )---120 I

सरदारसिंह ( परमार, नाहरसरा का ठाकुर )--७४० । सरदारसिंह (फोगां का ठाकुर )- ७२६। सरदारसिंह (पारवा का स्वामी)---३३६, 1385 सरूपसिंह ( खारबारा का ठाकुर )-४४५। सलखा (जोधपुर का राव )---६६, ८०। सलाबताखां (बग्र्या )--३३१। सलाहुद्दीन ( शाही सेवक )-१ ६४। सलीम - देखो जहांगीर बादशाह। सवाईसिंह ( पोकरण का ठाकुर )-३७१-८४, ३८७ । सवाईसिंह (बिलनियासर के राजवी समर्थ-सिंह का पुत्र )-- ६४०। सवाईसिंह (वैद मेहता)—७४८। सह (चायल )-1३०। सागरदान (कविया)-४३६। सादात ( जलालुद्दीन बुख़ारी का वंशधर ) - 641 सादिक्रफ़ां (हिरात के बाकर का पुत्र ) 1839-सावूल ( वांग्रदा का स्वामी )-1881 साव्लसिंह ( बीकानेर राज्य का रेवेन्यू मेंबर )--- ४२= । सावृत्वसिंह (जमादार) - ४४८। सामंत ( चौहान राजा )-2, ४। सामंतसिंह ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र )--- = ४। सामंत्रसिंह (कञ्चवाहा, पूनलसर का ठाकुर) -- ७४३ ।

सामंत्रसिंह ( रायसर का ठाकुर )-1350 सारन ( जाट )---७४, २१२-१३। सारंगःवां (हिसार का सूबेदार )--७१, 909-81 सारंगदेव ( बीकानेर के राव कल्याणमञ्ज का पुत्र )- १४६। सारंगदेव ( उहा )- ७६३। सालिगराम ( बीकानेर के महाराजा गंगा-सिंह का धाय भाई )- ४०७। सानिमसिंह (सलूंडिया के राजवी देवी-सिंह का पुत्र )- ६३६। साविमसिंह (धरणोक के राजवी रणजीत-सिंह का पुत्र )--- ६४१। सालिमसिंह (कानसर का ठाकुर )-933 1 सालिमसिंह ( वणीरोत )--३६४, ३६७, 8831 सालिमसिंह ( मेइतां )---४०४। साहबसिंह ( मेहता )- ३२०। सांगा ( कछवाहा, सांगानेर का स्वामी ) -- 928-24, 294 1 सांगा-देखो संप्रामसिंह, मेवाद का महा-राणा। सांगा (बीदासर का ठाकुर )--११४, १२३-२४, १२७, १३१, २१३। सांगा (जदा रगमजोत का पुत्र)--- १८। सांगा ( बस्झावत मेहता )--१५०। सांतळ ( सतसञ्ज, जोधपुर का राव )-दर, द४-दद, १०४, १३१ I सांवतराय ( मरहरा )---२७६ ।

सांवतसिंह (कालाया का स्वामी )---388 1 सावतसिंह (कोठारी)--३४६। सिकन्दर (महान्, यूनान का बादशाह)-६८ । सिकन्दर जोदी (दिल्ली का सुजतान)-१०१, २१६। सिकन्दर (बीजापुर का स्वामी)---- २६६-सिकन्दरशाह सूर (दिल्ली का बादशाह)-1881 सिम्पसन ( एडवर्ड अष्टम की अमेरिकन परनी )--- ४७४। सिरेमछ बापना ( सर, बीकानेर राज्य का प्रधान मंत्री )---७४४। सिरेमल ( उद्घा ) - ७६४। सिंघण ( यादव, देवगिरि का राजा )— सीवी मसजद ( बीजापुर का श्राप्तसर )-२६६ । सीयक-देखो श्रीहर्ष, मात्तवा का परमार राजा । सीया ( भावुषावाजों का पूर्वज )--9001 सीहा ( मारवाद का राव )---=०, २०२, 3481 सुखराज (मेघराज, सिवाने का मधिकारी) -- 999 1 सुखदान ( चारमा )---७६२-६३। सुखरूप ( सुखसिंह, परावा का ठाकुर ) --३३६, ७३८। सुगनसिंह ( नायक )---४४८।

सुजानमत्त ( हहा )--७६४। सुजानासिंह ( बीकानेर का महाराजा )-६०, २७३, २८४, २६२-३००, ३०२-६, ३५७ । मुजानसिंह (भाटी) - ३३२। सुदर्शन ( भाटी, पूगल का राव )---1 085 सुन्दर (कविराय)---२३६। सुन्दरसिंह ( दहेवा का ठाकुर )--७०१। सुभराम ( खडलां का स्वामी )-- १००। सुमेरींसह (सांख् का ठाकुर )-४८१, ६५७। सुमेरसिंह ( वैद मेहता )--७४८। सुरताण (चौद्दान, सिरोही का महाराव)— १७२-७३, १७६-७७, २०३। सुरताया ( बीकानर के राव कव्याणमल का पुत्र )-- १४०, १४६। सुरतायादे ( बीकानेर के महाराजा सुजान-सिंह की देशवरी राणी )-३०४। सुरताण्यिह (भाटी, मोही का सरदार)-3021 सुरतायासिंह ( कुश्रावासिंहोत )- ३४४। सुरसाण ( राठोइ )- ६७। सुर्जन ( बीकानेर के राव जैतसिंह का पुत्र) -- 9301 सुर्जन (राय, हादा, वूंदी का स्थामी)-3501 सुर्जनसिंह ( सुरजनसिंह, सल्ंडिया का राजवी )---६३६। सुर्जनसिंह ( कज़वाहा, गजदपद्सर का

राकुर )—७४१ ।

धुबतानसिंह ( बीकानेर के महाराजा गज-सिंह का पुत्र )—३४७ ४८, ३६१-६३, ३६८-७०, ६१६, ६२०-२१, ६३ १-३ ६ । युखतानिसह ( नीं बाज का ठाकुर )-३८३, ३८८। सुखतानसिंह (तंबर, सांवतसर का ठाकुर) -407, 0131 सुवतानसिंह ( पंचार, जैतसीसर का ठाकुर )---६८७। सुब्रतानसिंह (बिरकाबी का ठाकुर )— 038 1 सुलतानसिंह (पोइसर का ठाकुर )— 0831 सुलोमानशिकोह (दाराशिकोह का पुत्र) --- २४२ । सुजेमान सौदागर ( प्रथकार )---७७। सुशीलकुंवरी (बीकानेर के महाराजकुमार शार्द्रेलसिंह की पुत्री )—४६२, 1334 स्जा ( जोधपुर का सरदार )--१७१। स्जा ( स्रजमज, जोधपुर का राव ) -दर, द४, द६-६, १०४-७, १११, 15€ 1 सुभानकुली तुर्क खुरम (शाही मकसर)-9991 स्रजवद्धशासिंह ( नीमां का ठाकुर)— 9001 सूरजमल (बीकानेर के राव लू या कर्या का पुत्र )-- १२०। स्रजमल ( उदयपुर के महाराणा उदय-सिंह का पुत्र )- १७।

सूरजमल (भोमिया)---२४६। सूरजमक ( दद्रेवा का ठाकुर )- ३६४, 807, 80% 1 स्रजमक्रसिंह ( झालसरवाकों का वंशज ) - E30 1 स्रजमालसिंह ( मेघाया का ठाकुर )---सूरजमाबसिंह (हादलां छोटी पांती का स्वामी )--७४४। सुरत्तिह (बीकानेर का महाराजा )--४०, ४४, ४८, ६०, ६२-३, ६६, इस, ७४, ३६स, ३६२-६स, ३७२-७७, ३८१-८८, ३६२-६४, ३६६, ₹ £ £ , 809, 80₹-8, 80€-0, ४६१, ६१८-२१, ६३१, ६३३, ६३७-३६ | सुरासिंह ( बीकानेर का महाराजा )-४३, ४६, १६४-६७, २०६, २०८-१७, २१६-२६, ६४६ । स्रसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-स्रसिंह ( प्गल का भाटी ) - ३४६। स्रसिंह (देरावर का माटी )-३० = । सूरा (कांधल का पुत्र)- १०३। स्रा (बीदा का पौत्रं )- १२४। स्र्येकरण पारीक (एम॰ ए॰, ग्रंथकार )-१४म, ६२६, ७१४। सेटनकर ( एस॰ बब्ल्यू, भारत सरकार का मंत्री )-- ४४६। सेतराम ( राठोब )—=० । सैयद ( साहेबा का फ्रकीर )—२४४ ।

सैयद नजावत (किलेदार)---२६५। सैयद नासिर (हिसार का फ्रीजदार)---1121 सैयद वेग तोकवाई (शाही अफ़सर)-सैयद महमूद्धां ( कुन्डजीवाल, शाही बक्सर)-१७३। सैयद इसनभ्रली (शाही कर्मचारी)-२६३। सैयद् हाशिम बारहा (सैय्यद महमूद्रज्ञां का पुत्र )-- १७३ । सैंसमल ( उदयपुर के महाराखा उदा का 1 @3 -- ( RE सेंसमल ( डागा )---७६४-६६ । सोनिंग ( जोधपुर के राव सीहा का पुत्र ) सोमलदेवी (चौड्रान झजयदेव की राग्री) -3E, 90 1 सोमसिंह ( इांसासर का स्वामी ) 1831 सोमेश्वर (चौहान राजा)---३,३८। सोहरापाल (मोहिल राखा)-६०। सोहनजाल ( मुंशी, प्रंथकार )--- २२६, 1538 संकरसी (बीकानेर के राव जैतसी का सरदार )-- १३१। संगीतराय-देखो भावभट्ट । संग्राम (राजा)---२३८। संप्रामसिंह (प्रथम, सांगा, मेवाद का महाराया )--- ११४, १२६। संप्रामसिंह ( वृसरा, उदयपुर का महा-राया )--- २६७, ३०२-३। 110

संप्रामसिंह (सोढा)-1३1। संप्रामसिंह ( चूरू का ठाकुर )-- ३०८, ३१२, ३१७-१८। संप्रामसिंह (दुर्जनसिंहोत बादावत)-संप्रामसिंह ( मंडलावत )-- ३६४। संप्रामसिंह (चाइवास का ठाकुर)---४२०, ४२२। संजय (कुरुवंशी) - रदर । संपतसिंह (सीधमुख का ठाकुर)—४११ । संपत्तसिंह ( सलेधी-निवासी )- ४०४। संसारचंद ( बीदा का पुत्र )-- ११३, १२३, २१३। स्कॉट ( जोनाथन, प्रंथकार )--२४७, २७६। स्किनर (कर्नेल, जेम्स )-४४० । स्मिथ (कसान )--३७१। स्वरूपदे ( वीकानेर के महाराजा सुरसिंह की राखी )-- २२८। स्वरूपदे ( बीकानेर के महाराजा कर्यासिंह की हाड़ी राणी )-२७४। स्वरूपदे ( मालदेव की माली राखी )-स्वरूपसिंह ( उदयपुर का महाराखा )--स्वरूपसिंह (बीकानेर का महाराजा)---२७३, २८४, २६१-६४। स्वरूपसिंह ( जैतपुर का ठाकुर )-- ३२४। स्वरूपसिंह (बीकमपुर का राव)-- ३२८। स्वरूपसिंह (मेहता, बीकानेर का दीवान)-344 1

इकीम (मिर्ज़ा, काबुल का शासक)-११८, १७४-७२, १७७। इटीसिंह ( चंद्रावत )---२४०। हठीसिंह ( मैग्सर का ठाकुर )-- ७३४। हठीसिंह (भाटी )--३१२। हठीसिंह ( वयारोत )--३४०। इठीसिंह (सीधमुख का ठाकुर)-४३३, 8881 इडीसिंह ( थिराया का ठाकुर )-७२४। हनुमन्तसिंह (पिंइहारा का स्वामी)-10801 हमज़ा ( भिंभर का जागीरदार )- १८० । इमज़ा (मीर, मौजगढ़ का स्वामी)-1085 हम्मीर ( मेवाड़ का महाराणा )-- १६०। हम्मीरसिंह (बिसाऊ का ठाकुर)—४२१। इम्मीरसिंह (गोपालपुरा का ठाकुर)-8001 इम्मीरसिंह (बनीसर का स्वामी )-E 3 3 - 3 8 1 ह्यातख़ां (भटनेर का स्वामी )--२१७, २६३ ! हरचंद ( राय, पिहहार )----२१६। हरदास ( राठोड़ )-- १२६-२= । हरदासराय ( अकबर का दीवान )-- १ = ७ । हरनाथसिंह ( मगरासर का ठाकुर )-४१६-१७, ४१६, ४२४-२६, ४३४, 1 388 हरभू ( सांखला )--१०६। इरराज (बीकानेर के राव जैतसिंह का

सरदार )-- १३१।

हरराज ( जैसखमेर का रावज )-- १६६, 220 | हरा (पूराल का राव)-19६, ११७-१८, १५०, २४१। हरिदास (भगवानदास गोवर्जनोत का पुत्र) -3081 हरिनारायण ( पुरोहित, बी०ए०, विद्वान् ) --- २४६। हरिशंकर व्यास (भांनीदासीत)- ३६८। हरिसिंह ( राठोड़ )--२३८। हरिसिंह (सीसोदिया)--२७३। हरिसिंह ( चूरू का ठाकुर )—३४६। हरिसिंह ( घीदावत )- ४२२, ४२६, ४२८, ४३०। हरिसिंह ( मेहता, महाराव, बीकानेर राज्य का प्रधान मंत्री )-- ४३४, ४४२, ४४७, ४६३, ४७२, ४७४, ७४७। हरिसिंह (चौहान )-- ४ = ४ । इरिसिंह ( महाजन का ठाकुर )--- ४१४, ४२४, ६४७। हरिसिंह (मेजर जेनरज, सत्तासर का ठाकुर )---४=७, ७२२-२४ । हरिसिंह (सीधमुख का ठाकुर)—६६४। हरिसिंह ( सुंईं का ठाकुर )--७२४। हरिसिंह ( रासलाया का ठाकुर )-1 350 हरिसिंह (सिंदू का ठाकुर)--७३८। इतिसिंह ( इंदरपुरा का ठाकुर )--७४७ । हरिहर (बंगाली)--३४०। इसन ( अफ्रग़ान )-- १३६। हसनद्भां ( मही )—३११, ३२०। हस्तक्रां ( दीवान )--२७१।

हाजीख़ां (सेनापति )- १४२-४३ । हाथीराम ( शेखावत )--३४२। हाथीसिंह ( चांपावत )---२१०। हाफ्रिज़ हमीदुह्मा (जजः)—४६३। हार्डिजं ( लॉर्डे हार्डिज ऑव पेंसहस्टें, बाइसरॉय )--४६, ४६८, ५२०, **५२६, ५२८, ५३६, ५३३, ५३६,** ५४१-५०, ५६८, ६२४। हार्डिज (सर हेनरी, गवर्नर जेनरल )— 1 040 हातीयड ( सर रॉबर्ट, राजपूताने का एजेन्ट गवर्नर जेनरल )-- ६१२-१३। हाशिम (ख्रोस्त का जागीरदार) - २०६। हाशिमयेग ( क्रासिमख़ां का पुत्र)— 3591 हाशिमबेग (चिरती)---२२१। हांसबाई (उदयपुर के महाराणा लाखा की राखी )-- = १। हांसाजी मोहिले ( मरहटा सरदार )-2451 हिन्डेनबर्ग ( जर्मनी का प्रधान मंत्री )---१३६-३६ । हिन्दाल ( नबाब )---१०= । हिन्दाल-देखो मिर्ज़ा हिन्दाल । हिन्दूमल ( देद मेहता, महाराव, बीकानेर राज्य का प्रधान मंत्री )--४१४, ४१७, ४२०, ४२२, ४२७,. ४३४-इह, ४४२, ७४३, ७४६-४७, ७६०। हिन्दूसिंह ( मबसीसर का ठाकुर)— हिन्द्सिंह (कालायां के सांवतसिंह का 34)-\$881

हिन्द्सिंह ( माटी )--३४७। हिम्मतसिंह (राजपुरा का ठाकुर)—६८४। हिम्मतसिंह (शिवरती का महाराज)-1334 हिम्मतसिंह ( राजा मानसिंह का पुत्र )— २२म। हिम्मतसिंह (कुरमाड़ी का स्वामी)-६३६-४०। हिम्मतसिंह (पिथरासर का ठाकुर)— 1380 हीरसिंह (सांडवा का ठाकुर)-४८४, ८८४, ४६३। हीरसिंह (आलसर के स्वामी नाथुसिंह कापुत्र)— ६३६। हीरसिंह (धरणोक का स्वामी)-इ४१। हीरसिंह (बीदासर का ठाकुर )- ६४१। हीरसिंह (सांख् का स्वामी )—६४७ 1. हुएनसंग (चीनी यात्री)—३। हुकमचंद् (सिंघी)-४०४। हुकमचंद ( सुराखा )— ३६५, ४०३, ४०६, ४१४-१४, ४१७, ४२१, ४२६, ४३१। हुकमसिंह (फ्रीजदार )--४४३, ४४७, 823 1 हुकमसिंह (बीदासर का ठाकुर)--- ४१४, हुकुमसिंह (सोदी, बीकानेर राज्य का दीवान ) ४०१। हुक्मसिंह ( सवार )--४४१। हुक्मसिंह ( रावतसर का रावत )-- ६४२ । हुक्मसिंह (काग्रता का ठाकुर )-- ७१६।

हुक्ससिंह ( रासकाया का ठाकुर )— ७२६। हुक्ससिंह ( जांगलू का ठाकुर )—७४४। हुमायूं ( मुगल बादशाह )—१२६-३०, १४०-४३, १४३, १६६, १७४। हुसेन ( मट्टी )—३४७। हुसेन ( कायमज्ञानी )—२२१। हुसेन (लंघा, मुजतान का स्वामी)—६३। हुसेनकुलीख़ां ( वलीबेग जुलक़द्र का पुत्र )—१६४-६४, १७७। हुसेनख़ां ( सैय्यव बन्धु )—२६८। हुसेन मुहम्मद ( मही )—३४४।
हेनरी ( द्वितीय, इंग्लैंस का बादशाह )—
२७७।
हेनरी ( सर बारेंस, एजेन्ड गवर्नर जेनरख )—४४३।
हेस्टिम्स ( लॉर्ड, गवर्नर बेनरख )—
४०९।
होम्स ( कर्नल )—४४९।
होसहक ( मह, प्रंथकार )—२५३।
होसिंग ( मह, प्रंथकार )—२८७।

# (ख) भौगोलिक

ध्र

भक्षवरनगर (नगर)---२१४, २२३। षाजमेर ( नगर )-- १०७, १११, १४४, १४७, १४२, १४४, १६६, १७०-७१, १६८, २०६-१०, २६६, ३०१, ३१८, ३२३, ३२७, ३२६-३०, ३३४, ३४२, ३७०, ४१६, ४६४, ४०१, ४४१, ६२६-२७, ६४७, ६४१, ६४३, ६६६, ७४३। श्राजीतपुर ( क्रस्या )—३६४। अजीतपुरा ( क्रस्वा )—३५०, ४२१, **४३३**, ४४६, ४८०, ४१४, ७१७। मदसा (गांव)---२३७। भटक (नदी)-- १६०, १६३, २४४-४६। श्रयाखीसर ( गांव )--- ४६, ७२। भनूपगद ( भनोपगद, क्रस्वा )---६-७, ११-१४, १७, २२, २६, २६, ३२, ३४, २६२, २८६, ३४७-४८, ३७६, ४३२, ६१६, ६१६, ६२४, ६२८। **अन्पपुर ( गांक )**—३२१, ३४३, ३४०। चन्पशहर--(नगर) २६।

अफ्रग़ानिस्तान ( देश )-इ११, ४२-२६, ४७४। अफ़्रिका (देश) --- ४०२-३। श्रवीसीनिया ( श्रक्रिका का प्रदेश )---1338 सभोर ( गांव )- ३७४। अभोहर (क्रस्वा )-- १२६। अमरकोट ( नगर )-- १४२, १८१। ब्रमरसर (क्रस्वा)—११८, १२४, ३०२, 1 = >0 अमरिया ( गांव )--- १३३। भ्रमृतसर ( नगर )—२४, ४६८, ७६४। भ्रमेरिका (देश)—२०७, ४३८, ४४०। ब्रयोध्या ( नगर )—७७, १२६, ४७३। अरोद (नगर)--१२६। अलवर (नगर, राज्य)—१२६, २८१, ३१२, ४२४, ४३०, ४४४, ४६७, ४७१, २२०, ६०६, ६३६। श्रवध (प्रान्त )—२१४, २२३, ३७३, 1 788

<sup>(</sup>१) प्रष्ठसंख्या १ से १६६ तक के नाम प्रथम खंड में और १६७ से ७६८ तक के द्वितीय खंड में देखना चाहिए।

अद्धा (नगर )—२३७।
अद्दर्भा (कृद्धा )—२१४।
अद्दर्भा (गांव )—१४८।
अद्दर्भा (नगर )—१४८, १८३,
१८६,२३०-१,२३४,२६७,२६४।
अद्दर्भावाद (नगर )—१६६, १७३,
१६३।
अद्दिख्त्र (उत्तरी पांचाल देश की राजधानी )—३।
अद्दिख्त्रपुर (नागोर नगर का प्राचीन
नाम )—३-४,७०।

#### आ

धाउवा (क्रवा )-३ =३। ऑक्सफ़ोर्ड (नगर)-४६२, ४४१। धागरा ( नगर )---२४, १२६, १४०, १४२, १७०, १८३, १६०-६१, २००, २०६, २१३, २१४, २१८, २४३, २४६, ३७०, ४३४, ४७३-08, 885, 4901 षांतरी (गांव)- १८८। चाद्ग्यी ( चद्नी, गांव )—२६०, २७२, २७४, २८८, २६१, २६३। बाबू (पहाड, क्रस्वा)---१७३, ४६४, 800, 888, 888, 408, 498, 498, 80E | श्वाभटसर ( गांव )—३७८। शामेर ( प्रांबेर, क्रस्वा, जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी )-- १२४-२४, १२६, १७०, १७४-७२, १८६, २०८, २१३, २२२, २४४, २७४, 340 I

आरोवा (गांव)—३७०।
आलियावास (गांव)—३१८।
आलसर (गांव)—३६२, ६१६, ६३६,
६३६-३८।
आसववाला (गांव)—४३६।
आसपालसर (क्रस्वा)—७३६।
आसलसर (क्रस्वा)—७४६।
आसोम (प्रान्त)—७६४।
आसोम (क्रस्वा)—१३३, ६०६, ३८३।
आसेट्या (देश)—४०७, ४२६-३०,
४३६।

#### इ

इझलैंगड (देश)—२७७, ४४४, ४०७, ४१७, ४२१, ४३०, ४३७, ४४०-४२, ४६६, ४७३-७४, ६०४, ६१२। इतिष्ट (देश)—७२३। इटली (देश)—४०७, ४३=ँ। इन्दरपुरा (गांव)—७४६। इन्दरपुरा (नगर, राज्य)—४००। इलाहाबाद (नगर)—१==-=६, २१४,

# ट्टे

ईंडर ( नगर, राज्य )—६७, १६ँ८। ईंडवा ( गांव )—१४६। ईरान ( देश )—१४४, २१३, २४४।

#### उ

उच्च (प्राचीन नगर )---१२६, १४१। डड़ीसा (प्रान्त )---२१४। उत्तराखंद ( उत्तर प्रदेश )—७७ ।
उदयपुर (नगर, राज्य)—३, २०, २०१,
२१२-१३, २४०, २४६, २७२,
२६३, ३१४-१६, ३३६, ३४२-४३,
३६१, ३६८, ३७०, ३७३, ३७६८१, ४०३, ४०६, ४२७, ४३८,
४६७, ४६६, ६०६-७, ६१३, ६२०,
६२२, ६३२, ६३६, ७४३, ७४७।
उदैगमसर (गांव )—२६।

#### ऊ

ऊंचाएका ( गांव )—७४४ । ऊदासर (क्रस्वा)—६३, ३००-१, ३०४ ।

#### ए

एकलिंगजी (शिव मन्दिर)—६३२।
एजराटी (नगर)—२३४।
एडिनबरा (नगर)—४६२, ४३७।
एरिगो (प्रदेश)—४११।
एकोरा (प्राचीन स्थान)—७७।
'एवारा (गांव)—१४२, १६४।
एशिया (महाद्वीप)—३८६।

## श्रो

मोद्व ( नगर )—६। भोठाग्री ( गांव )—३३३। भोठियमा ( नगर )—४३१। भोरक्षा ( नगर, राज्य )—१८७, २३६, २१८। भोसमानाबाद ( नगर )—२३३, २३७।

### भौ

क्रींध ( सगर, राज्य )—२४४ । क्रीरंगाबाद ( नगर )—२४९, २४८-४६, २४४-४४, २६०, २७४, २७८, २८८, २६९, ४९४ ।

#### đ٨

ककू ( ठिकाना )— ३३८, ४४७, ७३५। कच्छ (देश)—-५, १४-६, ४७४, ४८४, 1034 कठीली (गांव)- १६८। कडवासर ( गांव )- ३६८ । करावाई (गांव)--४२६, ४२८। कर्णवारी (कनवारी, गांव)— ३३६, ४४७, ४५४, ६६४-६६ । कतार (गांव)—४४६। कनूला (गांव)--१८०। कन्टारा ( प्रदेश )--- ४३२। कन्दहार (कन्धार, नगर)-1२६, १८१, २०३, २१३, ४२८ । कन्नानी (कनाली, गांव)- ४५३। कञ्चीज ( नगर )--७६, ७६-८०, १४०, २१८। कपूरथला (नगर, राज्य)—४४१, ४१८-११, द०द । कम्पत (नगर)---२१४, २२३। कराची (नगर)---२२, २४, ४३४ । करेकदा (गांव )--४२४। करौछी ( नगर, राज्य )--३४० । कर्यापुर ( श्रीकर्यापुर, नगर )---२४-६, २६, ३१, ३३, ४८६।

क्योपुरा ( गांव )--२४=-४६, ३१६, 829, 2981 कर्याटक ( प्रदेश )-- ७६, ३७१। कर्यावाटी ( प्रान्त )--१०७ । वंद्धा ( मुसलमानों का तीर्थ )—४११। कसकत्ता ( नगरं )---२२-३, २४, २६०-६१, ६७१, ४२८, ४४४, ४६८-&&, tom, the, toe, tam, ७६४, ७६८। किला (देश)--७६। कल्यागसिंहपुरा (गांव)—६१२। कल्लासर (ठिकाना)--४४७, ७३८। कसूर (परगना )- १८४, १६४। कारजी (नदी)--१। काठियाचाइ ( प्रदेश ) -- ७८ । कासूता ( ठिकाना )---४४७, ७१८-१६। कातर ( बदी, गांव )-७३६। कानपुर ( नगर )-२४, ४४४, ४७३, कान्हसर ( ठिकाना )-- ४४६, ४४४, ४६६, ७३३। कापरडा ( गांव )-३१०। काबुल ( नगर )—१, १२६-३०, १४८, १७४-७६, १६७, २०३, २१४, २६४, ३७३, ३६१, ४०१, ४२८-२१, ४७६, ४१०, ७६१। कामठी--( नगर )--७६७-६८। कामपुरा ( गांव )-४५३। काराखारा ( साराकृवा, गांव )-४१३। कालाणा (गांव)--३४४। कार्बिजर ( नगर )---१४६। कालीवंग ( गांव )---६६।

कालू (गांव)-- २६। काशी (नगर)--२४४, ४२६, ४७६, ४८८, ४४६, ४८६, ७६८। कारमीर (नगर, राज्य)- २४, १४४, 305, 238, 250, 256, 440, 60E, 0E+ 1 कांगडा (प्रदेश)---२१८, २७४। कांची (नगर)--७६-७। कांठलिया (गांव)-- ११७ | कांनासर ( गांव )--४१७। किरकी (गांव)---२२२। किशनगढ़ (कृष्णगढ़, नगर, शाज्य)-इइल, इर४, ४०६, ४२६, ४७४, 440, EOE, 943 1 किशनपुरा (गांच)--४४३। कुचामया रोड (क्रस्वा)-१७, ६८३, 8091 कुरु (देश)--१-२। कुरुकेत्र (तीर्थ )---२८४। कुलचंदर (ठिकाना)--४४३। कुंभलगद (क़िला)-- ६७। कंभाणा ( ठिकाना )- ३३६, ३६६, ४२२, ४३३, ४४६, ६८६-८७ । क्रुस्मदी (ठिकाना)-६१६, ६४०-४१। कूकारिया (गांव)-- ७६२। कृषोर ( चूरूवाला, गांव )— ६५७। कृदस् (ठिकाना)--७१६। कुंजला (ठिकाना)-४४८। केम्ब्रिज ( नगर )--- ४६२, ५२०। केलां (ठिकाना)--- ४१६, ४१७, ४३६, 1880 केरल (देश)-७१-७।

केलवा (गांव)---१६४। केसरीसिंहपुरा (क्रस्बा)--- २६, २४६, 4981 कैरू ( गांव )---४०४। कैरो ( नगर )--- ४३४। कोटरा ( गांव )--- १७७ । कोटा (नगर, राज्य)--२४,३१६,४६४, ४११-५००, ४५०, ५७४, ५६७-रम, ६०१, ६०६, ६३३ । कोटासर (गांव)-४०३। कोइमदेसर (कोइिमदेसर, क्रस्वा) - ६, 10, २६-७, ६०, ७३, ६२, ६४-६, ११०, ४२३, ४७७। कोलायत ( श्रीकोलायत, तीर्थ, भील )-E, 94, 90-E, 24-E, X2, 30E, ३२०, ३२८, ३६६, ४२३, ४८६, ६१०१ कोलिया ( गांच )-- ३ = ४ । कोव्हापुर ( नगर, राज्य )—२४७ । कोसाया (गांव)--१०७। कोंकरा (देश) - २४०। कौलासर (गांव)--६२। कौशल (देश)-७६-७। कंवलीसर (गांव )-- ४= । चिप्रा (नदी)--३४२।

#### ख

खन्सां ( गांच )—४, ७ ! सजवा ( रयाचेत्र )—२७४ । सजवासा ( गांव )—३३७ । सडबां ( परगना )—१०० । सन्दानिया ( इंदाहा, गांव )—४४३ ।

खरबूजी का कोट ( गांव )-- ६०, ३०३, ३०६, ३३३, ४०३। साटू (क्रस्वा )---३१६। ख़ानगढ़ (क्रिला)--३७७। खारगा ( प्रदेश )-- १३१। स्वारखा (ठिकाला)--६१६, ६२४-२६, खारबारां ( ठिकाना )---२६०-६२, रदम, ३४६, ४३३, ४४७, ४४४, ४८०, 0831 खारी (गांव )—७३७। स्तासोली (गांव)--३१३, ३१७। खियेरां (ठिकाना )--७४८ । खिलरियां ( गांव )--६२६ । स्वीचीवादा ( इलाका )-१००। खीनासर (ठिकाना )-- ७४६। खींवसर ( ठिकाना )-- ३०३, ३३७, 386, 900 1 खुदी ( ठिकाना )--४४७, ६६४, ६६४। खुरासान ( नगर )--४०१। खुर्जा ( नगर )-१ ६२ । म्बुशाम् ( क्रस्वा )—१७७। खेब (इलाक़ा)-१२६। खेढली (गांव)-इ३२। खेतदी ( ठिकाना )---३७१-८०, ३१४। विवर (दर्श) - १०=, ४७६। द्वरपुर ( नगर )—३७६। विरवाली (गांव )--४४३। ख़ोस्त ( नगर )--२०६। खोहर ( नगर )-- ३१८।

#### आ

गुज़नी (नगर)--१२६, ४२८। गजनेर ( क्रस्बा )— =, १४, १७-=, २६-٥, २६, ५१, ३८६-८७, ४८८-८६, ४६६, ५०४, ५१६, ५२३, ५६६, 499, 4EE, 480, 48E, 80E1 गजरूपदेसर (ठिकाना)-७४१। गजसुस्वदेसर ( क्रस्वा )--७४१-४२। गजसिंहनगर ( क्रस्वा )-- २४। गजासिंहपुर ( गांव )-- २६। गजाह्वयपुर-देखो हस्तिनापुर । गडीियायां (गांव)-- ११४। गया (पीठी, बुद्ध गया, नगर, तीर्थ )-७८-१, ४२३-२४, ४२७, ४३१, ४३६-४०, ४७२-७३, ४१८, ६२२, 1000 गलवाला (गांव)--४४३। गलादी ( प्रदेश ) - ४११। गागरीन (किला, कोटा राज्य)-१४७। गाघांगी (गांव)--१२७। गाजीपुर (नगर)--२४। गाडरवाडा ( गांव )---२३६ । गाढवाला (गांव)--३२२। गारबदेसर ( क्रस्बा )-- १०६, १४४, ३२८, ७१०। गांगरडा ( गांव )-- १४१। गिरनार ( पर्वत )--- २२, ७४ । गिरराजसर ( गांव )--४१०, ४१३। गिरीं (गांव)-18६।

गींगोली (गांव)--३ = २। गुजरात (प्रदेश)-७७-८, १४४, १६४-६७, १६६, १६७, २०३, ३२७। गुढा (गांव)--४४, ४१७। गुंजाल ( इलाका )-४। गोगामेदी (गांव)--२६, ६४। -गोगुंदा (ठिकाना) - ३४२। गोइवाइ (प्रदेश )-- १७३, ३४३। गोदयाखार ( गांव )-- ४४३। गोपालपुर ( इलाका )--३०३, ३०६। गोपालपुरा (क्रबा )-- ४, ६१, २६४, ३६७, ४२१, ४४६, ४७०, ४८०, ११४, ६७६। गोपलाए। (गांव)—६८। गोपाडसर (ठिकाना)-४४२। गोरखेरी (गांव)--७६२। गोरम ( पहाद )-- १७१। गोलकुरडा ( नगर )--२१४, २६०, २६७-६८, २७०-७१, २८६। गौरीसर ( ठिकाना )-७३६ । गंग नहर ( नहर )-७, १२, ६७। गंगवाडी (प्राचीन राज्य)--७७। गंगवाणा (गांव)-३१६। गंदूर ( नगर )- ७६८। गंगा ( नदी)--- २२३, ४७३, ६०८। गंतानगर ( नगर )-७, १७, २४, २६, २१, ३१, ३२, ३३, ३४, ३४, ६७, 440, X58 1 गंगापुरा ( गांच )-- ६ । गंगारडा ( गांव )-- ३३८। गंगाशहर ( नगर )---२६-७, २६।

म्बालिय्र (नगर, राज्य)—१६८, २१६, ११४, १४२, ११७-१८, ६०६, ६१३, ७११।

#### घ

घमार ( घाघरा, नदी )—६, १२-३, १४, ६६, ४०१, ४६८ । घषसीसर ( क्रस्या )—१०६, ११४, १२४, १६४, ४२१, ४३४, ७३७ । घदियाचा (ठिकाना)—४१०-११, ४१३, ४४७, ६२८, ७०४ । घारोई ( धारी, गांच )—४१३ । घूंघरोट ( पहाइ )—१४६ । घूंमादे ( गांच )—३६३ । घोडारण ( गांच )—४२४ । घोदेयाचा ( बड़ी, ठिकाना )—७२६ । घंटियाचका ( ठिकाना )—४४२ ।

#### च

चतरसंवी (पहाब )—२६४।
चन्दन (नगर )—२४७।
चनव (नदी )—२।
चरखारी (राज्य )—६०६।
चरखा (ठिकाना)—४१६, ४२४, ७२०।
चरलू (गांव )—६१।
चाऊवाली (जाबवाली, गांव )—४४३।
चाक (गांव )—२६।
चालू (गांव )—२६।
चालू (गांव )—१३४।
चाचाबाद (ठिकाना )—१०३, १०४,
११३, १२४, १४०।
चाटसू (परगना )—६३४।
चायलवाडा (गांव )—११४, १२०।

चारी (गांव)- ४१४। चालुज (क्रिला)—२७७। चाहदवास ( चादवास, गांव )---२६, ६०, इइ७, इ६७, ४२०, ४२२, ४३३, ४४७, ४८०, ६८८- ८६। चांडासर (गांव)-- ६२। चांदा (ठिकाना) --- २४४। चान्दृर ( नगर )-- ७६ = । चांपानेर (नगर)-१६८। चितराल ( प्रदेश )-- ४१८। चितरंग ( प्रदेश )-- ११ । चित्तोड् (क्रिला)—४४, म१-२, ६७,. 988, 950 1 चीखली (गांव)--३७०। चीन (देश)—२०६-६, ४३८, ४४४, 450, E08 1 चीलो (रेल्वे स्टेशन)-१७। चुदेहर (चूदेर, गांव )--२०७, २६१ । चुरू (नगर)-- ११, १७, २४-३१, ३३-४, ६२, २०६, २४६, ३०८, ३१२, ३१७-१८, ३२४, ३३७, ३११, ३४६, ३६७, ३७८, ३८६, ३६२-हत्त, ४०२, ४१७-१८, ४४२-४३, ४६६, ४६६, ४०४, ४८६, ६१०। चैतवाड़ी (गांव)---३८२-८३। चोपासया ( गांव )--३७६-८०। चोल (देश)--७६-७। चौमू ( क्रस्वा )--४०४। चौरासरा ( गांव )---३३८। चौसा (गांव)—१४०। चंगोई (ठिकाना)---२६४, ३२०, ७२१। चंद्रवासी ( गांव )-४२३।

चंदौसी ( नगर )---२४।

প্ত

छ्त्रगढ़ (गांव )—६२२। छ्नेरी (ठिकाना )—७४१। छ्नानी (गांव )—६४०, ४२१। छ्नापर (भील )—८। छ्नापर (छ्नापर द्रोणपुर, कस्बा)—१४, २६-७, २६, ३३, ४६-६१, ७०-१, ६६, १०१-२, १११, १९७, १२२, १३७, ३२६, ३६६, ४७७, ४८६. ६०८, ६४८।

ज

जबरासर (ठिकाना)—४ ८०, ७३६।
जबलपुर (नगर)—७६८।
जमस्द (नगर)—२६३।
जमस्द (नगर)—१२६।
जमालपुर (नगर)—४४८।
जमपुर (नगर, राज्य)—४-५, १०, १६,
२१, २४, ६१, ६७, १६२, १६७,
२०३, २७६, २८४, ३१४, ३१६-१७, ३६०-१७, ३१६-२१, ३४६-४३, ३६६-४३, ६६०,
३६२, ३६८-७३, ३७६-८४, ४६०,
४०८, ४१४, ४६७, ६०६, ६३२-३४, ४१४, ४१४, ४६७, ६०६, ६३२-३४, ७४६, ७६०,

अयसिंहदेसर (गांव )---६२६।

जरवाल ( रेख्वे स्टेशन )-- ६।

जसासाबाद ( नगर )-४१३।

भसरासर ( गांव ) — ४१६, ४२६ ।

जर्भनी (देश) -- २७७, ४०७, ४१०, ४१७, ४२६-३१, ४३८-४०, ६०६। जसाया ( ठिकाना )--- २१२, ३१४, ४०२, ४३३, ४४६, ४४४, ४६६, ४७६-८०, ४८४, ६८२, ६८४। जवार (जवारी, श्रांत )-- २४२, २४१। जाखांशिया (गांव)- १२८, २३६-४०। जापान (देश)--- ४०६-७, ४३८। जाफरनगर (नगर)---२३४। जामगढ़ ( नगर )-- ३७६। जामसर (नगर)-१४, २६। जारिया (ठिकाना)—४०२, ४४७, ४८०, 9091 जालोड़ा (गांव)-- ३१४। जाबोर (नगर)--१६८, १७२-७३, ३१०, ३२७, ३२६-३०, ३७६-८०, इद्भारति ६३६, ७४६। जावर ( प्राचीन स्थान )-- ६७। जावी ( प्राचीन स्थान )- ६७ ।: जांगल (जांगलू, प्रदेश )-१-४, ४०, 43-6, 4m, 00-3, m8-4, 80-२, ६४, १००, १३३-३४, ४४७, 988, 889 l जार्जराद ( नगर )---३७९। जाजनापुर (नगर)-१७८, २२२। जांबा (गांव)-- ६३७। जिनेवा ( नगर )--- ४६३, ४६६। जीतपुर (जैतपुर, क्रस्बा )---२६, १३६, ४४७, ४२०, ४२२, ३२४, ३६६, ३७३, ३७४, ३७८, ४४७, ४७२, ४८०, ६८३ । जीदबाली (नगर)--- ४१२।

कींद् ( नगर, राज्य )---४४४, ४५१। जुदाक (नगर)---२१४। जूनागद ( नगर, राज्य )-- १८४, १६८-88, 2021 ज्नियां (क्रस्वा)---३१२। ज़ेकोस्लोवेकिया (देश)--६०६। जेगला (गांव)-- ४४। जेदसलम ( नगर, ईसाइयाँ का प्रसिद्ध तीर्थ )---२७७। जैतसर ( गांव )---२६। जैतासर (ठिकाना)-- १६४। जैतसीसर ( ठिकाना ) — ४४७, ६८७ । जैमजसर ( ठिकाना )—३०१, ३०४, ३७४, ७२४। जैसलमेर (नगर, राज्य)—४, ११, ४६-¥0, 43, 40, 67-3, EE, ER, ६४, १०४, ११४-१६, १२०-२१, १४७, १८१, १६६, २०१-२, २२०, २७३, २६३, ३००, ३२८-२६, इ३३, ३४८, ३८६, ३६१, ४०३, ४०६-१०, ४१२, ४१७, ४३७, ४१६, ६३७। जोगलिया (गांव)—४४७, ४८३, ७३६। जोदी (गांव)--३३१। जोधपुर ( नगर, राज्य )—३-४, ८, १७, २०, २४, ४४, ७०-२, ७४, ७६-म॰, मरे, मध, म६-म, ६०-१, 908-0, 190-99, 990, 970, १२६-२७, १३२-३, १३६-३६, १४१, १४४, १४६, १४६, १४१-१२, १६४-६८, १७०, १७२-७३, रै॰वे, २१६, २३⊏-३६, २४२,

२६३, २७६, २६४-६६, २६८, ३०३, ३०४, ३०७-१२, ३१४-१६, ३१८-१६, ३२१, ३२३-२६, ३२६, ३३१-३२, ३३४, ३३७, ३३६, ३४१-४२, ३४४-४७, ३५०-४१, ३४३, ३४७-६३, ३६४-६६, ३६८, ३७७, ३७६, ३८१-८८, ३६०, ३६२, ३६४-६४, ४०७-६, ४१३-१४, ४१६, ४२४-२६, ४२८, ४३०, ४३४, ४६४-६७, ४००, ४३६, २४०, ४६३, ५६७, ६०६, ६३०-३१, ६३३,६३७-३६, ६४६,६४७, ७५६, ७६०। जोधासर (ठिकाना)-- ४६१, ७२८। जोरागइ (चौरागद, क्रिला)---२३६। जोरावरपुर ( गांव )-- ७ । जोहान्सबर्ग ( नगर )--- ४०३। जोहियावार ( इलाक्ना )—६६। जीनपुर ( नगर )-१२६, 2221 जंगलकूप ( प्राचीन स्थान )--- ५३।

#### 升

स्त्रक्तर (नगर )—३७१, ४४६।
सत्त्र्यू (जज्जू, गांव)—१२, ७४६।
सत्त्र्यू (गांव)—४२६।
सत्त्र्या (गांव)—४०४, ६२८।
सत्त्रुष्णा (नगर, राज्य)—८३, १०७।
सत्त्रावाब् (बृजनगर, राज्य)—११०,
६०६।
सतंस्र (सांस्रल, गांव)—१०४।
सतंस्र (नगर)—४४४-४१।

मूमला (क्रस्वा)—२१, १०⊏, ११३, 1035 मूसी (नगर)---२२३-२४। मेलम (नगर)--४४१।

Ξ

टर्की (देश)--- ४३८-३६। टांडा (ज़िला)-१३६। टिन्टिसिन ( नगर )-- ४०७। टीबी (परगना )---३२६, ३७४, ४०४, ४०६, ४१४, ४४३, ४४४ । टेकरा (गांव )-- ३,४४। टोकलां ( ठिकाना )--७४५। टोंक (नगर, राज्य)--६०६। टोंस (नदी)--२१४। टंक (देश) - ७६। ट्रान्सवाल (प्रदेश )--- ५०२। ट्रायन्कोर ( नगर, राज्य )-- ४६८ । ट्रिपोली ( नगर )- ७२३।

### 3

ठकराणा ( गांव )-४२४। उट्टा ( तालुका )---१४१, १८१, २०६-७ २२७ । ठहाबता ( गांव )—४२१-२२, ४२⊏।

हबली (गांव)--३६६। हाभली (गांव)---२६। डांड्सर ( गांव )---२१२। डीडवाया ( परगना )--११७, ३२४, ३२७, ३३१, ३६४, ४७८, ४२७ । | थिराया ( ठिकाना )--७२४ ।

हुंगरगढ़ ( श्रीडुंगरगढ़, क्रस्वा )--- २४-७, २६, ३१, ३४, ४८६। डुंगरपुर ( नगर, राज्य )--- ४, १७२, २६७, ३०४, ४८८, ४४०, ६०६। हुंगराखा ( गांव )---३४४, ७६१। हुंडलोद (गांव)--४०४, ४२०, ४२६। डेन्मार्क (देश)--- ११७। डोबेरी (गांव)-- ६६-७। इंडाराजापुरी-देखो राजापुर ।

ra e

ढसूका (गांव)-४२३। ढाका ( नगर )-- २१४ । ढोसी ( इसी, गांव )- ११८, १२३।

#### ਰ

तव्रतपुरा (गांव)—६८७। ततारसर (गांव)-४३२, ४३४। तलवाका (गांव)--३११, ४४३। सापती (तापी, नदी) - २७६। तालवा (गांव)--२०। तिंगड़ी (तिरसिंडगी, गांव )-- 🖛 । तिहायादेसर ( तेहायादेसर, क्रस्वा )-४४६, ७३६ । तुंगमद्रा (नदी)-७७ । तेजरासर ( गांच )--६२७ । तेनाली (गांव)--७६८। तोजियासर (गांव)---२१२। तोशाम (गांव)--४४=। तंजोर ( नगर )- ४४४।

₹

दिवेश ( देश )- १८३-८६, १६४, १६७, २०२, २७६, २१३-१४, २२३, २२४-२६, २३१, २३३, २३६-३७, २४१-४४, २४६, २४४-४६, २४८-६०, २६६, २६६, २७१, २७४-७६, २८८, २६०-87, 288-8E 1 द्रख्या (गांव )---४२२। ददीबा (गांव)--१६। दताया (रणक्षेत्र) -- १७७। दतिया ( नगर, राज्य )---२४७, ४४०, 1034 द्रेखा ( क्रस्वा )—६३-४, ११२-१३, १२०, १६१, ३६४, ४०२, ४०४, ४४६, ७०१-३। दबलीकलां ( देहलीकलां, गांव )-8431 दबलीखुर्द ( देहलीखुर्द, 8431 दरमंगा ( नगर, राज्य )-- ४६७। दमदम ( नगर )-४४४। दयालपुर (गांव)--४२६। दरेरा ( गांव )—२१, ११३ । द्रजप्तसर (गांव)--४४२। द्वपतसिंहपुर ( रेख्वे स्टेशन )---२७। दाउदसर ( ठिकाना )---७४८ । दाक्मिपुर (गांव)--१७। दादरी ( नगर )-- ४४६। दायापल्ली ( नगर )---७६८ । दार्जिलिङ्ग ( नगर )- ४ ६ ६ । दांता ( नगर, राज्य )--- ४६७ ।

दांता रामगढ़ ( गांव )-- १८२। दिल्ली (देहली, नगर )—२४-४, ३८, ४२, ७०, ७४, १०१-२, १०८, १२६-३०, १३६-४०, १४२-४३, 18E, 148-44, 140, 158, १६३, १६४, २०८-६, २११, २१३ २३६-४०, २४३, २४६-४७, २५४, २६४, २६८-६६, ३०१, ३१४, इर६-२७, ३३४, ३३७, ३७९, ३६६, ४०२, ४०४, ४०७, ४०६, ४१४-१६, ४२६, ४४४, ४४१, ४७३, ४७४, ४८८, ४६८, ४१०, ४२०, ४३७, ४४१-४२, ४६१, १६८, ६०८, ६४८, ७१६, ७६० । दुइदार ( नगर )--- ४३३। द्रगोली (गांव)—४२६। दुजमेरा ( रेक्वे स्टेशन )- १६-७, २७, ४८, ४६७। दुलरासर ( ठिकाना )—७४६। बूबाखेड़ा (गांव)—४६४। वृथवा मीठा ( ठिकाना )--७३७ । देपालपुर ( नगर )--१२१, १८० । देपालसर ( ठिकाना )---३६३, ३६४, 380,0991 देशवर ( गाव )—१००, १२६, ३०८। देविगिरि ( राज्य )- ७ = । देवस्मी (गांव)--४१४। देवलिया ( राज्य, नगर )-४२०, ४६६-2001 देवली ( क्रस्वा )--- ४=४, ४००, ६४९। देवीकुंड (स्थान)--४८।

देशयोक ( गांव )--- २६, २६, ५२,७१, ६२, १०२, १०६, द्वे१२, ३३६, ३४६, ३८७, ३६२, ४२२, ४८२-मद, ४८६, ४७७, ६००, ६३०, ६३१, ६३८, ७६४। देसलसर (ठिकाना )--७४०। दौलतगढ़ ( गांव )--३०२। दौलतपुर ( गांघ ) - ३३३। वौलताबाद ( नगर )— १६६, २३०-३४, २४१, २४८, २६८, २७१। दंदा (गांव) - ४३२। द्रोखपुर ( गांव )-- १६-६१, ७०-१, चर्र, १०१-२, १०४*२*, १२३, १६८, २१२ । हारिका ( नगर, तीर्थ )-1६०, ४७४, ध्रम्म, रम्ब ।

#### ध

धन्र ( भील )—६ ।
धनोप ( क्रस्वा )—७६ ।
धरनोक ( धरणोक, गांव )—६ १६,
६४०-४९ !
धरूर ( गांव )—२६६ ।
धर्मातपुर ( फ्रतिहाबाद, नगर )—२४३,
२७४ ।
धानसी ( गांव )—६ ।
धामूनी ( गांव )—२३७ ।
धारवाद ( जिला )—७६ ।
धारातोल ( नगर )—४१२ ।
धाधूसर ( ठिकाना )—४४७, ७४२ ।

भोजपुर ( नगर, राज्य )—२११, २००, १९७, ६०८। भोलीपाल ( गांव )—२६। भौली ( प्राचीन स्थान )—७४।

नरवर ( इलाक्षा )-१८७, २१६, २२१, ३६५। नरवासी ( गांव )--- २६। नरसिंहगढ़ ( नगर, राज्य )--- १६७। नरसिंहपुर (ज़िला) - २३६। नरहद् ( गांव )--१००, ११७, ३६८। नवलगढ़ (गांव )---३४६, ३६३। नवाई (क्रस्बा)--४०४। नसीरपुर ( नगर )-१ ५१ । नसीराबाद (नगर)— ४१६-१७, ४३४। नागइ (गांव)--१००। नागपुर ( नगर )—४४४, ७६४-६ । नागसाह्वयपुर-देखो हस्तिनापुर । नागाणा (गांव)-१२७। नागोर ( नागपुर, श्वहिच्छन्नपुर, नगर ) १०१, १०४, ११४, ११७, १२०, १२३, १२७-२६, १३२, १४१, 144-46, 162, 164-65, 154, १८६, १६१, १६४, १६६, २०३, २२४, २३६-४०, ३०१-३, ३०६-१०, ३१३, ३१८, ३२०, ३२२, ३२७, ३२६, ३३१-३२, ३३४, ३३७-३१, ३४१, ३४४-४६, ३५७, ३८४-८४, ३६२, ४२६। नाटवा ( गांव )-- १० ।

माडोल ( क्रस्वा )-- १७३ | नाथद्वारा (तीर्थ)---२६७, ३५३-४४, ४२६, ४४०, ६३२, ७४७ । नाथूसर ( गांव )-- ३०, ३६०। नापासर ( गांव )---२६-७, २६, ३८१ | नामा ( नगर, राज्य )---११० । नाभासर ( ठिकाना )-- ६१६, ६३३-३६। नर्मदा ( नदी )---२१४, ३७०। नारनोब ( नारनोत, नगर )-- १९७-१८, १२२-२३, १३६, १४३, ३२७। नाल (गांव)-४१-५०। नावां ( क़स्त्रा )--३८४। नासिक (नगर)-- १८७, २६७। नाहरसरा (ठिकाना ) - ४४७, ७४०। नांदडा (गांव) -७४८। निजामाबाद (नगर) - ७६८। नीबी (गांव)--३६६। नीमां (गांच)—३३६, ४०२, ४३३, ४४६, ४४८, ६६८, ७००। नीयाज ( क्षस्वा )---३२६, ३८३। न्रपुर (परगना)—१८६। नेतासर (गांव )-- ३४४, ४२४। नेपाल (देश)--- =, ४२। नैयासर (ठिकाना )-७३८। नोखा (ठिकाना)--७००। नोगल (ज़िला) - ४१२। नोखामंडी (क्रस्या )--२४, २६, ४८६। नौडिया (गांव)--४२४। नौरंगदेसर ( गांव )- १०, ७२६। नौशहरा ( नगर )--१८० । नौसरिया ( ठिकाना )--७३७। 112

नौहर (जिला) — ११-२, १७, २४-७, २६, ३१, ३३-४, ६४, २६६-३०० ३०२, ३१६, ३३४, ३४३, ३४७-४८, ३६४, ३६७, ४८४, ७६०। नंदगिरि (नगर) — २४७।

#### प

पचपद्रा (परगना )— ८०, ४२७। पचमदी (स्थान)-४६६। पटना (नगर)-- २१४। पट्टन ( नगर )-१६६, १७३। पद्टा ( नगर )--- २४४। पटियाला ( नगर, राज्य )—६, ३७४, ३६४, ४०३, ४४१, ४६७, ६०६, E 0 = 1 पिहहारा ( ठिकाना )—२६, ४४७, 1300 पथारी (राज्य)-- ७८। पदमपुर (तहसील)--७, २६, २६, 321 पदमपुरा ( गांव )---२४६, ४१४। प्मवादी (गांव)--२४६। पन्हाला (प्राचीन क्रिला) - २४६-४८। पसीवाली ( जगरानी, चगरानी, गांव )-8431 परसगद (विभाग) - ७= । परावा (ठिकाना)--३३६, ७३८। परेवड़ा (ठिकाना )--६२८, ७३७। परेंडा ( गांव )---२३३-३४, २४१। पर्ली (परली, नगर) - २४७, ७६८। पर्वतसर (क्रस्या )--३ = २, ३ = ४। पर्शिया (देश)--३८१।

पजसाया (गांव)---३८२। पत्नाना (पत्नाया, गांध)--१४-६, २६ २६, ४३, ४६७, ७४८। पलू (गांव)--३०८। पाटण ( भणहिलवादा पाटण )- ११८, पासलीसर (ठिकाना)--७३४। पानगढ़ ( रखचेत्र )-- ६०। पारखा ( गांव )- ३७०। पारवा ( गांव )--- ४४, १६४, ३३६। पालनपुर ( नगर, राज्य)--- ४६७, ६०६। पाली (नगर) - २४, ८०। पालीताया (नगर, राज्य)—१६७। पांचाल (देश)-३। पांचू ( गांव )- ३०, ४८। पांडवगद ( प्राचीन क्ला )---२४७। पांडुसर ( ठिकाना )--७४९। पांड्य ( प्रदेश )---७६। पिटांग (किला) — ५० 🗷 । पिथरासर ( ठिकाना )-- ७४६ ! पिपलाशा (गांव)--१७२। पिपलूंद (पहाइ )-१७२। पिरथीसर ( गांव )--- ४८० । पिलाप (गांव)-- १। पीचीली (खाड़ी)--- ४०७। पीपाद ( गांव )— ३३१, ३८२। पीपासर (गांव)-- १६। पीरकमरिया ( नीरकमरया, गांव )-४४३। पीरसुलतान ( गांव )---६६-७। पीलीबागान (गांव)---२६।

पीसांगया ( कस्या )-- ३३१। पुनरासर ( गांव )-३०१। पूगल ( डिकाना )--७३-४, १२, १४, १००, १०४, १११, ११६, ११७, ११०, २४०-४१, ३४८-४६, ४१६-१८, ४३१, ४८०, ६६४-६७, ७६१। पुनलसर ( ठिकाना )-- ७४३। पूना (नगर)-४४०। पूनियांण ( प्रगना )-३३७, ३४२, 3801 पुष्कर ( तीर्थ )— म, ४२, २१म, ३१म, ३३४, ३४०, ४२६, ४८६। पृथ्वीराजपुर ( रेल्वे स्टेशन ) - २७ । पृथ्वीसर ( ठिकाना )--- ४८४, ७३३। पोकेंग ( नगर )--- ४०७। पेठन ( प्राचीन नगर )-७४ । पेरिस ( नगर )--- ४३८, ४४०। पेशावर ( नगर )---२७१-७२, ३६०, 82=1 पैलेस्टाइन ( नगर, देश )--- ४३१, ४३३, 787 1 पोकरण ( पोहकरण, इस्या )-- १४१, ३२६, ३३२, ३४६, ३७६-८०। पोर्टिंगफू ( नगर )-- ४०८। पंचेरी (गांव )-३४१। पंजाब ( प्रान्त )-२, ४, ६, ७, १२, १४-७, २२-४, ६७, ६६, ७३, १००, ११०, १२६, १४३, १६४-६६, १६६, १७४, १७७, १६०, ३७१, ३७३, ४२७-२८, ४१४, +++, +६४, ७६४।

मताप्रगढ़ ( नगर, राज्य )—४६६-४००,. १६७, ६०६। प्रयाग ( नगर, तीथँ )—४२३, ४७३, ६२६।

#### क

फ्रतहराद ( नगर )---३७४-७४ा फ्रतहपुर (क्रस्वा)---२१। फ्रतहपुर ( नगर )-१०३, १०८, ११३, १२०, १४३, १४४, १६६, १८८, ३३१, ३३८, ३७१। फ़तेदाबाद (फ़तहबाद, फ़तिहाबाद, फ़तिया-खाय, क्रस्या )—१४८, ३२०, ३४१, ३७४, ४०२। फलोदी (क्रस्वा)—=६, १४१, १६४, २०८, २२०, ३०६, ३४०, ३८१, इत्तर्, इत्त्र, ४७८, ६३७, ७६३। फ्राज़िलका ( नगर )—४४८। फ़ीरोज़पुर ( नगर )---४, ७, ६७, ४३७, 884, 488 1 फुलेरा (रंखवे स्टेशन )-- १७। फूत्रदा (गांव)—३७६, ४१३-१४। फफाना (गांव)--३०। फोगां (कस्वा)--७२०। फॉदा (किला)--२४७। फान्स (देश) - ३८६, ४०७, ४३०, **४३४-३४, ४३८, ४४०,** ५४६. 450 L

#### ą

बगसेज ( ढिकाना )--- ४२४, ७२६-६० ।

बगा (गांवः)---१२६। बठोठ (गांव )—४२३। बहुवा ( सहू , गांव )- १४८ । विंडा-देखो भटिंडा। बडलू (गांव )- ३=१। बड़ाबर (ठिकाना )---७३३ । बड़ी सादड़ी ( ठिकाना )---२१४ । बदोदा ( नगर, राज्य )-- १६७, ५६६, ४७१, ४७३, ४७४, ६०६। बढ़ोपल (गांव)-६म। बदायूं ( नगर )--७ द-६ । वनवारी (ज़िला) - २४८। बनारस ( नगर )—४६२, ४६६, ४६७, 1334 बनिया (गांव)--७६२। वनीसर (बर्णेसर, क्रस्बा)--३६२,६१६, ६३०, ६३३-३४, ६३६। बन्दन (गढ़)--२४७। बयाना (नगर)---२२, १२६, २८४। बरडवा (गांव )-४२६। बरार (प्रान्त )-४४४, ७६६ । बरेली (नगर)-884। बर्मा (प्रदेश) --- २२। बलारा ( बूला, गांव )-- ३७४ । बल्चिस्तान ( प्रदेश )-- १७७ । बल्गेरिया (देश)--- ४३ म-३६। बहार ( गांव )---४, ३४६, ३७६, ४१३। बसी (गांव)—१७६, ३१८। बहल ( गांव )- ४०४। बागोर (क्रस्वा)--४०३, ४६४। बाधपुर ( गांव )---३११। बादकोद ( परगना )- १६८ ।

बाठूल (नगर)—४४८। बाइरी (प्रगना)---२९७। बान्धनवाड़ा (क्रस्वा)---३१६। बान्धोगद ( प्राचीन क्रिता )-- १८२ । बापरी ( रग्रक्षेत्र )--३८६। बारकपुर ( नगर )--- ४४४ । बारथल (परगना )-- ३६८। बारवर्ज ( इलाका )-- १६१ । बाराशिवनी ( नगर )---७६८। बारू ( गांव )—३४४, ४०३-४। बालाघाट (नगर)--२३६। बालेरी (ठिकाना)--७४०। बावलवास (गांव)--२४६. ४१४। बासीहर (गांव)---४५३। बांभणी (गांव)—४१४। बिर-एल-नस ( नगर )- ५३२। बिरकाली ( ठिकाना )—४४६, ४४८, ४४४, ७१६। बिराई (गांव )---१२७। विलिनियासर (ठिकाना)---६१६, ६४०। बिकोचपुर ( नगर )---२१३। बिसरासर ( ठिकाना )-७१६ । बिसाऊ (ठिकाना)---३६३, ३६४, ४०४, 8311 विसाजबन्द (गांव )---४४३ । विद्वार ( प्रान्त )--- ७८, १२६, १३६, २१४, २२३, ५४० । बीकमकोर (ठिकाना)—४१८, ७१६। बीकमपुर (इलाक्रः)---१३, ३२७ २६, 3441

बीकानेर (नगर, राज्य)--१-८, १०-११, १३-४, १७-२०, २३-४, २६-३१, ३३, ३४, ३८-१, ४१-२, ४४, ४८-**₹8, ₹ξ, ₹**□, ७₹, ७₹-□0, □₹, द्भ-७, ६२, ६४-७, ६६, १०१-४, १०६-१, १११-१६, ११८, १२०, १२२-२८, १३०, १३१, १३३-३४, १२७-३६, १४२-४४, १४६-४७, **188-8**2, 188, 182, 162-6**୫**, १७२-७३, १७६-८०, १८४-८६, १६१, १६३-६४, १६६-६⊏, २०१-द्र, २१०-१२, २२०, २२६, २३६-४१, २४३-४४, २४६-४०, २४३-४४, २४८: ४६, २६१-६४, २७७-७८, २८०, २८४, २८८-६७, २६६-३००, ३०२-१२, ३१४-१७, ३११-२०, ३२२-३०, ३३२-३४, ३३७-४३, ३४७-४१, ३४४, ३४६-६२, ३६४-६७, ३६६, ३७२-७६, ३८१ ८३, ३८४-८७, ३६०-६७, इहर-४१०, ४१३-१७, ४१६, ४२१-२७, ४२६-३६, ४४१-४३, ४४४-४३, ४४४-४७, ४४६, ४६२-६६, ४७१-७२, ४७४, ४७७-७८, ४८१-८२, ४८४-६२, ४६४-१०१, ₹08-4, ₹05-99, ₹98-98. ४२२-२४, ४२६-२८, ४३१-३७, 488-80, 488-47, 448, 448-द्ध, ४६६, २७०-७२, २७४-७६, १८०-८३, १८१-८६, १८८-६१, *५६*४, *५६*८-६००, **६**०१, ६०३-४, E00-93, E94-90, E39-29,

ब्रेवे, ब्रेश-व्द, द्वेप-४वे, ६४८-**४१,** ६६७, ६४६, ६६३, ६६६-६७, E E E - 04, E 0 9- 0 E, E = 0- = 4, इंद्र७, ६६०-१, ६६६, ६६७, E & & = 900 | बीगोर (गांव)---३६६। बीजापुर (नगर, राज्य )---२३२-३३, २३८, २४४, २४६-४८, २६०, २६६-७०, ३७० । बीजोल्यां (ठिकाना)--३। बीठयोक ( ठिकाना )-४३३, ७४३, 1830 बीकासर (गांव)---२६। बीठु (गांव)--- ६०। बीदर (ज़िला)---२३७। षीदासर (ठिकाना )-- १६, २४-७, ३७, १२४, १६४, २६४, ३३६, ३४४, इ६८, ३८१, ३६३, ३६६, ४१७-२०, ४३३, ४४६, ४७१, ४८०, थमर-मर, ४१४, ६१७, ६२म, €8=-48 1 भीदाहद (बीदावाटी, प्रदेश )-- ६१। बीनादेसर (ठिकाना) - ७४२। बीर-एल-अब्द ( नगर )--- ५३३। बीरोर ( गांव )-- ६२६। बीसाबा (गांव)---३३२। बुख़ारा ( नगर )---२१४। बुरहानपुर (नगर)---१७६, १८१, १६२, १६४-६६, २१३-१४, २२४-२४, २२७, २३३, २३४, २६१। बुन्देलखंड ( प्रदेश )---४४० । चुराव ( नगर )--- ५११।

बूंदी ( नगर, राज्य )--१८७, २१४, ३४०, ४७४, ४६५, २००, २०६, ४६७, ६०६, ६३३, ६३८-३६। बूढेड (गांव)--४०४। बृन्दावन (तीर्थ) - ४२३। बेतुल ( प्रदेश )-- ७८। बेनीवाल (परगना)-- ४०६। बेरावास ( गांव )- ६ मं ७ । बेलासर (गांव )-३६६। बेल्जियम (देश )--- ४३०-३१, ४३८-381 बेरवालाकलां ( गांव )—४५३ । बोस्निया ( प्रान्त ) - ५२६। बोहेदा (ठिक.ना)--६२८। बोहोट्ल (नगर)--- ४१२। बीहरी (गांव)---२२७ । बंगलोर ( नगर )-- ७६ = । चंगाल ( प्रान्त )-- १४१, १७१, २१४, २२३, २४२, २७४, ४४५। बंबई ( नगर )---२२, २४, ७८, २४७, ३८६-६०, ४०६, ४४९, ४७६, ६०८, ७६८। ब्रेज़िल (प्रदेश)--- ४३ = । ब्लामफान्टेन ( नगर )--- ४०३।

#### भ

भवकर ( नगर )— १४० । भटनेर ( नगर, क्रिला )— ६४-४, ७३-४, १००, ११४, १२१-३१, १४७-४८, १४४-४४, १८४-६४, १६४-६४, १६८, २०६, २११, २२२, २६३, २६६, ३१०-११, ३२६,

इ४७, ३६६, ३७४-७४, ३७८, इहर, ४०१, ४०४, ४१४, ६३३। भरिंडा (विठंडा, बठिंडा, नगर)—१६-७, इर. १००, १२६, १४८, ३७४, 423 l भद्रेच ( इलाक्स )---४०५। सदोच (नगर)-१६८। भदहरा (गांव)-- १६७। भदावर ( गांव )---२१८, ६२८। भद्रकाली (गांव) - ६६। भरतपुर (नगर, राज्य )-२२, २८४, 340-49, 8281 भरेहा ( नगर )-1२६। भवाद ( गांव )---३८४, ६२८। भाखर ( भ.करा )-- १२६, ६०३ । भांदासर ( कस्या )-- ४३। भाडंग ( गांव )-- ६७-६। भादरेस ( गांव )-- ७६१। भादला ( ठिकाना )--- ४६, ७३४। भादासर ( गांव )- ४१६। भाद्रा ( भाद्रा, तहसीज )-- ७, ११-93, 90, २४-६, २६, ३१, ३३-४, ३०३, ३०४, ३०८, ३१२-१३, ३१७, ३३०, ३४३-४४, ३६२, इहर, ४०३, ४९८, ४२०-२१, ४३३, ४४६, ४६६, ४६६, ४८४-**=** ₹ 1 भाद्राजुष (गांव)--१६४। भानीपुर (गांच )-- ४१६। भारत ( भारतवर्ष, हिन्दुस्तान, देश)--- ३, ४, २३, ३८, ४४, ६४, ७७, १३०, १४६, १४३, १६१, १७४- मेल् (गांव)—१२४, १३४ !

७४, २२३, २२७, २८६, ३८६-६०, इस्म, ४०७, ४१६, ४२६, ४४४-४२, ४२०, ४४३-४४, ४४१, ४७३, ४७६, ४६८-१६, 408; 400, 490, 497, 414-१७, १२०, १२४, १२८, १३१, १३६, १४०-४२, १४४-४१, १४६-४०, ४४४-४७, ४६०-६३, ४६६-७२, ४७६, ४७६, ४८८, ४८८, ११६-१७, ६०१, ६०३, ६०४-७ ६११, ६२४, ६२६, ७६८। मालेरी (गांच)-३४८। भावलपुर ( नगर, राज्य)- ४, ६-७, १६, २२, ६६, ३७६, ४१३, ४१४, ४३०-३३, ४३६-३७, ४४० | मिरह ( इलाक्ना )-१७७। भिवानी ( नगर ) - २५ । भिभर ( इलाक्ना )-- १८० । भीखिंखिया (गांव) - ३८२। भीखमपुर ( गांव ) — २४१, ३२८। भीनमाल ( नगर )--७११। भीनासर (गांव)--२६, १४४। भीमसर ( गांव )-१४३ । भीमसरिया ( ठिकाना )- ७४३। भुज (नगर)--४७४। मुकरका (क्रस्बा)---२६, ३७, १६४, २३१, २१६, ३०४, ३१२, ३२४, इदर, इत्त, इर्श-रर, ४४६, ४७०, ४७२, ४८०-८२, ४१४, **४२४, ६३७, ६४४, ६४६ ।** भूरांपुरा (गांव )--४१३।

भैरणमित ( प्राचीन स्थान )— ३ । भैराजकां ( गांव )— ३७४ । भोजोलाई ( गांव )— ४२१-२२, ४३१ । भोपाल ( नगर, राज्य )— ७८ । भोमट ( प्रदेश )— १७२ । मंभरी ( प्रदेश )— १२६ ।

#### H

मऊ ( नगर )-- ७= । मकराना (कस्वा) - ४ = । मका ( नगर )-१६३, १६४, ४४१। मगरानी ( गलरावती, गांव )-४१३। मगरासर-देखो मंघरासर । मध्ली (गांव)-१४४। मद ( गांव )— ६, १४, ३६१। मधुरा (तीर्थ)-- १६०-६१, १६१, २१३, ४२३, ४७३। मद्र (देश)--१-२। मद्रास ( नगर )—३७१, ७६४, ७६८। मध्यप्रान्त ( प्रान्त )---७=, ७६६-६७। मध्य भारत ( प्रान्त )---४६४, ६०६। मरदान ( नगर )--- ४४१। मल्कापुर ( नगर )---२३३। मल्कीसर (गांव )-- ६८। मलरखार (्गांव )-४५३। मलसीसर (ठिकाना )-- २६६, ३२०, ३४३, ३८२, ६८६-६० । मलोट (प्राचीन क्रिला)---४३२। मसानी (गांव)-४५३। मसीतावाली (सीतावली, गांव)-४२३। महाजन (शाहोर, ठिकामा )-- २६, ३७, १२०, १२२, १२४, १४०, १४२,

२३१, २६२-६३, ३०६-१२, ६२३, देनम, इष्ट-४७, ४०६, ४१४-१६, ४२०, ४३३, ४४४-४६, ४७०, ४७४, ४७६-८१, ४८३-८४, ४१४, ४२४, ४४६, ६१७, ६२८, ६४१, ६४४-1 28 महाराष्ट्र ( प्रदेश )-- ७६। महेरी ( ठिकाना )--७२१। महेवा-देखो मालाग्री। माचेदी (गांव)---३४२। माढिया (गांव)- ४२४। माणकरासर ( मानकरासर, गांव )-४४७, ६६० । मानकटीबी ( नानकपटी, गांव )- ४२३। मानपुर (परगना )- ७८। मानसरोवर ( भील )-- १३३। मानसेरा ( प्राचीन स्थान )-- ७४ । मान्यखेट ( मालखेब, प्राचीन स्थान )-99-51 मानिकपुर ( नगर )---२२३। मारवाष ( राज्य )-- २३, ७०-१, ७७, ८७-८, १२६, १२६, १४१-४२, १७२, ३०१, ३३१, ३३८, ३८३, ३८७, ४१२, ४२१, ४२६ । मारोठ ( प्राचीन क्रिला )-१२१, १६४, १६६, २२६, ३७६, ३८२, ३८४, 893, 948 1 मार्ने (नगर)--- १३८। मालपुरा ( क्रस्बा )-४४० । मालवा ( मालव, प्रदेश )-- २४-४, ७६-न, न्य, विष्ण, २१६, २३६-७।

```
T3 1
मालासर (ठिकामा )--- ४२४, ७४७।
मावदा (गांव)--३४१।
माही (नदी)--७६।
माह (प्राचीन क्रिजा)--२६४।
माहेला ( ठिकाना )--७३४ ।
मांगलोर ( गांव )- १२६ ।
मांडल (क्रस्या)---३।
मांडाल (गांव)--३२८।
मांडू ( प्राचीन क़िला )-- ६७, २१३-
    181
मांडे ( इलाका )---४२४ ।
मिनचिनाबाद ( इलाक्ना )-- ६।
मिजर्टिन ( प्रदेश )--- ११३।
मिज़ीपुर (नगर) - ४२४।
मिर्जावाली (गांव) ४४३।
मिछ (देश) --- ४३१, ४३३-३४, ४४४-
मीगगा (गांव)--४१४।
भीठडी (गांव )-- ३८२।
भीरगढ़ ( प्राचीन क्रिला )- ३७६।
मुक्रसर (नगर)- ४३२।
मुम्मगावाह्य (गांव )-१००, १२६।
मुखतान ( प्रदेश )---२४, ६३, १२६,
    १७१, १६६, २२४, २२७, २४१,
    २६७, ४३६।
मुंडा ( गांव )-- ६६-७ ।
मुंदलेड (नगर)---७६८।
मूंजासर ( गांव )—६३७ ।
मेघाया ( ठिकाना )-- ४४६,
    1350
```

```
मालाग्यी ( महेवा, इलाक्ना )—६६, ८०, वेब्ता ( क्रस्वा )—९७, ८३, ९०४,
                                      १०७, १११, १२८, १४२-४३,
                                      १४६-४१, १६६, ३०१, ३०६-१०,
                                      ३१४, ३३२, ३३७-३८,
                                      इसर, इस४, ६३०।
                                  मेरठ ( नगर )-४०४, ४४४।
                                  मेवाद ( राज्य )---३, ४४, ४८, ४८, ८१-२,
                                      ८४, १६-७, ११०, १२१, १६४,
                                      १७२-७३, १७६, १८८,
                                      २६०, ३०२, ३५३, ३६१, ४०३,
                                      ४१२, ४६४-६४, ६२८, ७६४।
                                  मेवात ( प्रान्त )---१२६, १५२, १६४।
                                  मेसोपोटामिया ( नगर )- ४३६, ७२३।
                                 मेहसर (गांव)--४२१।
                                  मेदसर (गांव) - ४८०।
                                 मैयासर ( ठिकाना, पहली शाखा )--
                                      ४४६, ७३४।
                                  मैयासर ( ठिकाना, दूसरी शाखा )---
                                      1 3 50
                                 मैनासर ( मैयासर, गांच )—३७७, ३६२।
                                 मैसूर ( नगर, राज्य )---११४, ५६८,
                                      €0 € - 10 1
                                 मोदी (गांव)--३३०।
                                 मोरकाया ( मोरक्षियाया, गांव )--- १६-
                                      45 1
                                 मींटगोमरी ( साहिवाल, ज़िका )-
                                      २२ ।
                                 मोमासर ( क्रस्वा )---२६-७, ४८६ ।
                                 मोहारवाला (गांव)--४४३।
                                 मोहिताबाटी ( प्रदेश )-- ७०-१।
                                 मोही (गांब)-३०२।
```

मोजगढ़ (क्रिक्ता)—३४७, ३७४, ३७६, ४१३। मोजाबाद (क्रस्वा)—१२४। मंगली (नगर)—४४८। मंगल्या (गांव)—३७४। मंघरासर (मगरासर, ठिकाना)— ३४३, ४१७, ४२४, ४३४, ४४३, ७०६। मंडाला (गांव)—४२०। मंडोली (गांव)—३३७। मंडोलर (प्राचीन स्थान)— ६०-२, ६२, २३६, ७४४। मंदसोर (नगर)—३४३।

#### य

षमुना ( नदी )—६, ४७३। थुंगिस्ति ( नगर )—४०६। थूरलैयड ( प्रदेश )—४०३। थूनान ( देश )—२८८, ४३८। थूरोप ( द्वीप )—२७७, ३८६, ४१७, ४२२, ४२६, ४४९, ४४६, ४४१, ४४६, ४६७-६८, ६०६, ६१३-१४। थेवूर ( प्राचीन स्थान )—७६।

## ₹

रगाथीसर ( गांव )—४१६। रगासीसर ( ठिकाना )—७३४। रतनगढ़ ( रतनगढ़, क्रस्वा )—११, १३, १७, २४-६, ३१, ३३, ३४, ६२, ३६२-६३, ३६६-६७, ४२२, ४२३, ४४०, ४८४-८६, ६३६। ११३

रतननगर (नगर)---२६, ३०, ३३। रतलाम, (नगर, राज्य)--२६३। रत्ताखारा (गांव )- ४४३। रसाखेड़ा ( गांव )---२४६, २१२ । रतिया (गांव)-- १४८ | रसूलपुर (क्रस्वा)---२६७। राजगढ़ ( नगर )—४, ३१, ३३, २४-४, २६, ३१, ३३, ३४, ६३, ३२०-२१, ४४६, ४०४, ४८६। राजगढ़ (गांव)--४०६। राजगढ़ ( गांव )---२६४। राजपुर ( गांव )-- १६४, ३६७। राजापुर ( इंडा राजापुरी, बन्द्रगाह )---२४६ । राजपुरा ( ठिकाना )---२६४, ३५४, ३१८, ४३३, ४४६, ६८१-८७ । राजपूताना ( प्रान्त )-- १, ४, २२-३, इस, ४०, धम-स०, ६६, ११म, १६२, २६१, ३७०-७१, ४१६, ४२७, ४४२-४३, ४४६, ४४२, ४६१, ४७३, ४००, ४०४, ४१४, ४२४-२६, ४२८, ४६२, ४६७, ४७४, ६०४, ६०६, ६१२-१३, ६१४, ६२१, ६३०। राजलदेसर ( कस्वा )---२४-७, २६, ३३, 108, 45E 1 राजलवाड़ा ( गांव )--४६२ । राजासर ( ठिकाना )--१०३, १०४, १२४, ४२४, ७३१, ७३६ | राजोरी (गांव)--२१६। राजोलाई (राजोबाई, गांव)--- ११४-१६1

राखासर ( ठिकाना )—४४७, ४⊏६, 8851 राखेर (ठिकाना)--७४४ | रामगढ़ (गांव)---३१६-१७, ४०२,४३४-341 रामपुरा ( गांव )--- १८७, २४० । रामपुरा-( ठिकाना )-४, ७१०। रामसर ( गांव )-४२३। रामसिंहपुर ( नगर )---२७ । रामनगर ( गांच )-- ६७, ४५३। रामेश्वर ( तीर्थं )—७७, ५६८, ७६८ । रायपुर ( नगर )-७६८। रायमसवासी (गांव)--२४१, २६०-E 9 1 रायसर ( ठिकाना ) - ४४७, ४२४, 1 350 शयसिंहनगर ( रेख्वे स्टेशन )-७, १४, 10, २४-६, २६, ३२-४, ४८६। रायसिंहपुरा ( गांव )--३०४। शाबतसर ( ठिकाना )-- २६, ३७, ३४४, ३४८, ३५४, ३६६, ३७४, ३६४, धहर, ४४७, ४८०-८१, ४८४-८४, 880, 448, 690, 649 I रावतसर कृजला (ठिकाना)-७२१ । रावलापेंडी ( नगर )---१७४। रावगमेरी (गांव)-- ७६२। रासलाया ( ठिकाना )-इ४४, ७२६ । रायसक्ताका ( गांव )--- ६८। रासीसर ( रायसीसर, गांव ) - ४३, ४८, 99-21 रायीर ( गांव )--- २६६ ।

रिया (क्रस्वा)---१२, २६-७, २६, ३१, ३३, ६३, ३१७, ३२०, ३२७, ३३०-३१, ३३४, ३३७, ३४१, ३४३, ३४६, ३६३, ४२१। रिखी (ठिकाना)—१२४, ६१४, ६१६, ६२८-२६ । रीगम ( नगर )- ४३३। रीम्स ( नगर )--- ४३८। रीयां ( गांच )-- १०७, ३२६, ३४१, 3481 रीवां (राज्य)--२३८, ४२४, ४००, 4 E 7, E 00, E 0 E 1 रुणिया ( गांव )-३२८। रुइकी (नगर)---४४४, ४७३। रूए ( रूंग, इलाका )--- ४३-४, ७१-२, 89, 328 1 रूपेखी (गांव)-४२४। रूमानिया ( देश )-- १३८। रूस (देश)—४२८, ४७४, ४०७, ४३०, ४३८। रेवा ( मदी )---७६ । रेवाड़ी ( गांच )---१७, २४, १०८, ६२०। रोजरी ( ठिकाना )--७४२। रोमानी (स्थान)--- ४३३। रंगमहल (गांव)-६म। रंगून (नगर)-७६८।

#### 75

जक्सासर ( ठिकाना )—७२८ । क्रम्मीसर ( गांव )—४२६ । क्रसनऊ (नगर)—४४१, ४०३, ४६८ । सासावेरा ( गांव )---२४०, २६१। छंसी जंगक --१४८, २२६। सद्दी (प्रदेश)--- १४७। स्तन्दन (नगर)--- ५०६, ५१७, ५१६-२०, ४३०, ४३७, ४४१,४६७, ¥ \$ 8 - 40, 403 - 68, 8 76 1 काखण्वास ( गांव )-४२१। लाखासर ( गांव )---६७। बाखोरी ( युद्ध चेत्र )--३७०। लाट देश--७६, ७८ । साठी (गांव)---२२०। खादपुरा ( गांव )-- ३३४। लाडनूं ( लाडग्रू, गांव )--७१, १०२, १०५, २६४, ३२२, ४४६, ४७२, काधिदिया ( गांव )—६७, ४०४। **जालगद ( गांच )**—४३२, ४३४ । खाळासर ( बाबसर, गांव )—६३८। जाजासिंहपुरा (गां**व**)—७६२। वाहोर (नगर)-१२४, १२६, १३१-३२, १३७, १४०, १४३, १४४, १७०, १७८, १८०, १८४, २१४, २४३, २७४, ३२७, ४३२-३३, ४३६, ४४४, ४६८, ७४६, ७६४-६४, ७६७-६= । कांविया (गांव)-१११। लुधियाना ( नगर )-- ३६१ । लूणकरणसर ( गांत )--१-१०, २६, २१-३०, ३३, १४४, ३०८, ४२३, ४७७, १८६, ७६० । स्यायां (गांव)---२२१।

ल्यासर (ठिकाना)—७४६।
ल्या (बढ़ी, गांव)—६८, ३४०।
लोइसर (गांव)—४१४, ४२०, ४२६,
४२४।
लोहा (ठिकाना)—४४७, ६६६-६४,
०६८।
लोहारू (गांव)—४, ३४९।
लोहारू (गांव)—३६२, ६६३।
स्होसया (ठिकाना)—४४७, ७२६।

#### व

वयार (गांव )-३१६। वरसलपुर (बिरसलपुर, गांव)-- १४, २४१, २६६-६७, ४३४। वर्तून (नगर)--४३८। वर्सेलीज़ (नगर)---१४०-४१। वाइमेस ( नगर )--- ४३६ । वागद ( प्रान्त )--- ४, ११७। वागासर (गांव)-३७४। वाय (क्रस्वा)---२१४, २७३, ११७, ३२४, ३२८, ३३६, ३४४, ३८८, ४२१, ४२६, ४३३, ४४६, ४४४, ४७६-८०, ४६३, ६८०, ६८२। वासी-वरसिंहसर (गांव)--- ४३, ७२, 3201 वासगापी (गांव)-४०६। बांस्ट्रा (गांव)-- १६४। वांकानेर ( नगर, राज्य )--- १६७ । विना ( नांव )-- २६, ४१७, ४३५। विजयगढ़ (क्रस्वा)---२२। विजयनगर ( नगर )---२४-६, २६, **キニャー** 

विजयपुर ( इलाका )—४२४ ।
विठंडा — वेलो भटिंडा ।
विरकाली ( गांव )—३६४, ४०२ ।
विध्याचल ( पर्वत )—७७ ।
वीरमसर ( गांव )—१६ ।
वीसलपुर ( कस्वा )—३१०, ३८२ ।
वेगी ( प्राचीन राज्य )—७७ ।
वेगीवाल ( परगना )—४२२ ।
वेगनाथ ( तीर्थ )—४७३ ।
वज्र ( प्रदेश )—३०६, ३३७ ।

#### श

शस्साबाद ( प्राचीन नगर )-1 = १, 988, 2081 शहबाज़गदी ( प्राचीन स्थान )-७५। शामपुरा ( गांव ) - ४४८। शाहपुरा ( नगर, राज्य )--७६, ६३६ । शिमला (नगर)-४३४, ४४६, ४२८, 0401 शिवदका (गांव )-- ३३३ । शिवदानपुरा (शाखापुरा, गांव )- ४४३। शिवपुर (गांव )---७। शिववादी ( मंदिर )- ४=, ४७७। शिवश्ती ( ठिकाना )--- ५६६ । शेखसर (गांव)-- ६७-=, १४०। १०७, इह७, ४०२, ४१४, ४१=-18, 822, 498 1 शेवां (गांव)--१८१। शोलापुर ( नगर )-- २६७ । श्वंगसर (गांव)--१५०, ४३३। श्रीगंगानगर ( नगर )--- २६-७, ५६४ ।

श्रीनगर ( प्राचीन राज्य )— २४० । श्रीनिवासपुरा ( गांव )— ६३४ । श्रीमोर—देखो सिरमीर । श्रीशैव ( प्राचीन राज्य )—७६ ।

### स

सक्खर ( मगर )---२६८-६१, २७२। सतलज (नदी)-२, ७, २२, ६१, १२१, २६२, ४३३। सतारा ( नगर )---२१७, ४४४। सत्तासर (ठिकाना)-४१७, ७२१-२२। सपादलच ( प्राचीन स्थान )-- ७०। समन्दसर ( ठिकाना )--- ५२४, ७४७। समूनगर (रवाक्षेत्र)--२४३, २७४। सम्भल (प्राचीन नगर)- १६६-६७ । समेख (गांव)-- १४६। सरकिच (सरखेज, कस्वा)-90३। सरग्रवास ( गांव )-- ३२६ । सरदारगढ़ ( क्रस्बा )--- २६ । सरदारशहर ( नगर )---१४, १७, २४-७, २६, ३१, ३३, ६२, ४६३, ४५०, 4541 सरनाल ( इलाका )-- १६ = । सरविया (देश )--- ५२६-३०। सरसता ( गांव )- ३६४, ४०२। सरहिन्द ( प्राचीन नगर )- १७१, 1826 सरूपसर ( रेस्वे स्टेशन )--७, १७ । सलमाना (नगर)-- ४३३। सलवाला कलां (गांव)--४४३। सलवाला ख़दे ( यांव )- ४५३।

सल्ंडिया ( ठिकाना )-- ६१६, ६३ -185 सलूंबर ( ठिकाना )---२६७, ६३६, 1005 सबोधी (गांव)-४०१। सक्षेमगढ़ (गांव)-४४३। सवाई ( गांव )—३३०, ३४६-४७। संसराम (ज़िला)-1३६। सहारन ( गांव )--४४३। सहारनपुर ( नगर )--४७३। सागर (ज़िला)-७६८। सातलमेर (क्रस्वा)-- १२१। सातूं ( ठिकाना )--४४७, ४८४, ७१०। सादाऊ ( गांव )---३३७ । सादुलपुर ( रेख्वे स्टेशन )-१७, २६-७, 301 साव्लाशहर ( नगर )---२४-६। साधासर (गांव)-४२६। साबूरा (गांव )-४५३। सारोडिया ( ठिकाना )-- ४४७, ७५०। सारुंडा ( गांव )—४, ४१, १०६, ११३, १२४, ४३३, ६६६-६७ । सारख ( परगना )-- १०३ । सारंगसर ( गांव )---- १६। सानासर (गांव)--६१। सारुहेर (प्राचीन गढ़)-- २४४। सालू (गांव)--३१७। सावन्तवादी (राउप)--३७० । साहवा ( साहेवा, गांव )-- १०३, १०४, ११३-१४, १२४, १३४, २४४ । साहोर ( गांव )--- १६४, ३७८।

सांईसर ( ठिकाना )-- ३६२, ४४४. ६ १६, ६३७-३८ । सांख् ( ठिकाना )-1 १७, ३४२, ३६४, ४२६, ४३३, ४४६, ४७०, ४७२, 820-51, 646-40 1 सांगानेर ( क्रस्वा )-- १२६, २०८। साठी (गांव)-- ६२। सांख्वा ( ठिकाना )---६०, ३३७, ३४८, इत्तर्, वृहत्, वृहत्-हण, ४३६, ४४७, ४८०, ४८४-८१, ४६०, ४६३, ६१०, ६२०, ६६०। सांभर (क्रस्वा)—७०, १०७, १२६, ३२७, ३८०-८१, ३८४, ४७१, ४७३, ४२७, ७४६। सांवतसर ( भवाद, क्रस्वा )- ४०२, 6991 सिकन्दरायाद ( नगर )-- ७६ = 1 सिनाय ( नगर )--- ४३३। सिमला (ठिकाना)-- ७१७। सिरमौर (श्रीमोर नगर, राज्य)- ६, 909, 998 1 सिरवारी (सिरयारी, इलाका)---१७१। सिरसा ( सारस्वत, नगर )-- १००, 118, 118, 128-24, 135, १४०, १४२-४३, १४८, १६४, २२२, ३४४, ३४१, ३७१, ४२४, अइ०, ४४०, ४४६, ४१०, ४१३, 1348 सिर्द (गांव)--३२०। सिरोही (नगर, राज्य)-१४४, १६६, 303, 305-00, 204, 530 1 सिवरांचा ( गांव )---३६७ ।

सिवायी ( गांव )—६६, १४८ । सिंगापुर ( नगर )---२२। सिंघाणा (गांव)—१००, १०२, ६४२। सिंजगरु ( ढिकाना )—७३७ । सिंदू ( ठिकाना )-- ७३८। ।सिंध (सिंधु, प्रदेश )--- ३, २४-४, ६३, ११६, १४०, १८१, देवस, ३७७, ३८४, ३८८, ३६१, ४१३, ६३३, ब्रुष, जब्द । सिंधु ( नदी )—१, १७४-७२। सिवाणा ( सिवाना, गांव )- १३२, \$ 50-008 सिंहल (देश)-७७। सिंहायकोट (प्राचीन गढ़ )-- १२४। सीकर (ठिकाना)—३६, ३१४, ३८२, इद्धर, इहर्-हर, इह७, ४०२, धरे०, धरेब, धरेर, धर्र, ४४१। सीकरी (प्राचीन स्थान)- १८३। सीतामञ (नगर, राज्य)--१६७। सीथवा (गांव) - ७६२। सीद्मुख (सीधमुख, ठिकाना)--२६, ह७-६, १६८, २३६, ३६२, ४०२, ४२१, ४३३, ४४६, ४४४, ४७६-EO, इहरे ! सीबी (ज़िला)--१३। सीलवा (गांव)—४१, २४०, ३६४। सीवा (गांव)---४२६। सीहोडख ( गांव )---४२४ । सुवासमद ( क्रस्या )--- ४, म, ११-४, १६-७, २४-७, २६, ३१, ३३, ३४,

६०-१, १०१, ४०६, ४२४, ४३१, ४४३, ४१४, ४६४, ४७६, ४८४-त्ररे, क्षेत्रहे, क्षेत्रहे, क्ष्या । सुजानदेसर ( रेक्व स्टेशन )- २६। सुजानसर ( करवा )--३४७। सुदान (प्रदेश)—४६८। सुरनाया ( ठिकाना )--६२२, ७४६ । सुरावाछी ( गांव )- ४४३। सुर्जनसर ( गांच )--- १३७। सुलक्निया (गांव)--१६, ४०२। सुजतानपुर ( नगर )—१८४। सुसाणी (गांव)--१६। स्रजगढ़ (गांव)--३६२। सूबसर ( सूढ़सर, गांव )-12, २६। स्रेंतगद (क्रस्वा )---६, १२-४, १७, २४-७, २१-३३, ३४, ६८, ३६६, ३७४, ४०८, ४३२, ४८४-८६, 1203 सुरत ( नगर )-१६८, २४४, २४७। सुरपुरा ( क्रस्या )— २६, ३१, ३३, ६२२। स्रियावास ( गांव )-- ३३१। स्वाप (गांव)---१२। सुई ( गांव )-- हम, ७२४ । सेन्ट हेलेना ( द्वीप )-- ३८३। सेराजेवो (नगर) --- ४२६। सेरिंगापृष्टम ( नगर )—३८६। सेला (गांव)--३३७, ४०४, ४१४। सेलू ( नगर )--- ७६८ । सेसादा (गांव)--७६५। सेद बन्दर ( बन्दरगाइ )---४३४ । सैजाना ( नगर, राज्य )— ६२८ ।

सोजत (क्रस्वा )—६७, १२६, १३२, १६४, १७०, ३३२। सोडल ( गांव )---३६८। सोतर ( गांव )— ३४४, ४३२ । सोनपालसर ( ठिकाना )--७४०। सोनीजी (गांव)---३३४। सोभासर ( सोभागवेसर, गांव )-४४७, 18-606 सोमालीजैयद (प्रदेश, इटली राज्य)-4991 सोमालीलैयड ( प्रदेश, अंग्रेज़ी राज्य )-१११-१३, ११६, १४४। सोरठ (सीराष्ट्र, प्रदेश )-- १८४, १६८-सोरम ( सोरीं, श्रूकरतीर्थ, क्रस्वा )-२०६, २४०, ३०६। सोलम (नगर)--- ४३१। सोबावाली (गांव)--४४३। सौंदत्ति ( प्रदेश )--- ७८ । संगरिया ( क्रस्बा )—२६, २६, ३३। संगरियामंडी ( क्रस्बा )--- २४ । संमलपुर ( नगर )-७६८। संयुक्त प्रान्त ( प्रान्त )—७६, ४७४। स्पेन ( देश )--- ४३३। स्याम ( प्रदेश )--५३८। स्यालकोट ( नगर )-- १७४, ४४५। स्वरूपदेसर ( सरूपदेसर, गांब )--३०२, ३२३, ७६१। स्वेज़ ( नहर )--७२३ ।

Ę

ब्जारीपुर ( नगर )-४४८।

हज़ीमपुर ( नगर )—४४८। हिंदेयाल ( रेल्वे स्टेशम )---२७ | इट्टंडी ( गांव )--७६। हतुमानगढ़ ( क्रस्बा )—६, १२-४, १७, २६-७, २६-३१, ३३, ३४, ६४-६, ७०, ७४, ३७६, ४३१-३२, ४६७, ४८०, ४९७, ४८४-८६, ६०८, ७४६-६० । इरदेसर (ठिकाना)-- ४४६, ४४४, ७०४। इरहार (तीर्थ)—४२०, ४४०, ४४४, ४७३, ४८८, ६०८। हरासर (ठिकाना)-- ३३७, ४३३, ४४७, 1033 हरसोर (गांव )---३=२। इरसोलाव ( गांव )---२१०, ४२५। हरियाना (प्रदेश)---३७१, ४४५, ४४७। इस्तिनापुर (नागसाह्मयपुर,गजसाह्मयपुर) गजाह्मयपुर, नागपुर, नगर )-३। हाकदा-देखो घमार । हाडलां ( बड़ी पांती, ठिकाना )--- ४४७, ६२६, ७४५। हाढलां ( छोटी पांती, ठिकाना )—७४५। हाइोती (प्रान्त )---२४। हाथरस ( नगर )-४७३। हामूसर ( ठिकाना )-- ७४७ । हॉलैएड (देश)-+३१। हांसासर ( गांव )--- १६४। हांसी ( नगर )-२४, ७०, ११६, ३२०, ३७१, ३६८, ४०८, ४४५-४८, ४४०, ५४४।

हिन्तू सक्ष कोट ( क्रस्ता )—२६ ।
हिमास्त्र ( पर्वत )—६ ।
हिमास्त्र ( गांव )—२६, २६,६३८ ।
हिरतेसर ( गांव )—११४ ।
हिरात ( नगर )—१६१ ।
हिसार ( नगर )—४, ६, १७, २१-२,
२४-१, ६६, ७०, १००-१, १०६,
११०, ११६-१४, ११६, १३६,
११४, १६८, २०६-१०, ३१६-२०,
३३४-३४, ३३७, ३७१, ३६८,

४०२, ४०१ ४२०, ४४५-४७, ४४०, ४११, १११, १२३, ५४४ ।
हिंगनघाट (नगर)—७६७।
हीखोड़ी (गांव )—३२६।
हुबखी (नगर )—२१६।
हैदराबाद (नगर, राज्य )—२३३, २३७,
२४८, २६१, ३७१, १६८, ७६३,
७६८।
हैदराबाद (सिंघ, नगर )—३११।
हंगरी (देश )—१२६।

# शुद्धि पत्र

| पृष्ठ       | पंक्ति     | मधुद              | गुद                |
|-------------|------------|-------------------|--------------------|
| 308         | *          | भटिंडा            | भटिंडा ? ( भटनेर ) |
| 388         | १४         | सरदार             | व्यक्ति            |
| 385         | १४         | १६०००             | 18000              |
| 850         | ६          | गोरा              | जोरा               |
| <b>४२</b> १ | १०         | सांडों            | सांदों             |
| <b>४२६</b>  | <b>१</b> 5 | जुद्दारसिंह       | शेखावत जुहारसिंह   |
| ४३१         | १६         | अन्नजी भी         | अन्नजी भी पुनः     |
| 833         | टिप्पण ११  | प्रंथसा           | प्रशंसा            |
| 8ई8         | २३         | जेल से भागकर      | भागकर              |
| 868         | ११         | बातचित            | बातचीत             |
| <b>४७२</b>  | दायरा २    | सद्य              | सदस्य              |
| 888         | १४         | बलिए              | बति ष्ठ            |
| ¥03         | २४         | <b>१</b> =×६      | \$ £ X £           |
| Kož         | २४         | श्चतिन्म          | <b>अं</b> तिम      |
| Koz         | २२         | लेन               | स्रेने             |
| <b>288</b>  | २०         | 00                | १००                |
| ४२३         | १४         | स्रे              | ř                  |
| ४२३         | 58         | सुजानगढ़ तक हिसार | सुजानगढ़-हिसार     |
| ४२४         | <b>?</b> × | मनान              | मनाना              |
| xár         | २४         | गया               | गये                |
| ***         | 9          | परिस्थितवश        | परिस्थितिषश        |

| 2B               | पंक्ति   | ময়ুদ্         | गुर          |
|------------------|----------|----------------|--------------|
| žěo              | वायरा २  | Ħ              | Ħ            |
| XER              | २०       | श्रतिथ्य       | श्रातिथ्य    |
| ६२१              | 8        | से             | वहां से      |
| 933              | टि० १४   | १६८४           | १६८४         |
| ६६१              | टि० १४   | १६२८           | १६२७         |
| ७३२              | १०       | स्वर्ण         | स्वर्ण       |
| ७६१              | 8        | देहात          | देहान्त      |
| ७६२              | 3        | कुकरिया        | कुकिया       |
| <b>७</b> ६२      | ૪        | बसिया          | बनिया        |
| ७६२              | १४       | फूलदान         | मूलदान       |
| ७६८              | =        | कस्तूरमल       | कस्तूरचंद    |
| ७ <del>८</del> १ | १३       | क              | के           |
| હદુષ્ટ           | १७       | होना           | होना         |
| ७३७              | २०       | राज्यधिकार     | राज्याधिकार  |
| メ3コ              | कालमर-२= | मार्ने ( नगर ) | मार्ने (नदी) |

# वोर सेवा मन्दिर

बण्ड कम संस्था